# जनता के तीन सिद्धान्त

'डा० सन यात-सेन

श्रतुवादक कृष्या किंकर सिंह



चीन-भारती (चीन-भारत सांस्कृतिक संघ की भारतीय शाखा) शांतिनिकेतन, भारतवर्ष

> प्राप्ति स्थान **घन्थ-वितान, भागलपुर** ( विहार )

# मूल्य ग्राजिल्द ६), सजिल्द ६॥)

प्रथम संस्करण, १६४६

प्रकाशक—कृष्ण किंकर सिंह सुद्रक—पं० मगनकृष्ण टीव्वित एम० ए०, दीव्वित प्रंस, इलाहाबाद

# विषय-सूची

| विषय                           |               |       |     | ष्ठ संख्या                                     |
|--------------------------------|---------------|-------|-----|------------------------------------------------|
|                                |               |       |     |                                                |
| १डा० सन यात-सेन का चित्र       |               |       | ••• | પ્                                             |
| २जेनरलिस्मो च्याङ्काई-शेव      | का धर्म पत्नी | •••   | Ę   |                                                |
| ३—डा० सन यात-सेन का वसी        | •••           | •••   | હ   |                                                |
| ४—प्राक्कथन                    | •••           | •••   | ••• | ~                                              |
| ५—ग्रनुवादक का वक्तव्य         | •••           | •••   | ••• | १०                                             |
| ६—लेखक का वक्तव्य              | •••           | •••   | ••• | १२                                             |
| ७—राष्ट्रीयता का सिद्धान्त     | •••           | •••   | ••• | 8-888                                          |
| पहला व्याख्यान                 | •••           | •••   | ••• | ş                                              |
| दूसरा व्याख्यान                | •••           | •••   | ••• | २२                                             |
| तीसरा व्याख्यान                | •••           | •••   | ••• | *?                                             |
| चौथा व्याख्यान                 | •••           | •••   | ••• | ६२                                             |
| पाचवाँ व्याख्यान               | •••           | •••   | ••• | હદ                                             |
| छठा न्याख्यान                  | •••           | •••   | ••• | ₹3                                             |
| ८प्रजातंत्र का सिद्धान्त       | ***           | •••   | 88  | ३-२५४                                          |
| पहला व्याख्यान                 | •••           | •••   |     | ११५                                            |
| दूरुरा न्याख्यान               | •••           | •••   | ••• | १४१                                            |
| तीसरा व्याख्यान                | •••           | •••   |     | १५६                                            |
| चौथा व्याख्यान                 |               | •••   |     | १८०                                            |
| पाचवाँ व्याख्यान               | •••           |       |     | २०२                                            |
| छुठा व्याख्यान                 | •••           |       |     | २२⊏                                            |
| ६जीविका का सिद्धान्त           |               |       |     |                                                |
| पहला व्याख्यान                 | ••••          | ***   | 4   | <b>૧૫-                                    </b> |
|                                | •••           | •••   | ••• | २५७                                            |
| दूसरा व्याख्यान<br>वीसम्बद्धाः | •••           | ***   | ••• | रद्भ                                           |
| तीसरा व्याख्यान                | •••           | ***   | ••• | ३०६                                            |
| चौथा व्याख्यान                 | ***           | * * * | *** | ₹₹४                                            |

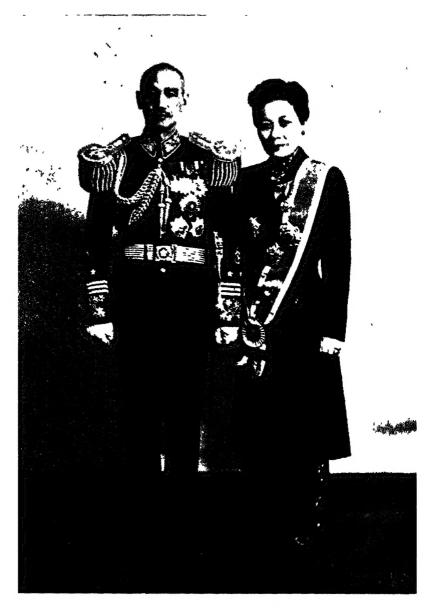

डा० सन यात-सेन के उत्तराधिकारी जेनरिलस्मो चाङ्काइ-शेक श्रौर उनकी धर्मपत्नी

### डा० सन यात-सेन का वसीयतनामा

本本を関しての事件を「100mmを 100mmを 100

चालीस वर्षों तक मैंने केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर जन-क्रान्ति के लिए कार्य किया है। वृह र्स्क्रूय है चीन की समस्त राष्ट्रों के बीच स्वाधीनता श्रौर समानता के स्तर पर इन्नित करना। इन चालीस वर्षों में मेरे श्रनुभवों ने यह धारणा दृढ़ भाव से बद्धमूल कर दी है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें श्रपनी जनता को पूर्ण्क्षप से जगा देना होगा श्रौर हमारे ही समान संघर्ष में लगे हुए संसार के उन लोगों के साथ सहयोग करना होगा जो हमारे साथ समानता का व्यवहार करते हैं।

कान्ति का कार्य अभी तक पृरा नहीं हुआ है। अपने सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वे 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना', 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की आधारभूत बातें', 'जनता के तीन सिद्धान्त' तथा हमारे दल के प्रथम राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन का 'घोषणा-पत्र' के सिद्धान्तों का अनुसरण करे और आग्रह-पूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन खुलाने तथा असम सन्धियों को रद्द करने के लिए की गई हाल की घोषणाएँ यथासम्भव अविलम्ब पालित होनी चाहिए। मेरा हार्दिक अनुरोध है कि आप लोग मेरी दी हुई यह जिम्मेवारी स्वीकार करें।

(इस्ताच्चर) सुन् वन

फरवरी २०, १६२५ ई० को लिखा गया।

मार्च ११, सन् १६२५ ई०

#### प्राक्षथन

भारतवर्ष के चीन-भारती (चीन-भारती सांस्कृतिक संघ की भारतीय शाखा) ने फिलहाल 'चीन-भारती प्रन्थमाला' नाम से हिन्दी और अंगरेजी में दो प्रन्थमालाएँ निकालने का निश्चय किया है। बाद में भारत की दूसरी भाषाओं में भी प्रकाशन की व्यवस्था की जायगी। इसके लिए गुढदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'टॉक्स इन चाइना' को अंगरेजी प्रन्थमाला में और डा॰ सन यात-सेन की पुस्तक 'सान् मिन् चु-इ' यानी 'जनता के तीन सिद्धान्त' को हिन्दी में निकालने का निश्चय किया गया है। 'सान् मिन् चु-इ' का अनुवाद चीन सरकार के राष्ट्रीय प्राच्य महाविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी अध्यापक श्री कृष्णिकंकर सिंह जी ने किया है जो इन दिनो विश्वभारती चीन-भवन में हिंदी के अध्यापक हैं और चीन-भारती संघ के आजीवन सदस्य हैं।

भारत के लोग 'सान् मिन् चु-इ' के नाम से काफी परिचित हैं, पर शायद वे इसके विषय से उतने परिचित नहीं हैं। 'सन् मिन् चु-इ' फेवल चीन के राष्ट्रीय दल क्वोमिन्ताङ के क्रान्तिकारी ब्रान्दोलन के लिए राजनी-तिक दर्शन श्रीर सिद्धान्त ही नहीं रहा है बल्कि वह सम्पूर्ण चीनी राष्ट्र की मुक्ति श्रीर उद्धार का पवित्र ग्रन्थ भी है। इस ग्रन्थ के रचिवता चीनी प्रजातन्त्र के प्रतिष्ठाता डा॰ सन यात-सेन है। उनका सिद्धान्त, विशेषकर परम्परागत चीनी दर्शन श्रौर संस्कृति पर श्राधारित है. फिर भी उन्होंने उसमें पश्चिमी विज्ञान, दर्शन श्रीर सभ्यता की श्रच्छी-श्रच्छी बातों को लिया है। इसका उद्देश्य केवल चीन की स्वतन्त्रता ही प्राप्त करना नहीं है बिलक संसार में शान्ति स्थापित करना श्रौर सम्पूर्ण ससार का सघटन कायम करना भी है। इस एक पुस्तक से ही हम चीन के राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन और श्राधुनिक चीन की राजनीतिक, श्रार्थिक श्रीर सामाजिक श्रवस्था के साथ-साथ उस बड़े देश की प्राचीन सम्यता और संस्कृति की ख्रात्मा श्रीर उसके भविष्य की त्राशा-त्राकांचा को भी जान सकते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि भारतीय मित्र जिस प्रकार गीता, महात्मा गांधी के 'हिंद स्वराज' श्रोर 'म्रात्म-कथा' श्रौर गुरुदेव की 'गीताञ्जलि' पढते हैं उसी प्रकार उन्हें यह पुस्तक पढनी चाहिए। खासकर इसीलिए हमने श्री कृष्णिकंकर सिंह जी के 'सान मिन चु-इ' के हिन्दी अनुवाद को चीन-भारती संघ के 'चीन-भारती हिन्दी प्रन्थमाला' में प्रथम स्थान देने का निश्चय किया है।

श्री कृष्ण्विकर सिंह जी ने पहले 'सान् मिन् चु-इ' के ग्रंगरेजी अनुवाद को पढ़ा श्रीर फिर चीनी भाषा में मूल पुस्तक को भी। जब ये विश्वभारती चीन भवन में चीनी भाषा के रिसर्च स्कॉलर थे तभी इन्होंने इस
पुस्तक का श्रध्ययन प्रारम्भ किया था श्रीर जब ये हिन्दी के श्रध्यापक होकर
चीन गए तो वहाँ भी इन्होंने इसका श्रध्ययन जारी रखा। इन्होंने इस पुस्तक
का श्रनुवाद केवल इसका श्रच्छी तरह श्रध्ययन कर ही नहीं किया है बल्कि
चीन के प्राचीन श्रीर श्राधुनिक इतिहास, संस्कृति श्रीर सम्यता को सावधानी
पूर्वक मनन के बाद किया है। इसलिए इनका श्रनुवाद बहुत ही विश्वसनीयहै श्रीर मैं श्राशा करता हूँ कि जो भी इसे पढ़ेंगे इसकी प्रशंसा करेंगे।
इन्होंने श्रव चीन के सबसे प्रधान नेता जेनरलिस्मो च्याङ् काइ-शेक की
प्रसिद्ध चीनी पुस्तक 'चीन का भाग्य' के श्रनुवाद में हाथ लगाया है श्रीर
वह पुस्तक भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होगी। मैं इनके इस प्रशंसनीय
कार्य की सराहना करता हूँ श्रीर इनकी सफलता की मंगल-कामना
करता हूँ।

चीन-भवन, शान्ति निकेतन ७-१२-१९४६ चीन-भारती सघ के ग्रिधिष्ठाता ग्रीर विश्व भारती चीन भवन के ग्रध्यक्त

#### अनुवादक का वक्तव्य

विश्व-भारती चीन-भवन में चीनी भाषा का अध्ययन करते समय मेरे हृदय में चीन की आधुनिक पुस्तकों को हिंदी पाठकों के सामने उपस्थित करने का विचार उठा। इसी उद्देश्य से मैंने चीनी प्रजातंत्र के प्रतिष्ठाता डा० सन यात-सेन की पुस्तक 'सान् मिन् चु-ह' (सान = तीन; मिन् = जनता; चु-इ = सिद्धान्त—जनता के तीन सिद्धान्त) का अध्ययन प्रारम्भ किया। इस अध्ययन में प्रो० तान युन-शान ने बडी सहायता की और उन्होंने इस पुस्तक को हिन्दी में अनुवाद करने को प्रोत्साहित किया। सन् १६४४ ई० में जब मैं चीन सरकार के कुमिड़ स्थित राष्ट्रीय प्राच्य महाविद्यालय में हिंदी पहाने को नियुक्त हुआ तो महाविद्यालय के अध्यद्य प्रो० वाड वन् श्वान् ने भी 'सान् मिन् चु-ह' के हिंदी अनुवाद के लिए अनुरोध किया। यह प्रो० तान युन-शान और प्रो० वाड वन् श्वान् के ही प्रोत्साहन का फल है कि इस मोडी पुस्तक का अनुवाद कर सका हूँ। इसके लिए मैं दोनो का कृतज्ञ हूँ।

किसी देश के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए उस देश के भूत-काल की बातों के साथ-साथ आधुनिक काल की बाते जानना भी आवश्यक है। चीन हमारा सबसे बडा पडोसी राष्ट्र है इसलिए उसके साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए हमें वहाँ की श्राधिनक बाते जाननी ही चाहिए। ब्राधिनक चीन जो कुछ भी है वह डा० सन यात-सेन श्रीर उनका पदानुसरण करने वाले जेनरलिस्मो च्याङ काइ शेक का निर्माण किया हुन्ना है। इस-लिए डा॰ सन यात-सेन के सिद्धान्तों से परिचित होना बहुत ही आवश्यक है। 'सान मिन चु-इ', डा० सन यात-सेन के सिद्धान्तों का सबसे बडा श्रीर श्रेष्ठ संग्रह है। चीनी जनता की ऋाशा-ऋाकांद्वा, गुण-दोष, उन्नति-ऋवनित ब्रादि का इसमें प्रत्यक् चित्रण है। चीन सरकार का पूरा ढाचा इन्हीं सिद्धान्तो पर ब्राधारित है ब्रौर वहाँ के क्वोमिन् ताङ् (राष्ट्रीय दल ) के ये सैद्धान्तिक आधार हैं। चीन में 'सान् मिन् चु-इ' का क्या स्थान है यह इसी से जाना जा सकता है कि चीनी विधान में वहाँ के प्रजासत्तात्मक राज का नाम ही 'सान् मिन् चु-इ प्रजासत्तात्मक राज' रखा गया है। इसलिए चीन के साथ दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए 'सान मिन च-इ' का ज्ञान श्रावश्यक है।

यह हिंदी अनुवाद मूल चीनी एस्तक श्रीर उसके श्रंगरेजी अनुवाद के सहारे किया गया है। मैंने अनुवाद को मूल के निकट रखने का प्रयत्न किया है। इनवर्टेंड कौमा के श्रंदर चीनी मुहावरों श्रीर कहावतों का ठेट अनुवाद रखा है। मैंने अनुवाद में लंबे-लंबे फुटनोट जोड़ दिए हैं ताकि चीनी साहित्य श्रीर इतिहास से अपरिचित व्यक्ति को भी कहीं समक्तने में कठिनाई न पड़े। चीनी शब्द नागरी अच्चरों में लिखे गए हैं श्रीर ऐसा करने में इस बात की कोशिश रखी गई है कि वे मूल व्वनि के निकट रहें। बहुत जगहों पर जानबूक्त कर चीनी वाक्य-विन्यास की तरह ही अनुवाद किया गया है।

पुस्तक छपने के पहले हिंदी-भवन, शांतिनिकेतन के मेरे बंधवर पं० रामपूजन तिवारी एम० ए० ने गत गर्मी के दिनो में लगातार तीन महीनों तक मेरे साथ बैठकर अनुवाद को मिलाने, संशोधन श्रीर परिवर्धन करने में अथक परिश्रम किया है। अद्धेय पिडत हजारीप्रसाद द्विवेदी जी से भी मैंने बहुत सहायता ली है. खासकर पारिभाषिक शब्दों के चयन में तो उन्होंने बड़ी ही मदद की है। फुटनोट तैयार करने में चीन-भवन के भूतपूर्व चीनी प्रोफ़ें सर श्री बु ध्याव् लिङ् ( भारतीय नाम श्री दिवाकर उपाध्याय ) स्रोर उनकी पत्नी ने काफ़ी हाथ बटाया है। इतना होने पर भी अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफ़्रेसर डा॰ माताप्रसाद गुप्त श्रौर हिंदी-भवन, शांति निकेतन के मेरे मित्र श्री रामसिंह तोमर जी ने इसके छपवाने की व्यवस्था न कर दी होती तो पुस्तक का इतनी जल्दी निकालना सम्भव ही नहीं हो सकता। कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक जल्द छुपे इसके लिए बड़ी दौड़-धूप की है श्रीर सारी पुस्तक का प्रक्र ध्यानपूर्वक देखा है। दी ज्ञित प्रेंस के मैनेजर श्री मगनकृष्ण दीचित ने नए टाइप में जल्द से जल्द पुस्तक छाप देने में बहुत परिश्रम किया है। इन मित्रों ऋौर ग्रुमचिंतकों के प्रति में हार्दिक कतज्ञता प्रकट करता हैं।

चीन-भवन, शांति-निकेतन ७०-१२०-४६

कृष्ण किंकर सिह

### लेखक का वक्तव्य

'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना' नामक मेरी पुस्तक की तीन जिल्दें—मनों-वैज्ञानिक पुनर्निर्माण, भौतिक पुनर्निर्माण, सामाजिक पुनर्निर्माण-जब प्रका-शित हो गई तब मैने 'राज के पुनर्निर्माण' नामक पुस्तक के लिखने में हाथ लगाया ताकि यह प्रन्थमाला पूरी हो जाय। यह पुस्तक 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना की तीन जिल्दों से भी बड़ी थी और इसके राष्ट्रीयता का सिद्धान्त. प्रजातन्त्र का सिद्धान्त, जीवका-सिद्धान्त, पंच शक्ति विधान, स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, वैदेशिक नीति श्रौर राष्ट्रीय सुरज्ञा कुल श्राठ भाग थे। 'राष्ट्रीयता का सिद्धान्त' नामक पहला भाग छपने को प्रेस में चला भी गया था, प्रजातन्त्र का सिद्धान्त ऋौर जीवका का सिद्धान्त नामक दो भाग लगभग पूरे हो गए थे श्रौर शेष भागो की भी रूप-रेखा एकदम ठीक कर ली गई थी। मैं ऐसे अवकाश के समय की प्रतीज्ञा में या जिसमें बिना विशेष अनुसन्धान के मैं लिखना शुरू कर देता। ठीक जबिक मैं पुस्तक समाप्त करने और प्रकाशित करने की बात सोच रहा था उसी समय श्री छन् छुयुङ्-मिङ् ने १६ जून, १६२२ ई० को विद्रोह कर दिया जिसकी संभावना भी नहीं थी और क्वान-यिन-षन पर गोलाबारी करने लगा। वर्षों के मानसिक परिश्रम श्रीर सैकडों विदेशी पुस्तकों के अध्ययन से तैयार किए हुए मेरे नोट और पांडुलिपि अग्नि में स्वाहा हो गई। यह हानि मेरे लिए बड़ी पीड़ादायक थी।

श्रव इस समय क्वोमिन् ताङ्का पुनःसंगठन किया जा रहा है श्रौर हमारे साथी जनता के दिमाग में सारी बातें बैठा देने को किटवद हैं। प्रचार के लिए उन्हें सान् मिन् चु-इ (जनता के तीन सिद्धान्त ) की पूर्ण सचाई श्रौर पञ्च शक्ति विधान की प्रधान बातें जानने की श्रत्यन्त ही श्रावश्यकता हो गई है। इसलिए में एक सप्ताह में एक व्याख्यान देता रहा हूं। श्री हवाङ् छाङ्- कु मेरे व्याख्यानों की रिपोर्ट लिखते श्रौर श्री चाउ लु उन्हें संशोधित करते रहे हैं। 'राष्ट्रीयता के सिद्धान्त' की व्याख्यानमाला श्रभी समाप्त हुई है श्रौर यह एक जिल्द में हमारे साथियों के में ट-स्वरूप प्रकशित की जा रही है। इन व्याख्यानों को सावधानी-पूर्वक तैयार करने के लिए मेरे पास न तो काफी समय था श्रौर न श्रावश्यक पुस्तकें ही थीं। मैं बोलने के समय मंच पर चला जाता था श्रौर विना तैयारी के बोलता जाता था। इस

प्रकार वास्तव में में ऐसी बहुत सी बातों को छोड़ गया हूँ जो मेरी पांडुलिपि में थीं। पुस्तक छुपने के पहले यद्यपि में आवश्यक चीज़ें जोड़ रहा हूँ और संशोधन भी कर रहा हूँ तथापि में अनुभव करता हूँ कि स्पष्ट रूप से विषय प्रतिपादन करने, सिलसिलेवार रूप से व्याख्या करने और तथ्यों के अनुमोदन करने की दिशा में ये व्याख्यान पहले तैयार की हुई सामग्री तुलना में कुछ भी नहीं हैं। में आशा करता हूँ कि हमारे साथी इस पुस्तक को आधार या प्रेरक शक्ति मानकर प्रचार-कार्य के लिए इसका विस्तार और इसमें संशोधन करेंगे, छूटी हुई बातों को जोड़ देंगे, इसके वर्गीकरण में सुधार करेंगे और इसे सब तरह से तुटिहीन बनाएँगे। तब इससे हमारी जनता को और हमारे राज को जो लाम होगा वह सचमुच में अपरि-मेय होगा।

केएटन मार्च ३०, १६२४ ई०

सुन् वन्

# राष्ट्रीयता का सिद्धान्त

#### व्याख्यान-- १

सज्जनो,

श्राज में श्राप लोगों के सामने सान् मिन् सिद्धान्त (जनता के तीन सिद्धान्त ) पर बोलने खड़ा हुन्ना हूँ। त्र्राप पूछेंगे, वे सान मिन् सिद्धान्त हैं क्या ? सीध-सादे शब्दों में ये हमारे राष्ट्र की मुक्ति के सिद्धान्त हैं। पर सिद्धान्त है क्या ? यह एक धारणा, एक विश्वास श्रोर एक शक्ति है। मनुष्य जब किसी समस्या की गहराई में पैठता है तो पहले एक धारणा का उदय होता है। धारणा ज्यों-ज्यो स्पष्ट होती जाती है, विश्वास की जागुति होती है स्त्रीर विश्वास से ही शक्ति पैदा होती है। स्रतएव, सिद्धान्त किसी धारणा के साथ प्रारम्म होना चाहिए ब्रौर धारणा से विश्वास की जागृति श्रौर विश्वास से शक्ति की पैदाइश होनी चाहिए; तभी सिद्धान्त पूर्ण रूप से दृढ़ हो सकता है। क्यों हम कहते हैं कि सान् मिन सिद्धान्त से हमारे राष्ट्र का उद्धार होगा ? क्योंकि ये चीन को अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में, शारान-व्यवस्था में श्रीर श्रार्थिक जीवन में श्रन्य राष्ट्रो की बराबरी में ऊँचा उठायेंगे जिससे वह (चीन) संसार में स्थायी रूप से बना रह सके। सान् मिन् सिद्धान्त हमारे राष्ट्र की मुक्ति का सिद्धान्त है। त्र्यापसे में पूछता हूँ --- त्या त्र्याज चीन को मुक्ति की जलरत नहीं है ? अगर है, तो आप लोग सान् मिन् सिद्धान्त में विश्वास करें। हम लोगों का विश्वास एक ऐसी जबरदस्त शक्ति पैदा करेगा, जो चीन को निश्चय बचायेगी।

त्राज में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की व्याख्या प्रारम्भ करूँ गा। हाल में ही जब क्वोमिन ताङ् ( चीनी राष्ट्रीय महासभा ) का पुनः सङ्गठन किया गया तो राष्ट्र की मुक्ति के कार्य-क्रम में प्रचार कार्य पर ब्राधिक जोर दिया गया। जनता के बीच विस्तृत प्रचार-कार्य के लिये सबसे पहले सिद्धान्त को स्वष्ट करने की जरूरत होती है। गत दस वर्षों या उससे भी श्राधिक दिनों से बुद्धिजीवी लोग 'जनता के तीन सिद्धान्त' के बारे में सुनने के ब्रादी हो गये हैं। परन्तु बहुतां ने ब्राभो तक भी साफ साफ उन्हें नहीं समक्ता है। इभलिए ब्राप लोगों के सामने पहिले में व्योरेवार ढङ्ग से राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की ही व्याख्या करूँ गा।

राष्ट्रीयता का सिद्धान्त क्या है ? चीन के सामाजिक जीवन श्रीर रीति-रिवाज के पिछले इतिहास पर गोर करने के बाद सत्तेप में मैं कहाँगा कि राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 'स्टेट के विद्धान्त'-सा है। चीन के लेगो ने सदा से अपने परिवार और कुल के प्रति अत्यविक मक्ति दिखलाई है जिसके फल-स्वरूप परिवारवाद ऋौर कुलवाद तो चीन में है, पर वास्तविक राष्ट्रीयता नहीं है। विदेशी लोग कहा करते हैं कि चीन के लोग 'विखरे बाल की परत' के समान हैं। ऐसा क्यों १ केवल इसलिए कि हम लोगो ने परिवार और कल के प्रति वक्तादारी तो दिखलाई, पर राष्ट्र के प्रति नहीं । इस कारण राष्ट्रीयता रही ही नहीं। चीन में परिवार श्रीर कुल जबरदस्त संगठित करने वाली शक्ति के रूप में हैं श्रीर बार-बार यहाँ वालों ने श्रपने कुल की रचा करने में अपना तथा अपने परिवारवालों का बलिदान किया है। उदाहरण के त्तिए क्वाङ तुङ ( चीन का एक दिज्ञणी प्रान्त, तमद्र के किनारे ) के दो कलो के बीच के कलह को लीजिए। दो कुला में से कोई भी भुकने को . तैयार नहीं है चाहे इसके लिए कितनी भी सम्पत्ति श्रोर जीवन की श्राहुति क्यों न देनी पड़े। यह सब इसलिए है कि लोगों के हृदय में कुल की भावना इतनी बद्धमल हो गई है कि ये लोग अपने कुल वालों के लिए सब कुछ बिलदान करने को तैयार रहते हैं; परन्तु राष्ट्र के लिए बिलदान करने की श्रेष्ठ भावना संक्रचित दायरे-कल-तक ही सीमित रह गयी है। वह राष्ट्र तक नहीं पहुँच पायी है।

मेरा कथन कि जातीयता ( Nationality ) का सिद्धान्त राज के सिद्धान्त-सा है, केवल चीन पर ही लागू होता है—गश्चिमी देशो पर नहीं। विदेशी लोग राष्ट्र ( Nation ) श्रौर स्टेट में श्रन्तर मानते हैं। चीनी शब्द 'मिन्छु' का पर्यायवाची श्रंगरेजी शब्द 'नेशन' है। श्रौर नेशन शब्द के दो श्रर्थ हैं—नस्ल (Race) श्रौर राज (State)। यग्रिप इस शब्द के दो श्रर्थ हैं श्रौर वे काफी स्रष्ट हैं, इसलिये इनके समक्कने में गलती नही करनी चाहिए। बहुत-से चीनी शब्दों के दो श्रर्थ होते हैं। उदाहरण के लिये से हुइ (सोसाइटी-समाज) शब्द को लीजिये। यह शब्द श्रादमी के समूह श्रौर एक संगठित संस्था दोनों का द्योतक है। यद्यिप राष्ट्र (Nation) श्रौर राज में बहुत ही निकट का सम्बन्व है—यहाँ तक कि दोनों में श्रन्तर करना जलरी नहीं मालूम होता; फिर भी इन दोनों के बीच स्पष्ट मेद है। इसलिये हम लोगों को दोनों के मेद को सावधानीपूर्वक समक्क लेना चाहिये। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि राष्ट्र श्रौर राज एक-से हैं, तो यह केवल चीन पर

ही क्यों लागू होता है ? इसका कारण यह है कि छिन्<sup>1</sup> स्त्रीर हान्<sup>२</sup> राजकुलो के समय से ही चीन का विकास एक राज के रूप में एक ही जाति से होता त्राया है जबकि विदेशों में एक जाति से कई स्ट्रेट बने हैं श्रीर एक राज में कई जातियों का समावेश हुआ है। उदाहरण के लिये इंगलैण्ड को लीजिये। वहाँवाले श्वेत जाति के हैं जिसमें भूरे, काले तथा श्रन्य जातियो का समावेश होकर ब्रिश्शि साम्राज्य बना है। इसलिये यह कहना कि नस्ल (race) या राष्ट्र (Nation) ही राज है, इङ्गलैंगड के लिये लागू नहीं होता। फिर, हाङ काङ की, जो बिश्शि स्रविकृत प्रान्त है, जनसख्या में कई हजार चीनी लोग हैं। इसलिये अगर हम लोग ऐसा कहें कि हाङ काङ का ब्रिशिश राज ब्रिटिश राष्ट्र (Nation) है, तो हम लोग गलती करेंगे; अधवा भारत को देखिये जो इन दिनो ब्रिटिश अविकृत देश है। इस ब्रिटिश राज में पैतीस करोड भारतवासी हैं। ग्रगर हम लोग कहें कि भारत के ब्रिटिश राज का मतला ब्रिटिश राष्ट्र (Nation) है तो, इम लोग गलत रास्ते पर होंगे। इम सभी जानते हैं कि इंगलैएड के मूल निवासी (Stock) एंग्लो-सेक्सन जाति के थे । पर यह जाति केवल इंगलैएड तक ही सीमित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में भी इस जाति के बहुत-से लोग हैं। इसिलये दूसरे देशों के जिये यह कहना ठीक नहीं है कि नस्त (race) और राज अभिन है। इन दोनों के बीच स्मष्ट अन्तर है।

इन दोनां का अन्तर हम लोग कैसे साफ-साफ जान सकते हैं ? जानने का सबसे अञ्छा तरीका यह है कि उन शक्तियों का अध्ययन किया जाय जिनसे ये दोनों बनते हैं । सीधे शब्दा में कहें तो नस्ल (race) या जातीयता (Nationality) का विकास प्राकृतिक ढंग से हुआ है जब कि राज का विकास शस्त्र-शक्ति के बल से । चीन के राजनीतिक इतिहास से ही एक उदाहरण लिया जाय । चीन के लोग कहते हैं कि वाङ्-ताव् ने—राजधर्म या सुनीति का रास्ता—प्रकृति का अनुसरण किया । दूसरे शब्दों में प्राकृतिक शक्ति ही राज धर्म थी । राज धर्म द्वारा गठित समूह (group) ही जाति (race) है—जातीयता (Nationality) है । शस्त्र-शक्ति का ही नाम 'पा-ताव्'—ताकत की राह द्वारा गठित समुदाय (group) ही स्टेट है । उदाहरण देखिये—हाङ काड् इसलिये नहीं बना कि वहाँ के हजारों निवासी अगरेजों को ऐसा करने देना चाहते थे,

१. २४६ २०७ ई० पूर

र. ईत पुर २ ६ - सम् ११६ ईत तक

बल्कि हाङ्काङ तो ब्रिटिश लोगों ने तलवार के जोर से ले लिया। चूं कि चीन इंगलैएड से युद्ध में हार गया इसलिये हाङ काङ प्रदेश और वहाँ के निवासियों को उसे इगलैएड के श्राधीन कर देना पड़ा श्रीर इस प्रकार कालान्तर में आधुनिक हाङ्काङ्बना । ब्रिटिश भारत के विकास की भी यही कहानी है। प्रेट ब्रिटेन द्वारा ऋधिकृत प्रदेश सारे ससार में फैले हए हैं। श्रंगरेजी कहावत है-- 'ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी श्रस्त नहीं होता।' दूसरे शब्दों में इसका ऋर्थ यह है कि पृथ्वी के घूमते रहने पर सूर्य की रोशनी जिस किसी भू-भाग पर भी पड़ती है, वहाँ कोई न कोई ब्रिटिश ऋधिकृत देश जरूर है। श्रगर इम पूर्वी गोलाई के रहनेवाले सूर्य के साथ यात्रा करें तो हम देखें ने कि सूर्य सबसे पहले न्यूजीलैयड, ख्रास्ट्रेलिया, हाङ काङ और सिगापुर पर अपनी रोशनी फैलता है और जैसे ही वह पश्चिम की ओर बहता है. उसकी रोशनी लंका ख्रोर भारतवर्ष पर पड़ती है: उसके भी पश्चिम ख्रदन छौर माल्टा पर त्र्यौर भी उसके पश्चिम खास इगलैएड पर ही। फिर पश्चिमी गोलाद्ध में घूमता हुया सूर्य अपना प्रकाश कनाडा पर फैलाता है और पुन: हाङ-काङ् तथा लिंगापुर में आकर अपना चनचर पूरा कर लेता है। इसलिये चौबीस घरटे में जहाँ कहीं भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, वहाँ कोई न कोई ब्रिटिश त्र्रिधिकृत प्रदेश है ही । ग्रेट ब्रिटेन को यह विशाल भू-भाग तलवार के जोर से ही हाथ लगा है। प्राचीन काल से ही किसी का स्टेट का निर्माण बिना हथियार के नहीं हुया है। पर जाति ( race ) या जातीयता (Nationality) का विकास एक विलक्कल ही दूसरी चीज है। यह सम्पूर्णतः प्राकृतिक गति से विकसित होती है। शस्त्र-शक्ति के सहारे एकदम नहीं। हाङ् काङ् में बसनेवाले हजारों चीनी प्राकृतिक रूप से एक जाति-सूत्र में सगिंदत हैं। किसी भी शक्ति द्वारा इंगलैएड इसे नहीं बदल सकता है। इसलिये ही हम कहते हैं कि प्राकृतिक शक्तियो द्वारा जो समुदाय संगठित श्रीर विकसित होता है, वही जाति है। शस्त्र-शक्तियों के जोर पर जो समुदाय संगठित श्रीर विकसित किया जाता है, वह स्टेट है। यही जाति या जातीयता श्रीर स्टेट में श्रान्तर है।

फिर, जातियों की उत्पत्ति के बारे में देखिये। प्रारम्म में मनुष्य पशु का ही वर्गथा। लेकिन वह पशु-पित्तियों से कितना आगे बढ़ गया है। वह 'सम्पूर्ण सृष्टि की आतमा' है। मनुष्य मात्र प्रथम पाँच प्रमुख जानियों में विभक्त है— श्वेत, काली, लाल, पीली और भूरी। इसमें फिर कई उपजातियाँ हैं। जैसे एशियाई जातियों में मंगोल³, मलय, जापानी, मांचू४ श्रौर चीनी। साधारणतः इन जातियों का विकास प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हुश्रा है। परन्तु जब हम उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तब हम पाते हैं कि वे श्रत्यन्त ही जिंग हैं। जाति-निर्माण में सबसे बड़ी शक्ति एक रक्त का होना है। चीन के लोग पीली जाति के हैं क्योंकि उनका विकास पीली जाति के रक्त से हुश्रा है। पूर्वजों का रक्त वंश-परम्परा से सम्पूर्ण जाति के लोगों में वर्चमान रहता है जिससे रक्त की रिश्तेदारी एक जबरदस्त शक्ति हो जाती है।

दूसरी बड़ी शक्ति जीविका है। जीविका उपार्जन से साधन में भिन्नता होने पर जातियों के विकास में भी भिन्नता आ जाती है। मंगोलिया के रहने-वालों का डेरा पानी और घास के पास होता था। ये लोग खानाबदोश हालत में रहते थे और घूमते हुए पानी और घास देखकर डेरा डाल देते थे।

३. यह मंगोबिया के मैदान में रहनेवाबी एक खानाबदोश जाति थी। १३ धीं शती के प्रारम्भ में इस जाति में चंगेज खाँ नामक एक जेनरब हुआ जिसने चीन पर चढ़ाई की और मध्य एशिया तथा पूर्वी-एशिया को भी जो अपने दखल में खाया। यश्चिप चंगेज खाँ ने सन् १२१० ई० में चीन पर चढ़ाई की, पर संपूर्ण चीन इस जाति के कब्जे में सन् १२७६ ई० में श्राया जब कि सुङ्राजवंश के अन्तिम सम्राट् ने परिवार सिहत मंगोख द्वारा गिरपतार होने से बचने के बिथे समुद्र में क्रूरकर आत्महत्या कर बी। असल में सन् १२७६ ई० में मंगोल का पूर्ण राज चीन पर माना जाता है। यों तो उत्तरी चीन इस जाति के अधिकार में पहले या चुका था थीर चंगेज खाँ के वंशज (चंगेज खाँ के बाद चौथी पीढ़ी में) कुब्बह खाँ अपनी राजधानी काराकोरम (Karakorum मंगोबिया में) से उठाकर पेकिङ सन् १२६६ ई० में ही खे श्राया था। इस जाति का राज्य चीन में युशान् राजवंश के नाम से प्रचितत है। युशान् राजवंश का काल सन् १२०६ (चंगेज खाँ के उदय काल से)—1३६७ ई० तक माना जाता है।

४. मांचू जाति वर्तमान काल के मंचूरिया के किरिन् प्रान्त में रहती थी। यहाँ किरिन् प्रान्त में सुन्तारी नदी के किनारे सन् १६१८ हैं॰ में नुरहाचु (जो थाईचु भी कहलाता है, ने मांचू जाति का संगठन कर राज्य कायम किया। इसका खड़का हुआक् ताह्ची (को थाइ चुक् भी कहलाता है) सन् १६२५ हैं॰ गही पर पैठा और मुकदन में (यह मंचूरिया के वर्तमान किआव्निक् प्रान्त में हैं)

इस एक समान खानाबदोश अभ्यास के कारण ही एक जाति निकसित हो गयी जिससे अचानक 'मंगोल शक्ति' का प्राहमांव हुआ। अपनी चरम उन्नति के दिनों में यूआन् ' (मंगोल) राजवंश की सेना ने पश्चिम एशिया, अरव और यूरोप के भाग को जीत लिया और पूर्व में चीन को संगठित किया तथा जापान को भी प्रायः अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार यूरोप तथा एशिया को एक छन्न-छाया में लाया। दूसरी जातियों की उत्पत्ति के दिनों से इसकी तुलना कीजिये। हान् और थाङ् राजवंशों के अत्यधिक सैन्य शक्तिकाल में भी चीनी लोग अपने राज्य की सीमा पश्चिम की और कास्प्यिन समुद्र तक ही पहुँचा पाये थे। रोम साम्राज्य की भी पूर्वी सीमा अपनी सैन्य शक्ति के चरम उत्कर्ष युग में भी काले समुद्र से आगे नहीं फैल सकी। इसके पहले किसी भी देश की सैन्य शक्ति ने यूरोप और एशिया इन दो महादेशों पर अधिकार नहीं किया था, जैसा कि यूआन् राजवंश की मंगोल सेना ने अपने उत्कर्ण काल में किया। मंगोल जाति की इस महान् शक्ति का

े ४. संनू १२७७ -- १६६७ ई० | देखिये इसी अध्याय का मोट नं ०३

ं दी बीन का राजवंदा सम् ६१%— ६०६ है।।

राजधानी कायम की धौर चीन के मिक राजकुत का विकास तुरु प्रान्त को इसाब कर खिया। यह खिन्नान तुरू प्रान्त चीनी माहन दीवार के उस पार विद्यापुनदी (वर्तमान निक्पान्त में) तक था श्रीर मिक्राजकुल के अधिकार में था। मांच कोग महान् दीवार पार कर खास चीन में भी प्रवेश करना चाइते थे। पर दीवार के पास की मिक्सेना ने प्रवेश नहीं करने दिया। सन् १६४३ है॰ में सम्राट् हुआक् ताइची मर गया। उस समय उसका जबका ११ वर्ष का था इसिविये रिजेन्ट राज करने खा।। सन् १६४४ ई.० में खिलुमाङ ने पेकिङ इस्रज कर चीन के सिक्ट्राजवंश को सनाप्त किया और स्वयं चीन का सम्र 2\_ बना। मिक् राजवंश के जेनरवा बुसान् कहने जि छुआ ह को हटाने के जिये मांचू सम्राट की मदद साँगी । इस प्रकार मांचु फौन ने चीन में प्रवेश किया चौर विक्रमान को भगाकर अपने बालक सम्राद को पेकिक की राजगही पर बैठा चीन का सम्राट् घोषित किया। उत्तरी चीन पर मांचू कोगों का पूर्व अधिकार बिना विरोध हो गया । पर दक्षियी चीन पर अधिकार करने में बड़े भारी विरोध का सामना करना पड़ा और सम्पूर्ण चीन मांचु खोगों के हाथ में सन् १६८२ हैं में भाषा । इस कार्ति ने भपने राजर्भश का नाम छिक् (पथित्र ) रखा । क्रिक राजधंश सन् १६४४ ईं० से १६११ ईं० तक रहा।

जाति-निर्माण का तीसरा बड़ा कारण भाषा है। अगर विदेशी जातियाँ हमारी भाषा सीखें, तो वे लोग हम लोगों में बड़ी आसानी से घुल-मिल जायेंगी और कालान्तर में हमारी जाति में एकदम से खप जायेंगी। इसके विपरीत अगर हम लोग दूसरे देशों की भाषाएँ सीखें, तो विदेशियों द्वारा आसानी से हम लोग ही मिला लिये जायेंगे।

चौथी शक्ति धर्म है। वे सभी ब्रादमी जो एक देवता या एक पूर्वज की पूजा करते हैं, एक जाति के रूप में संगठित होने लगते हैं। जातियो के विकास में धर्म एक बड़ा शक्तिशाली कारण है। अरब और जुडिया को देखिये। यद्यपि इनके राज बहुत पहले ही समाप्त हा गये तथापि अपरब श्रीर यहूदी जातियाँ श्रब तक जीवित है। इनके राज के नष्ट हो जाने पर भी इन जातियों के जिन्दा रहने का कारण इनका धर्म है। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों यहूदी लोग बड़ी-बड़ी संख्या में सभी देशो में बसे हुए हैं। कुछ बड़े-बड़े विद्वान जैसे मार्क्स श्रौर श्रइन्सरीन यहूदी हैं। इंगलैएड, अमेरिका श्रौर दसरे देशों में आर्थिक कारबार अधिकांशतः यहूदी लोगां द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहूदी लोग यद्यपि संसार भर में बिलरे हुए हैं, फिर भी वर्तमान समय तक अपनी नस्ल को जिन्दा बनाये रखने में समर्थ हो सके हैं: इसका कारण यह है कि उनकी प्रकृति-प्रदत्त तीक्ष्ण बुद्धि में धार्मिक विश्वास भी जुड गया है। स्त्ररब-निवासियों के जिन्दा रहने का कारण भी इस्लाम धर्म ही है। दूसरा उदाहरण बौद्ध धर्म<sup>9</sup> में गहरी ब्रास्था रखनेवाले भारतवासियों का है। यद्यपि इनका देश थेट ब्रिटेन के श्रिधिकार में चला गया है, परन्तु इनकी भारतीय जाति कभी नष्ट नहीं हो सकती है।

पाँचवीं शक्ति ऋाचार-विचार ऋौर ऋादत है। ऋगर ऋादिमियों के बीच एक ही प्रकार के ऋाचार-विचार ऋौर ऋादत प्रचलित हैं, तो कालान्तर में वे लोग एक में सम्बद्ध होकर एक जाति के रूप में हो जाये गे। इसिलये जब कभी हम लोग दो विभिन्न जन-समुदायों या वंशो को मिलकर समान वर्ग के रूप में बनते हुए पाते हैं, तो इस प्रकार के विकास के मूल में ये

७. यह बात गलत है कि भारतीय बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। जान पहता है, डा॰ सन् यात् सेन् को किसी ने यह गद्धत बताया—अनुः

पाँच शक्तियाँ होती है—रक्त की रिश्तेदारी, समान भाषा, समान जीविका, समान धर्म ग्रीर समान ग्राचार-विचार। ये कारण सैन्य शक्ति की उपज नहीं है; बल्कि प्राकृतिक विकास के फल हैं। इन पाँच शक्तियों ग्रीर सैन्य शिक्तियों की तुलना से हम लोग नस्ल या जातीयता ग्रीर राज के ग्रन्तर को पहचान सकते हैं।

प्राचीन श्रीर वर्तमान जातियों के जिन्दा रहने के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए श्रगर हम लोग चीन का उद्धार करना चाहते हैं श्रीर चीनी नस्ल को बनाये रखना चाहते हैं, तो हमें राष्ट्रवाद को निश्चय ही प्रोत्साहन देना पड़ेगा। चीन की मुक्ति के लिये इस सिद्धान्त को मार्ग-दर्शक मानने के पहले हमें इसे श्रच्छी तरह श्रीर साफ-साफ समक्त लेना चाहिए। सम्पूर्ण चीनी जाति में चालीस करोड़ लोग हैं। इस नस्ल में मिली हुई श्रन्य नस्लें हैं जिनमें कई लाख मगोल, दस लाख के लगभग मांचू, कई लाख तिब्बती श्रीर दस लाख से श्रिधक मुसलमान तुर्क हैं। इन विदेशी सभी नस्लों की सम्मिलित जनसंख्या एक करोड़ से श्रिधक नहीं है। इस प्रकार चीनी लोगों की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा हान् या चीनी नस्ल का है, जिसमें रक्त, भाषा श्रीर श्राचार-विचार एक हैं। यह एक नस्ल की एक जाति है।

हमारें राष्ट्र का संसार में क्या स्थान है १ दूसरे राष्ट्रों की तुलना में हम लोगों की जनसंख्या सबसे बड़ी है और चार हजार वर्षा से धारावाहिक रूप में चली आनेवाली प्राचीन संस्कृति है। हम लोगों को यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रों के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन चीनी जनता केवल परिवार और कुल के समुदाय तक ही सीमित रही। उसमें राष्ट्रीय भावना नहीं है। जिसके फलस्वरूप चालीस करोड़ जनसंख्या के रहते हुए भी हम लोग सचमुच विखरे बालू की परत के समान हैं। हमारा राष्ट्र संसार में सबसे गरीब और कमजोर है। अन्तर्राष्ट्रीय भामलों में हमारा स्थान सबसे नीचा है। अन्य लोग काटने वाली छूरी और परसी जाने वाली थाली के समान हैं, जबिक हम लोग मछली और मांस के समान भोज्य हैं। हम लोगों की स्थिति बड़ी ही नाजुक हो गयी है। अगर हमने तत्परता के साथ राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन नहीं दिया और चालीस करोड़ जनता को मजबूत राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं किया, तो हमारा अन्त भयंकर होगा, सारा देश नष्ट हो जायगा, सारी जाति बरबाद हो जायगी। इस खतरे से बचने के लिए हमको राष्ट्रवाद स्वीकार करमा ही पड़ेगा। और देश की बचाने के लिए राष्ट्रीय

भावनात्रों को जगाना पड़ेगा। ऋगर हमको यह काम करना है तो सबसे जरूरी यह है, कि पहले जान लें कि हमारे राष्ट्र को कहाँ से खतरा है। ऋौर इस खतरे को स्पष्ट करने के लिए सबसे अञ्चा उपाय यह है कि हम चीनी जनता की तुलना संसार के अन्य बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों की जनता से करें। यूरोपीय युद्ध ( सन् १६१४--१६१८ ई० ) के पहले सात या च्राठ तथाकथिक महान शक्तिशाली राष्ट्र थे। सबसे बड़ा ग्रेट ब्रिटेन, सबसे मजबूत जर्मनी, त्रास्ट्रिया त्रीर रूस, सबसे धनी संयुक्तराष्ट्र त्रामेरिका त्रीर सबसे छोटे जापान श्रौर इटली थे। यूरोपीय युद्ध के बाद तीन राष्ट्रो का पतन हो गया श्रीर पहले दर्जे के शक्तिशाली राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका, फ्रांस, जापान और इटली बच रहे। भेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका में से हर राज का विकास एक नस्ल से हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन का विकास जिस मूल नस्ल से हुआ, वह एंग्लो-सेक्सन थी और उनका प्रारम्भिक राज इंगलैएड स्त्रीर वेल्स तक ही सीमित था। इनकी जनसंख्या ३ करोड़ ८० लाख है श्रीर ये ही विश्रद्ध ऐंग्लो-सेक्सन हैं। यह जाति संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गयी है और इसने जिस राज का निर्माण किया है, वह सबसे मजबूत है। एक सौ वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या केवल १ करोड २० लाख थी: पर इस समय वह बढकर ३ करोड़ ८० लाख हो गयी है। अर्थात एक शती में इस जाति की जन-वृद्धि का अनुपात तीन सौ फी सदी रहा है।

हम लोगों के पूरव भी एक द्वीपवाला राज है। जो पूर्व का मेट ब्रिटेन कहा जा सकता है। इस द्वीप-समूह का नाम जापान है। जापान राज का भी विकास यामातो (महाशान्ति) नामक एक नस्ल से हुआ है। जापानी साम्राज्य के प्रारम्भ युग से आज तक यह राज किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं हुआ। युआन् राजवंश के मंगोल भी अपनी चरम विजय के दिनों में जापान तक नहीं पहुँच सके। कोरिया और फारमूसा द्वीप को छोड़-कर जापान की वर्तमान जनसंख्या पाँच करोड साठ लाख है। एक सौ वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या का पता लगाना कठिन है; लेकिन आजकल की जन-वृद्धि के अभुपात से अगर अनुमान लगायें तो जापान की जनसंख्या भी एक शती में तीन सौ की सदी के हिसाब से बढ़ी है। इस प्रकार एक सौ वर्ष पहले वहाँ की जनसंग्या २ करोड़ के करीब होगी। यामातो जाति की प्रतिमा में हास के कुछ भी चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं। उन्नतिशील यूरोपीय सम्यता का पल्ला पकड़ और पश्चिमी संस्कृति की जलवायु का सेवन करते

हुए इस जाति के लोगों ने अपने राज की उन्नति के लिये विज्ञान के नूतन तरीकों से काम लिया है ओर आधी शती के अन्दर ही ये लोग आधुनिकता के रंग में इतना रंग गये हैं कि जापान पूर्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है और यूरोप तथा अमेरिका के राष्ट्रों के समकत्त है। यूरोप और अमेरिका के लोग जापान को नीची निगाह से देखने का साहस नहीं करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या जापान से कहीं अधिक है; पर हम लोग तिरस्कृत होते हैं, 'तुच्छ समके जाते हैं। क्यो ? इसलिये कि एक के पास राष्ट्रवाद की भावना है और दूसरे के पास नहीं। आधुनिक ढाँचे में ढलने के पहले जापान एक बहुत ही निर्वल राष्ट्र था। चीन के सिच्चान, प्रान्त से कम रक्या और जनसंख्या वाले राष्ट्र जापान को भी पश्चिभी प्रभुत्व का शिकार होना पडा था। लेकिन जापानियों ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के कारण, जिनसे वीरत्व का आविर्भाव होता है, पचास वर्षों से भी कम समय में निर्वल जापान को एक शक्तिशाली राज के रूप में बदल दिया। अगर हम कीन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो जापान एक अपूर्व आदर्श है।

श्रव यूरोपीय श्रौर एशियाई लोगों की तुलना कीजिए। पहले श्वेतांग लोगों ने यह समम्तकर कि उन लोगों के पास ही बुद्धि श्रीर योग्यता है. सभी चीजों पर एकाधिकार कर लिया। चूँ कि हम एशियाई लोग पश्चिम की अब्देश बात और मजबूत राज बनाने की गृह बातों को जल्द नहीं सीख सके, इसलिये पस्त हिम्मत हो गये। यह केवल चीन पर ही नहीं. बल्कि समस्त एशिया के लोगों पर लागू है। जो कुछ हो, हाल के वर्षीं में अकरमात ही नया जापान प्रथम दर्जे का राष्ट्र बन ऊपर उठ आया है। ·जापान की सफलता ने एशिया के दूसरे राष्ट्रों में असीम आशाओं का संचार कर दिया है। आज एशिया के लोग जानते हैं कि एक दिन जापानी राज श्राज के श्रन्नाम श्रीर बर्मा के समान निर्वल था। पर श्राज बर्मा श्रीर श्रन्नाम जापान के पर्रेगे में भी नहीं आ सकते। जापान ने यूरोपीय राष्ट्रों से शिचा ग्रह्म की ऋौर जब से वह ऋाधुनिकता के रंग में रंगा है, यूरोपीय राष्ट्रो के समकत्त्व होने में लगा है। यूरोपीय युद्ध के बाद वार्साइ के शान्ति-सस्मेलन में जापान संसार के पाँच महान् शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक होकर सम्मिलित ह्या। एशिया के मामलो में वह सबसे प्रधान वक्ता बना रहा श्रौर दूसरे एशियाई राष्ट्र उसे ऋगुऋा मानते हुए केवल उसके पस्ताव को सुनते रहे। इससे इम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो काम श्वेतांग लोग कर सकते हैं, जापान भी प्रत्यच्च रूप से उसे कर सकता है। जातियों के रंग में अन्तर हो सकता है, पर वह बुद्धि श्रौर योग्यता में श्रन्तर नहीं ला सकता। चूँ कि एशिया महादेश में जापान शक्तिशाली राष्ट्र हैं, इसलिये श्वेतांग जातियां श्राज जापानी या एशिया की किसी जाति को उपेत्ता की दृष्टि से देखने का साहस नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार जापान की उन्नति से यामातो जाति की ही इज्जत नहीं बढ़ी है, बल्कि उससे एशिया की सभी जातियों का स्थान ऊँचा हो गया है। एक समय था, जब हम सोचते थे कि जो काम यूरोपीय लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन श्रब हम देखते हैं कि जापान ने यूरोप से शित्ता ग्रहण की, श्रौर इसलिये श्रगर हम जापान का श्रनुसरण करें तो हम जापान की-सी ही शित्ता ग्रहण कर लेंगे।

यूरोपीय युद्ध के समय रूस में एक क्रान्ति हो जाने के फलस्वरूप वहाँ से प्राचीन राजसत्ता उठ गयी । अब रूस एक नया ही राज—समाजवादी राज—हो गया है जो प्राचीन राज से सर्वथा मिन्न है। रूस के लोग स्लाव नस्ल के हैं। एक शती पहले वहाँ की जनसख्या ४ करोड थी। परन्तु अब सोलह करोड है। यानी जनवृद्धि का श्रनुपात ४०० भी सदी रहा है। रूसी राष्ट्रकी शक्ति भी चौगुनी हो गयी है ऋौर गत एक सौ वर्षासे रूस संसार का एक बडा ही शक्तिशाली राष्ट्र हो रहा है। उसके ऋातंक से केवल एशियाई राष्ट्र जापान ऋौर चीन ही नहीं डरते थे, बल्कि युरोपीय राष्ट्र इंगलैयड श्रौर जर्मनी तक भी। श्रपने साम्राज्यवादी काल में रूस की नीति त्राकमक रही थी त्रारे वह बराबर त्रपनी सीमा विस्तार में लगा हुन्रा था, जिसके फलस्वरूप त्राज उसके ऋधीन आधा यूरोप ऋौर ऋाधा एशिया है। वह दोनों महादेशों में पैर फैलाये हुए है। रूस ब्रौर जापान-युद्ध के समय ससार के लोग डरते थे कि रूस कहीं चीन के भू-भाग पर चढ़ाई न कर दे। यह डर इसलिये त्रीर भी भयकर था कि लोग समभते थे कि चीन पर रूस की चढाई उसके ससार-विजय का कहीं श्रीगणेश न हो। एक समय था जब कि रूसी लोगों की इच्छा ससार-विजय करने की थी ख्रौर दूसरे राष्ट्र उसको रोकने का मनसूबा भोच रहे थे। इंगलैगड ब्रौर जापान के बीच हुई सन्धि रूस की नीति के प्रतिरोधस्वरूप थी। रूस ग्रीर जापान की लडाई के फलस्वरूप जब जापान ने रूसिया को कोरिया ख्रौर दिन्निणी मचूरिया से निकाल बाहर किया और रूस के ससार-विजय के स्वप्न को भन्नकर पूर्वी एशिया की एकता को अन्तुएण बनाये रखा, तो इस घटना से अन्तर्राष्ट्रीय ्जीवन में श्रात्यन्त गम्भीर परिवर्तन हुआ। श्रीर जब यूरोपीय युद्ध के बाद रूस ने अपनी साम्राज्यवादी नीति बदल कर अपने पुराने साम्राज्यवादी राज के

स्थान पर नवीन समाजवादी राज की स्थापना की, तो उस समय उससे ( रूस का जापान से हार जाने के बाद हुए परिवर्तन से ) भी बढ़ कर दूसरा महान् परिवर्तन हुआ। क्रान्ति को हुए अभी छः वर्ष ही गुजरे हैं; पर इसी अरसे में रूस ने अपना त्रान्तरिक संगठन कर लिया है और अपनी पुरानी आक्रमक नीति के स्थान पर शान्ति की नई नीति ग्रपना ली है। इस नई नीति में संसार की शान्ति भङ्ग करने की बातो को तो एकदम स्थान नहीं ही है, बल्कि इसका उद्देश्य तो शक्तिशाली को दबाना ब्रौर कमजोरो की सहायता करना है। रूस की यह नीति न्याय की प्रचारक है। लेकिन रूस की तरफ से संसार के लोगों में एक नया डर समा गया है, जो पहले के डर (रूस द्वारा संसार-विजय किये जाने का डर ) से भी अप्रधिक तीन है। इसका कारण यह है कि रूस की नई नीति केवल रूस के ही साम्राज्यवादी प्रणाली को नष्ट नहीं करना चाहती, वल्कि संसार से ही इस प्रणाली का मूलोच्छेद करना चाहती है। साथ ही साथ यह संसार से पूँजीवादी प्रथा को भी मिटा देना चाहती है। क्योंकि हर देश में यद्यपि प्रत्यत्व रूप से शक्ति उस देश की सरकार के हाथों में रहती है लेकिन वास्तविक नियंत्रण पूँजीपतियों के हाथों में होता है। रूस की यह नई नीति इस नियंत्रण को मिटा देना चाहती है। इसलिये संसार के पूँजीपति लोग त्रातंकित है। इस कारण से ससार के मामलों में एक ब्रत्यन्त गम्भीर परि-वर्तन हो गया है जिससे संसार की सभी भविष्यकालीन धाराएँ प्रभावित होगी।

यूरोप के इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय लड़ाई का होना मामूली घटना हो गयी है। सबसे हाल की लड़ाई—यूरोपीय युद्ध (प्रथम)—केन्द्रीय राष्ट्रां जिनमें जर्मनी, आस्ट्रिया, टकीं और बलगेरिया थे और मित्र राष्ट्रां जिनमें इंगलैएड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली और सयुक्तराष्ट्र अमेरिका थे, के बीच हुई थी। वार वर्षों की घनघोर लड़ाई से थककर अन्त में दोनों दल युद्ध से

म. चीनी भाषा में खदाई (१६१४--१६१म) के बाद भी जर्मनी आस्ट्रिया, टकी और बलगेरिया के सम्मिजित दल के जिए मित्र राष्ट्र या मित्र शक्ति और इंगलैंड, फांस, अमेरिका, रूस, जापान आदि के जिये केन्द्रीय शक्ति या केन्द्रीय राष्ट्र ध्यवहार होता था। पर इस हिन्दी अनुवाद में जहाँ चीनी भाषा में केन्द्रीय राष्ट्र था, वहाँ मित्र राष्ट्र रखा गया और जहाँ मित्र राष्ट्र था, वहाँ केन्द्रीय राष्ट्र या गया है; क्योंकि भारत में जर्मनी, आस्ट्रिया आदि के जिये केन्द्रीय राष्ट्र और इंगलैयड, फांस आदि के जिये मित्र राष्ट्र शाहद अवहार होते थे।

विरत हुए। संसार के कुछ भविष्य वक्ता कहते हैं कि इस प्रकार की दूसरी श्रन्तर्राष्ट्रीय यद्ध-श्राग्न को भड़काने के लिये श्रव कभी भी यथेष्ट चिनगारी नहीं होगी। लेकिन भविष्य में अन्तर्जातीय युद्ध का होना निश्चित है। वह लड़ाई श्वेतांग श्रौर पीतांङ्ग जातियों के बीच होगी। जैसा कि मैं इतिहासिक गति-विधियों का अध्ययन करता हूँ और भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुभव करता हूँ मुभे विश्वास होता जाता है कि भविष्य में बहुत-से अन्तर्राष्ट्रीय भगड़े होगे। पर ये क्तगड़े दो भिन्न जातियों में न होगे, बल्कि प्रत्येक जाति के अन्दर ही । श्वेतांग श्रौर पीतांग प्रत्येक के अन्दर वर्ग युद्ध होगा श्रौर वह युद्ध होगा शोषितों का शोषकों के विरुद्ध, न्याय का ताकत के विरुद्ध । रूसी क्रान्त के बाद से स्लाव जाति का यह सन्देश रहा है कि मानवता के लिये वह शक्तिशालियो का दमन करेगा श्रीर निर्वलो को प्रोत्साहन देगा, श्रमीरों को दबायेगा श्रीर गरीबो की सहायता करेगा, न्याय को ऊँचा उठायेगा श्रीर श्रसमानता को उठा फेकेगा। इन भावनात्रों का यूरोप में जैसे-जैसे प्रचार होता जा रहा है. निर्वलो श्रीर निम्नश्रेणी की जनता का ध्यान इनकी श्रोर उतना ही श्रधिक त्राकृष्ट होता जाता है-जाराकर टकी वाले तो बहुत ही त्राकृष्ट हुए हैं। यूरोपीय युद्ध के पहले टकी ब्रात्यन्त ही गरीब ब्रौर निर्वल राष्ट्र था ब्रौर ऐसा जान पडता था कि वह अपनी उन्नति करने में भी असमर्थ है। यरोप के रहनेवाले टकी को 'पूर्व का बीमार ब्रादमी' कहते थे ब्रीर उनका यह भी कथन था कि टकी को नष्ट ही हो जाना चाहिए। जर्मनी की तरफ होने के कारण जब वह यूरोपीय युद्ध में हार गया, तो दूसरें राष्ट्र उसका श्रंग-विच्छेद करना चाहने लगे थे, श्रौर इस प्रकार उसका श्रस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। उसी समय इस असमता के विरुद्ध रूस ने हस्तचेप किया। उसने टकी की सहायता की, जिससे टकी ने अपने देश से युनानियों को मार भगाया श्रीर श्रपने ऊपर लादी गयी श्रसम सन्वियो में भी सुधार कराया । इस समय यद्यपि टकी प्रथम दर्जे की शक्तिशाली राष्ट्रों में नहीं है; लेकिन यूरोप के दूसरे या तीसरे दर्जें की शक्ति में उसकी गिनती होने लगी है। इसका श्रेय रूस को ही है। इस प्रकार विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि भविष्य में सताये हुए ब्रौर शोषित राष्ट्रो या राजो के बीच शोषक शक्तियों का विरोध करने के लिये आपस में संगठित होने की प्रवृत्ति निश्चित रूप से होगी।

उस समय कौन-सा राष्ट्र सताया जा रहा था १ यूरोपीय युद्ध के समय जब इंगलैंग्ड ऋौर फांस जर्मनी के साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहते थे तो उस समय रूस ने उसकी तरफ भिलाकर अपने अपार धन-जन का बिलदान किया था। परन्तु युद्ध के मध्यकाल में ही उसने अपनी सेनाओं को ह्या लिया और कान्ति की घोपणा की। क्यों ? चूँकि रूस की जनता इतनी बुरी तरह से सताई गयी थी कि उसे 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली नीति के बदले समाजवादी नीति की स्थापना करने के लिये कान्ति करनी पड़ी। यूरोपीय राष्ट्रों ने रूस की इस नीति का विरोध किया और यहाँ तक कि समिलित सेनाएँ भी रूस से लड़ने के लिये भेजी गयीं। भाग्यवश रूस अपनी प्राचीन जातिगत भावनाओं के कारण इन शिक्तओं के विरुद्ध डट सका। आज इन राष्ट्रों में दम नहीं है कि रूस के साथ सेना लेकर भिड़ सकें। इसलिये वे अक्रियात्मक रूप से उसका विरोध करते हैं; अर्थात् उसकी सरकार को नहीं मानते (इगलैंगड ने सोवियत् सरकार को मान लिया है)। यूरोपीय राष्ट्रों का रूस की नई नीति के विरोध करने का क्या कारण है ? चूँकि वे आक्रमक नीति तथा अन्यायपूर्ण तरीकां से ताकत व्यवहार करने के हिमायती हैं और रूस न्याय के लिये लड़ता है और 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली नीति के के मूल पर ही आधात करता है।

इसलिये यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यूरोपीय शक्तियाँ उस नीति को उखाड़ फेंकना चाहती हैं जो उनकी नीति से सर्वथा प्रतिकृत है। क्रान्ति के पहले रूस एक बड़ा प्रतिक्रियागामी राज था और न्याय के स्थान पर ताकत का ही हिमायती था। चूँकि अब वह ताकत वाली नीति का विरोधी है इसलिए सभी अन्य राष्ट्र उससे लोहा लेने की तैयारी कर रहे है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिवष्य की लड़ाई न्याय और ताकत के बीच होगी। आज जर्मनी यूरोप का सताया हुआ राष्ट्र है। एरिया के छोटे और निर्वल राष्ट्र (जापान छोड़ कर) बुरी तरह सताए जा रहे हैं और उन्हें सभी प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। शोषित राष्ट्रों की आपस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो जाना स्वामाविक है। और इस प्रकार वे राष्ट्र किसी न किसी दिन सङ्गठित होकर शोषक राष्ट्रों से जीवन-मरण की लड़ाई में जरूर जूमेंगे। संसार भर में वे श्वेतांग और पीतांग लोग जो न्याय के हिमायती हैं निश्चय ही उन श्वेतांग और पीतांग लोगों के विरुद्ध सङ्गठित होंगे जो ताकत के पुजारी हैं। ऐसी परिस्थिति में जिसकी ओर समय अभी से इशारा कर रहा है, दूसरा संसार व्यापी युद्ध नहीं रोका जा सकता है।

एक सौ वर्ष पहिले जर्मनी की श्राबादी दो करोड चालीस लाख थी। यद्यपि यूरोपीय युद्ध के कारण उसकी जनसंख्या में कमी हो गई है फिर भी त्राज वहाँ की त्राबादी छ: करोड़ है। इस प्रकार एक शती के अन्दर वहाँ की जन-वृद्धि का अनुपात २५२ भी सदी रहा है। जर्मन लोग ट्यू टेनिक नस्ल के हैं जिनका घनिष्ट सम्बन्ध अंगरेजो के साथ है। ये बड़े बुद्धिमान हैं और उनका राज शक्तिशाली रहा है। यूरोपीय युद्ध में हार खाने के बाद स्वामाविक रूप से ये ताकत की अपेद्या न्याय के हिमायती हैं।

एक सौ वर्ष पहिलो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या नब्बे लाख से श्रिधिक नहीं थी। लेकिन श्राज उसकी जनसंख्या दश करोड़ से भी श्रिधिक है। एक शताब्दी के अन्दर उसकी जन वृद्धि का अनुपात बड़ा ही ऊँचा—एक हजार भी सदी-रहा है। इसका कारण केवल वहाँ की जनन-शक्ति में बढ़ती होना ही नहीं है बल्कि अधिकांशतः यूरोप से आकर बस जाने वाले लोग है। अपनी मातुभूमि में अपर्याप्त जमीन, घनी आबादी और जीविका उपार्जन की कठिनाई के कारण यूरोप के हर देश के लोग जीवन-निर्वाह के साधन ढूँढ्ने के लिए अमेरिका गये अप्रौर वहाँ ही बस गए। जिसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरे देशां की जनसंख्या जहाँ स्वाभाविक रूप से जनन-शक्ति में वृद्धि होने के कारण बढ़ी है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र स्रमेरिका की जनसंख्या वृद्धि का कारण बहुत देशों के लोगों का वहाँ जाकर एक में घुल-मिल जाना है। अप्रमरीकी नस्ल अन्य दूसरी नस्लों की अपेद्मा कहीं अधिक विसदृश्य (Heterogeneous) है। क्योंकि सभी देशों के लोग वहाँ पहुँच कर एक में धुल-मिल जाते हैं। इस प्रकार जो नस्ल बनी वह अपनी मूल नस्लों-अंग्रेजी, फांसीसी, जर्मन, इअलियन ऋौर दूसरी दिस्णी यूरोपीय नस्लो—से भिन्न रही है। यह एक नई नस्ल है जिसे अमरीकी नस्ल के नाम से पुकारना ही अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार की नस्ल को लेकर आज संयुक्तराष्ट्र अमेरिका संसार में एक स्वतंत्र राज हो गया है।

फ्रांस के लोग लेटिन नस्ल के हैं। लेटिन नस्ल के लोग यूरीप के बहुत से देशों—स्पेन, पुर्तगाल, इटली—में फैले हुए हैं श्रीर इन देशों से ही बहुत से लोग जाकर श्रमेरिका महादेश के मेक्सिको, पेरू, चीली, कोल-िक्या, ब्राजील, श्रर्जेनटाइन श्रीर मध्य श्रमेरिका के छोटे-छोटे प्रजातंत्र राजों में बसे हुए हैं। लेटिन नस्ल की श्राबादी की श्रधिकता के कारण दिल्लिणी श्रमेरिका लेटिन श्रमेरिका कहलाता है। फ्रांस की जनवृद्धि का

अनुपात बडा ही धीमा रहा है। एक सौ वर्ष पहले यहाँ की आबादी तीन करोड़ थी और आज तीन करोड़ नब्बे लाख है। अर्थात् एक सदी में पच्चीस फी सदी के अनुपात से ही वृद्धि हुई है।

गत शताब्दी में संसार में हुई जनवृद्धि के अनुपात की तुलना कीजिये:---संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १००० भी सदी, इगलैएड में ३०० भी सदी, जापान में ३०० भी सदी, रूस में ४०० भी सदी, जर्मनी में २५० भी सदी ग्रीर फ्रांस में २५ भी सदी। इस वृद्धि का कारण विज्ञान की उन्नति. श्रीषधि में प्रगति श्रीर प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी बातो में होने वाले सुधार हैं। इन सब कारगो से मृत्यु-संख्या घट गई है श्रीर प्रजनन-शक्ति में वृद्धि हुई है। दूसरे देशो की तीव जनविद्ध का चीन के लिए क्या महत्व है ? जब मैं उन देशों में हुई वृद्धि की तलना चीन में हुई वृद्धि के साथ करता हूँ तो मैं काँप उठता हूँ। संयुक्त राष्ट ग्रमेरिका को देखिये। एक सौ वर्ष पहिले जिसकी स्रावादी केवल नब्बे लाख थी ब्राज उसकी ब्राबादी दस करोड से भी ब्राधिक है ब्रीर इसी ब्रानपात से ब्रागर जनसंख्या बढती गई तो स्रोर एक शताब्दी के स्रन्त तक वह एक स्ररव तक पहुँच जायेगी। हम चीनी लोग अवसर अपनी बडी आबादी के बारे में लम्बी बातें किया करते है कि हमारी जनसंख्या दसरों द्वारा नहीं मिटाई जा सकती है। जब यत्रान वंश के मगोलों ने चीन में प्रवेश किया था तो वे चीनी नस्ल को नष्ट करने में केवल असफल ही नहीं हुए बल्कि वे ही चीनियो द्वारा श्रात्मसात कर लिये गये। माचू नस्ल के लोगों ने चीन पर श्रपना श्रधिकार जमाया था ऋौर दो सौ साठ वर्षों से भी ऋधिक समय तक यहाँ पर शासन किया था। वे लोग भी चीनी नस्ल को नहीं समाप्त कर सके बल्कि उसी में धुल-मिल कर स्वयं पूर्ण रूप से चीनी हो गये। आज मांच नस्ल के बहुत से लोग चीनी उपाधिधारी हैं। इसलिये इतिहास के बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि अगर जापान या कोई श्वेतांग नस्ल चीन को अपने अधिकार में कर ले तो चीन उन सबों को भी अपने में धुला-मिला सकता है: इसलिये चिन्ता की कोई बात नहीं है। लेकिन वे लोग जरा भी नहीं सोचते कि अगली शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आबादी एक अरब हो जायेगी यानी हमारी श्राबादी से ढाई गुणा श्रधिक । माँचू लोगों का चीन को श्रपने श्रधीन नहीं रख सकने का कारण यह था कि उनकी आबादी दस लाख से कुछ ही अधिक थी। चीन की आबादी की तुलना में उनकी जनसंख्या इतनी नगएय थी कि वे स्वाभाविक रूप से चीनी नस्ल में खप गये। लेकिन अमेरिका अगर एक सौ वर्षों के बाद चीन को अपने अधीन करना चाहे तो दस अमरीकी के अनुपात

में चार ही चीनी लोम होंगे श्रौर इस प्रकार चीनी श्रमेरिका वालों द्वारा श्रात्मसात कर लिये जाऍगे।

सज्जनो, क्या ऋाप जानते हैं कि चीन में मर्दुम-शुमारी कब हुई थी जिसके ऋनुसार यहाँ की ऋाबादी चालीस करोड़ है ? यह गणना मांचू राजवंश के छियेन लुङ्सम्राट् (सन् १७३४-१७६५ ई०) के समय में हुई थी। सम्राट् छियेन लुङ्(सन् १७३४-१७६५ ई०) के बाद चीन में मद्दीम-शुमारी हुई ही नहीं है। इन लगभग दो सौ वर्षों के बीच हमारी जनसंख्या ज्यों की त्यो—यानी चालीस करोड़ बनी हुई है। एक सौ वर्ष पहिले भी चालीस करोड़ ही थी इसलिये ऋाज से एक सौ वर्ष बाद भी यह चालीस करोड़ ही रहेगी।

फांस अपनी बहुत कम आबादी के कारण अधिक बचा पैदा करनेवालों को इनाम देता है। एक ब्रादमी जिसे तीन बच्चे हैं इनाम के हकदार होता है। जिसे चार या पाँच बच्चे हैं उसे विशेष इनाम मिलता है श्रीर जिसे जोड़ा बच्चा पैदा होता है उसे ऋतिरिक्त इनाम मिलता है। तीस वर्ष के युवक अरौर बीस वर्ष की युवती अरगर अविवाहिता हैं तो उन्हें जुर्माना होता है। इस प्रकार फ्रांस ऋपनी प्रजनन-शक्ति की वृद्धि कराने की दिशा में प्रोत्साहन देरहा है। दरअसल फ्रांस की अप्रावादी घट नहीं रही है केवल वृद्धि का त्रातुपात दूसरे देशों के मुक्ताबिले नहीं हैं। फ्रांस भी मुख्यतया कृषि-प्रधान देश है। वह राज तथा वहाँ की जनता उन्नतिशील है। वहाँ के नागरिक सुख-शान्ति के साथ रहते त्रीर प्रतिदिन के भीग-विलास के त्रानन्द को उठाते हैं। एक सौ वर्ष पहले मालथस (Malthus) नामक ऋँगरेज विद्वान संसार की बहुत अधिक बढ़ती हुई आबादी की देखकर और उसकी आवश्यकता-पूर्ति के सीमित पाकृतिक साधनों का अन्दाजा कर घवडा उठा। उसने आवादी घटाने की सिफ़ारिश की। उसका यह मत था कि जनसंख्या ज्यामिति के अनुपात से **ऋौर** भोजन ऋंकगिएत के ऋनुपात से बढ़ता है। क मालथस का सिद्धान्त फांस के लोगों के दिमाग में बैठ गया और उनके विलासी जीवन के अनुकुल भी पडा। वे इस बात के हिमायती हो गए कि युवको को पारिवारिक फंफट में नहीं पड़ना चाहिये श्रौर युवतियों को मातृत्व का बोक्त नहीं उठाना चाहिए। जन-वृद्धि कम करने के लिये उन लोगों ने प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनो

नक. "Population increases in a geometrical, food in an Arithmetical ratio,"

उपायों का अवलम्बन किया। एक शताब्दी पहले फांस की आबादी यूरोप के किसी भी राष्ट्र से बढ़कर थी। लेकिन वहाँ मालथस के सिद्धान्त के प्रचार तथा उसके स्वागत होने के कारण वहाँ की जनता अपनी नस्ल को स्वयं नष्ट करने लगी। इसी कारण से आज फांस की अत्यधिक आबादी कम है। यह सब मालथस के विषाक्त सिद्धान्त मानने का फल है। चीन के आधुनिक युवक माल्थस के सिद्धान्त से आकृष्ट होकर और फांस के दुःख से अनभिज्ञ होने के कारण चीन की आबादी घटाने की वकालत करते हैं। हमारी नई नीति आबादी वृद्धि पर जोर देती है और नस्ल को बनाये रखना चाहती है ताकि चीनी जनता फासीसी तथा संसार की अन्य नस्लों के साथ-साथ अपना अस्तित्व कायम रख सके।

श्राज चीन की वास्तिवक श्राबादी कितनी हैं ? यद्यपि हमारी श्राबादीवृद्धि का अनुपात इगलेएड या जापान के मुकाबिले नहीं है परन्तु छियेन लुड्
के समय हुई मद्भ-गुमारी के अनुपात से इस समय चीन की जनसंख्या
पचास करोड़ होनी चाहिये। पर नहीं, श्रमेरिका के एकभूतपूर्व मंत्री रॉकहिल का, जिन्होंने सम्पूर्ण चीन की छानबीन की थी, मत है कि चीन की श्राबादी
श्रिधिक से श्रिधिक तीस करोड़ है। श्रगर छियेन लुड्के राजत्व काल में
हमारी श्राबादी चालीस करोड़ थी तो श्रमरीकी मंत्री के श्रनुमान के श्रनुसार
हमारी एक चौथाई श्राबादी नष्ट हो गई है। फिर भी, हम मान ले कि इस
समय हमारी श्राबादी चालीस करोड़ है तो उपयुक्त श्राधार पर एक शताब्दी
बाद भी हमारी श्राबादी चालीस करोड़ ही रहेगी।

इस समय जापान की आबादी छः करोड़ है। आज से एक सौ वर्ष बाद उसकी आबादी चौनीस करोड़ हो जायगी। चूँ कि उसे अपनी आबादी के भरण-पोषण में किठनाई पड रही हैं इसलिये संसार के सामने जापान की यह शिकायत है कि उसके द्वीपसमूह आदिमियों से खचाखच भरे हुए हैं अतः उसे दूसरे देशों में अवश्य फैलना पड़ेगा। जापान ने पूर्व दिशा में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओर नजर दौड़ाई पर कालीफोर्निया का दरवाजा अपने लिये बन्द पाया। वह दिख्ण में अस्ट्रे लिया की ओर बढ़ा और वहाँ आंगरेजों को कहते हुये पाया कि 'अस्ट्रे लिया श्वेतांगों के लिये हैं दूसरी नस्लों के लिये

वबल्यु॰ वबल्यु॰ रॉकहिल, "चीनी जनसंख्या की खोज" प्रकाशित
 वाशिंगटन १६०४

W. W. Rockhill, Inquiry into the Population of China (Washington, 1904)

नहीं। इस प्रकार हर देश का फाटक बन्द पाकर जापान ने संसार के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्लाणी मंचूरिया और कोरिया में प्रवेश कर और उन्हें आबाद करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरे राष्ट्रों ने जापान के मतलब को समक्त लिया है। और उसकी मांगों पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। चीनी भू-भाग में जापानियों का प्रवेश इनके ऊपर। (दूसरे राष्ट्रों के ऊपर) किसी प्रकार का असर नहीं लाएगा।

श्रानेवाली शताब्दी के अन्दर संसार की आवादी कई गुनी अधिक बढ़ जाएगी युद्ध में हुई च्रति-पूर्ति के लिये जर्मनी श्रौर फ्रांग श्रवश्य ही जन वृद्धि को प्रोत्साहन देंगे श्रौर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी श्राबादी द्गुनी या तिगुनी हो जायेगी। लेकिन जब हम पृथ्वी की कुल सतह श्रौर उस पर रहने वाले मनुष्यों के बीच तुलना करते हैं तो पता लगता है कि संसार कभी से ही बेहद आबादी के भार से कराह रहा है। कितनों ने कहा है कि हाल की य्रोपीय लड़ाई 'सूर्य के नीचे जगह' पाने के लिये लड़ी गई थी। बहुत से यूरोपीय राष्ट्रां के बहुत भू-भाग शीत किन्बन्ध के पास है। इसलिये उच्यां कटिबन्ध स्त्रीर समशीतोप्या कटिबन्ध में जगह प्राप्त करना भी इस लड़ाई का एक कारण था। सचमुच में भगडा ग्राधिक सूर्य की रोशनी पाने का ही था। चीन की जलवायु समशीतोष्य है स्त्रीर यहाँ सब देशों से बढकर प्राक्तिक पदार्थ भरे पड़े हैं। दूसरे राष्ट्र चीन को सीधी तरह वर्त्त मान समय में क्यों नहीं हड़प सकते हैं इसका सीधा कारण यह है कि देशो की जनसंख्या श्रभी तक चीन से बहुत कम है। इसलिये श्राने वाले एक सौ वर्षों के श्रन्दर अगर उन देशों की आवादी बढ़ती रही और चीन की नहीं तो बहुसंख्यक वाले **अल्पसंख्यक को अपने अधीन कर लेंगे और चीन निश्चय ही हडप लिया** जायेगा। तब चीन केवल अपनी मालकियत (Sovereignty) ही नहीं खो बैठेगा बल्कि वह मिट जायेगा। चीनी जनता दूसरो द्वारा अपने में मिला ली जाएगी और चीनी नस्ल लुप्त हो जाएगी। मंगोल और मांचू विजेताओं ने कम सख्या से बड़ी संख्या वालो को जीतना श्रीर गुलाम बनाना चाहा था। श्रगर वर्त्तभान काल के शक्तिशाली राष्ट्रों ने किसी दिन चीन पर विजय प्राप्त की तो यह बहुस ख्यक की ऋल्य संख्यक पर विजय होगो। इस प्रकार की घटना घटने के समय तक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि विजेतात्रों को हमारी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी श्रीर तब हम गुलाम बनने के योग्य भी रहेंगी।

जनवरी २७ सन् १६२४ ई०

## दूसरा व्याख्यान

प्राचीन काल से ही त्र्याबादी की बढ़ती-घटती का राष्ट्रों के उत्थान-पतन में प्रमुख स्थान रहा है। यही प्राकृतिक नियम (Law of natural selection) है। चॅ्कि मनुष्य इस प्राकृतिक नियम की शक्ति के सामने ठहरने में ग्रसमर्थ हुन्ना है इसलिए बहुत से प्राचीन त्रीर विख्यात राष्ट्र बिना त्रपना कुछ चिह्न छोड़े नष्ट हो गए हैं। हमारा चीनी राष्ट्र बहुत प्राचीन है। इसके पास चार हजार वर्षों का प्रामाणिक इतिहास है। इसलिए कम से पाँच या छ: हजार वर्षों से तो इसका ग्रास्तित्व जरूर ही है। यद्यपि इस लम्बे काल में इमारे ऊपर प्राकृतिक शक्तियों का गहरा प्रभाव पडा है तथापि प्रकृति ने इस नस्ल को कायम ही नहीं रखा है बल्कि इसे फूलने-फलने में भी सहायता की है। इस चालीस करोड़ की संख्या में हो गए है और अभी तक इमारा राष्ट्र संसार का सबसे बड़ा ऋौर सबसे ऋधिक जनसंख्या वाला है। हमें दूसरों की अपेद्या प्रकृति का अधिक आशीर्वाद मिला है। जिसके कारण हम देखते हैं कि चार हजार वर्षों के अनुभवो, मानवीय हलचलो और अनिशनत परिवर्तनों के बीच से गुजरती हुई हमारी सम्प्रता आगे ही बढ़ रही है और हमारा राष्ट्र नष्ट होने से बचा हुआ है। संसार के रङ्गमञ्ज पर युगो से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती रही है पर इम अभी भी संसार में सबसे श्रिधिक सुसंस्कृत हैं। इसलिए श्राशावादियों के एक विशेष वर्ग ने यह देख कर कि चीनी राष्ट्र ने भूतकाल मे अनिगनत आपदात्रों के होते हुए भी श्रपना श्रस्तित्व बनाये रखा है, यह धारणा बना ली है कि चाहे जो कुछ हो भविष्य में हमारा राष्ट्र नष्ट नहीं हो सकता है। इस प्रकार की बातें करना श्रीर श्राशा रखना मेरी समभ से गलत है। श्रगर केवल प्राकृतिक नियमों की ही बात रहे तो हमारा राष्ट्र भविष्य में भी जिन्दा रह सकता है लेकिन इस पृथ्वी पर विकास केवल प्राकृतिक शक्तियो पर ही निर्भर नहीं करता है। यह प्राकृतिक ऋौर मानवीय दोनों शक्तियों पर निर्भर करता है। मानवीय शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियों का स्थान प्रह्ण कर सकती है ऋौर 'त्रादमी स्वर्ग पर भी विजय' प्राप्त कर सकता है। , इन मनुष्य-निर्मित शक्तियों में सबसे प्रबल राजनीतिक त्र्रौर त्रार्थिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्र के उत्थान-पतन बर इन शक्तियों का प्राकृतिक शक्तियों से ऋधिक प्रभाव पड़ता है। ऋाधनिक संसार

की हलचलों के बीच पड़ा हुआ हमारा राष्ट्र इन दो शक्तियों का केवल दबाव ही अनुभव नहीं कर रहा है बिल्क इन शक्तियों से पैदा होने वाली बुराइयों के पक्क में भी दूबा हुआ है।

इन कई हज़ार वर्षों के बीच चीन राजनीतिक शक्ति द्वारा केवल दो बार पूर्ण रूप से पराधीन बनाया गया है, एक बार मङ्गोल राजवंश श्रीर एक बार मांचू राजवंश द्वारा । लेकिन दोनों बार ही हमारे देश को छोटी जन-संख्या वाली नस्ल की गुलामी स्वीकार करनी पड़ी थी ख्रौर इन दोनां को हमने पूर्ण रूप से अपने में घुला-मिला लिया। इसलिए यद्यपि राजनीतिक रूप से चीन दो बार पराधीन हुआ है लेकिन इससे चीनी नस्ल में कोई गहरा धक्का नहीं लगा। लेकिन आज इन महान् शक्तिशाली राष्ट्रों को लेकर जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं वे हमारे द्वारा जानी हुई भूतकाल की परिस्थितियों से बहत भिन्न हैं। ऋपने पिछले व्याख्यान में मैंने गत शताब्दी के बीच इन शक्तिशाली राष्ट्रों में होने वाली जनसंख्या-वृद्धि के अनुपात की तुलना की थी—इंगलेंग्ड ग्रीर रूस की वृद्धि ३०० से ४०० भी सदी तक, संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका की वृद्धि १००० फी सदी तक। गत सौ वर्षों के बीच श्रपनी जन-संख्या वृद्धि की गराना करने से पता लगता है कि चाहे जितनी भी प्रकृति प्रदत्त सुविधायें हमें प्राप्त हों, ब्रानेवाली शताब्दी में हमारी जाति को दूसरी जाति के साथ आगे बढने में कठिनाई पड़ेगी। उदाहरण के लिए देखिए-संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या एक शताब्दी पहले ६० लाख से अधिक नहीं थी लेकिन त्राज दश करोड़ से भी अधिक है और आनेवाली शताब्दी में एक अरब से भी अधिक बढ जायगी। इंगलैएड, जर्मनी, रूस और जापान की जनसंख्या भी कई गुनी ऋधिक बढ जायगी। वृद्धि के इस ऋत-पात से अगली शताब्दी में हमारी नस्ल अल्पसंख्यक हो जायगी और दूसरी नस्लें बहुसख्यक। तब राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक दबाव के बिना भी केवल प्राक्रतिक विकास के दौरान में चीनी नस्ल के मिल जाने की सम्भावना उपस्थित हो जायगी। इस बात के उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं कि श्रव से श्राने वाले सौ वर्षों के श्रन्दर हम केवल प्राक्तिक नियमों के ही नहीं वलिक राजनीतिक प्रमुत्व ऋौर ऋार्थिक नियंत्रण के भी शिकार होंगे जिनका प्रभाव प्राकृतिक नियम की अपेद्मा कहीं अधिक गहरा और भयंकर होता है।

यद्यपि प्राकृतिक शक्तियाँ धीरे-धीरे अपना प्रभाव डालती हैं तथापि वे बड़ी-बड़ी नस्लों को समाप्त कर सकती हैं। एक सौ वर्ष पहिले के उत्तरी ब्रौर दिस्पी अमेरिका की लाल नस्ल का उदाहरण श्रमी भी ब्राँखों के सामने है। दो या तीन सौ वर्ष पहिले अमेरिका महादेश पूर्णरूप से लाल नस्ल के आदि-निवासियों से भरा था। वे हर जगह बडी-बडी संख्या में फैले हुए थे। लेकिन श्वेतांग लोगों के वहाँ पहुँचने के बाद वे धीरे-धीरे लुप्त होने लगे और आज तो वे एकदम से लुप्त हो गए हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार प्राकृतिक शक्तियाँ बड़ी नस्ल को मिं देती हैं।

लेकिन राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियों से भी श्रिषक तेजी से काम करती हैं श्रीर श्रिषक श्रासानी से बडी जाति का मूलो-च्छेद कर सकती हैं। श्रगर चीन पर केवल प्राकृतिक नियम का ही दवाव पड़ता रहे तो वह एक शताब्दी तक श्रपना श्रस्तित्व कायम रख सकता है, लेकिन श्रगर वह राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक शक्तियों के बीच पड़े तो मुश्किल से श्रौर दस वर्ष ठहर सकेगा। इसलिए श्रगली दशाब्दी चीन का सकर काल है। श्रगर इस काल के बीच हम चीन पर लादे गए श्रार्थिक श्रौर राजनीतिक जुये को उठा फेकने के लिए कुछ कर सके तो हमारे राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के साथ जिंदा रहने का श्रवसर मिल सकता है; श्रन्यथा शक्तिशाली राष्ट्रां द्वारा हम लोगो का विनाश निश्चित है। श्रौर श्रगर इन शक्तिशाली राष्ट्रां द्वारा इम लोगो का विनाश निश्चित है। श्रौर श्रगर इन शक्तियों से हमारी नस्ल पूर्याष्ट्रप से नष्ट नहीं हो सकी तो प्राकृतिक शक्तियाँ भी तो काम कर ही रही हैं जो हमें नष्ट कर देंगी। इस समय से ही चीनी जनता श्रपने ऊपर एक साथ प्राकृतिक, राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक शक्तियों का दबाव श्रनुभव करेंगी। इसलिए श्राप देखते हैं कि हमारी जाति से लिए कैसा नाजुक श्रवसर उपस्थित हुश्रा है!

चीन एक शताब्दी से पश्चिमी देशों के राजनीतिक प्रमुख के नीचे हैं। इसके पहले जब मांचू लोगों का हमारे ऊपर पूर्ण त्राधिपत्य था, उस समय भी हमारा देश बड़ा ही शक्तिशाली था। इंगलैंगड उस समय भारत पर स्रपना ऋधिकार जमा रहा था ऋौर इस डर से कि कहीं चीन भारत में बखेड़ा नहीं उत्पन्न कर दे वह चीन पर चढ़ाई करने का साहस न कर सका। लेकिन गत शताब्दी में चीन ऋपना बहुत सा भू-भाग खो बैटा है। ऋाधुनिक इतिहास से प्रारम्भ करें तो हमने वहहाहवह, पोर्ट ऋर्थर, डाहरन, उ

१. षानतुङ् प्रान्त का एक बन्द्रगाष्ट्र जिसे श्रंगरेओं ने जुबाई १ सन् १८६८ में पट्टे पर २४ वर्ष के खिए जिखा जिया था श्रीर पट्टा पुरा होने पर खौटा दिया।

<sup>, ,</sup> २, और २. मंचूरिया के स्यावनिङ्प्रान्त के बन्द्रगाइ जिन्हें रूस ने २४ वर्ष के पट्टे पर चीन से २७ मार्च, सन् १८६८ में जिला जिया था।

छिङताव् किवालुन, श्रीर क्वाङची-वान् लो दिए हैं। यूरोपीय युद्ध के बाद महान् शक्तियों ने चीन में दखल किये हुए जगहों में कुछ लौटा देने का विचार किया और छिङताव् तथा कुछ ही दिन पहले वहहाइवह चीन को लौटा दिए हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटी-छोटी जगह हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों का चीन के प्रति पहले यह रख था:—

'चीन कभी भी सचेत न होगा और अपना शासन स्वयं नहीं कर सके गा। इसलिए वे समुद्री तट के प्रसिद्ध जगहों जैसे डाइरन, वइहाइवइ, कोलुन आदि पर अधिकार कर उन्हें चीन को छिन्न-भिन्न करने के आहुं बनाएँगे। लेकिन जब चीन में क्रान्ति हो गई तब शक्तिशाली राष्ट्रों को चेत हुआ कि चीन में अभी भी जीवन बाकी है और तब उन्होंने (पर बहुत हाल में) चीन को छिन्न-भिन्न करने की नीति त्याग दी। जबिक शक्तिशाली राष्ट्रों की गृष्ट दृष्टि चीन पर लगी हुई थी कुछ क्रान्ति विरोधी लोग कहते थे कि क्रान्ति से देश छिन्न-भिन्न हो जायगा। लेकिन नतीजा ठीक विपरीत हुआ। क्रान्ति ने चीन के प्रति विदेशियों की चालों को विफल कर दिया। कुछ और पहले के इतिहास को देखें तो हमने कोरिया, ते ताइवान् (फारमूसा) पेसकाडोर और उन सब स्थानों को खो दिया है जिन्हें चीन को चीन-जापान

४. पानतुरू प्रान्त का एक बन्दरगाह जिसे अमैनी ने चीन से १४ नवस्वर सन् १म१७ ई॰ में झीन खिया था।

४. काक् तुरू प्रान्त में, जिसे भँगरेजों ने जून १, सन् १८६८ में ३३ वर्ष के जिए पट्टे पर जिस्ता जिया है।

६. केन्टन की खाड़ी काङ तुङ्प्रान्त में, जिसे फ्रांस वार्तों ने २२ क्रप्रैंब सन् १८६८ में चीन से ब्रीन जिया और १६ वर्ष के जिए पट्टे पर जिखा जिखा | अब फ्रांस ने इसे चीन को जौटा दिया ।

७, म और ६. कोरिया को दखब करने के खिए जापान ने चीन के साथ अगस्त १,१म१४ ई० युद्ध की घोषणा की। चीन हार गया और शिमोनोसेकी में (Shimonoseki जापान में) अप्रेख १७, सन् १म१४ ई० में दोनों के बीच सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार कोरिया चीन से जेकर स्वतंत्र करार दिया गया पर असल में वह जापान के अधिकार में चला गया। ताइवान् जिसका नाम फारमुसा पड़ा और पेसकाडोर द्वीपसमूह (यह द्वीपसमूह फारमुसा के पश्चिम फारमुसा दमरूमध्य में है) तथा स्थान्तुङ्ग प्रायद्वीप जापान के अधिकार में दिये गए। पर सन्धि के बाद रूस, फ्रांस और अमैनी ने जापान

युद्ध के फलस्वरूप जापान के सुपुर्द कर देना देना पड़ा है। चीन-जापान युद्ध के बाद ही तो शक्तिशाली राष्ट्रो के बीच चीन को छिन्न-भिन्न करने की बातचीत चली थी।

उसके पहले की शताब्दी में देखें तो हमने बर्मा " श्रीर श्रन्नाम " खो दिए हैं। जिस समय ब्रानाम चीन के हाथ से जा रहा था उसने बहत ही इल्के स्वर से इसका विरोध किया था। चेन-नान-कान<sup>१२</sup> (दिव्यणी सीमा) की लड़ाई में चीन सचमुच में विजयी हुन्ना था। लेकिन बाद मे फ्रांस से इतना भयभीत हुन्ना कि उसे सन्धि करनी पड़ी और बाध्य होकर अन्नाम फ्रांस के सपुर्द कर देना पड़ा। सन्धि के कुछ ही दिन पहले चीनी सेना ने दिच्छी सीमा पर ल्याङ्-शान्<sup>९ इ</sup> की लडाई में (सन् १८८५ ई०) जबरदस्त विजय प्राप्त की थी और फांस की कुल सेना को एकदम तहस-नहस कर दिया था। इसके बाद जब चीन ने सन्धि का प्रस्ताव किया तो फ्रांसीसी चिकत रह गए श्रीर उनमें से कुछ ने कहा- 'यह समभाना कठिन है कि तुम चीनी लोग क्या करोगे ? साधारणतया प्रथा तो यह है कि विजेता विजय की डींग हाँकता है श्रौर विजित राष्ट्र से उसका भू-भाग श्रौर युद्ध का हर्जाना माँगता है। लेकिन विजयी होकर भी तुमने ही ऋपना भू-भाग दिया, तुम ही सुलह के लिये गिडगिडाये. तमने अन्नाम फांस के सपूर्व किया और सभी तरह के कठिन शतों को भी स्वीकार किया। यह सचमुच में ऋपूर्व दृष्टान्त है कि विजेता विजित से सलह के लिये प्रार्थना करे।' विजेता राष्ट्र द्वारा इस ऐतिहासिक परम्परा को तोडने का एकमात्र कारण मांच्र सरकार की निपट मूर्ल ता थी। ब्राज्ञाम श्रीर बर्मा दोनों ही पहले चीन के अन्तर्गत थे। जैसे अन्नाम फ्रांस के सपूर्ट

पर दबाव डाला कि वह ल्याव्तुङ् झायद्वीप चीन को लौटा दे और जापान ने जीटा दिया।

१०. जुवाई २४, सन् १८८ ई० से हुई सन्धि के श्रनुसार बर्मा चीन ने बिदेन के संरक्षण में दिया।

११. सन् १८८४ ई॰ में फ्रांस और चीन के बीच श्रद्धाम के लिए युद्ध प्रारम्म हुआ। जून ६, सन् १८८४ ई० थिएन् चिन् में फ्रांस और चीन के बीच हुई सन्धि के अनुसार श्रद्धाम फ्रांस के सर्श्या में चीन ने दिया।

१२. यह स्थान चीन के काङ्सी प्रान्त में है। यहाँ सन् १८८५ ई० प्रकास के खिए चीन और फ्रांस के बीच तकाई हुई थी।

१३. यह स्थान भी कारुसी प्रान्त में है।

किया गया, इंगलेग्ड ने बर्मा दखल कर लिया और उस समय चीन ने विरोध करने का भी साइस नहीं किया। चीन के भू-भाग खोने के इतिहास में बर्मा और अन्नाम जाने के पहले आमुर १४ और उसुरी १५ (Ussuri) नदी के कॉठों को चीन खो बैठा था और इससे भी पहले इली १६ (Ili), खोकन्द १७ (Khokand) और आमुर (Amur) नदियों के उत्तर के भागों को, जो हाल के सदूर पूर्वी प्रजातंत्र के राज्य हैं। इन सबों को चीन ने हाथ जोड़ कर बिना ची-चुपड़ किये विदेशियों के सपुर्द कर दिया। इनके अलावा वे छोटे-छोटे देश भी चीन के हाथ से चले गये हैं जो एक समय चीन के करद राज्य थे जैसे लूचू द्वीपसमूह, १८ श्याम, बोर्नियों, सुलु द्वीप पुंज, जावा, लंका नेपाल, भूटान आदि।

श्रपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष काल में चीनी साम्राज्य की सीमा बहुत विस्तृत थी। उत्तर में वह श्रामुर नदी के उत्तर तक, दिल्ल् में हिमालय के भी दिल्ल् तक, पूर्व की श्रोर चीन समुद्र तक श्रौर पश्चिम श्रोर घुड़-लिड़् (पामीर) तक फैली हुई थी। प्रजातंत्र के प्रथम वर्ष तक नेपाल सच्चान् (चीन का एक पश्चिमी प्रान्त) तक कर पहुँचा जाता था लेकिन उसके बाद तिब्बत होकर श्रावागमन की दुर्गमता के कारण उसने कर भेजना बन्द कर दिया। जब चीन सबसे श्रिधिक शक्तिशाली था उस समय उसके राजनीतिक प्रमुत्व से चारो श्रोर के लोग भय खाते थे तथा चीन के दिल्ल् श्रौर पश्चिम के सभी राष्ट्र उसके पास खिराज भेजने में श्रपनी इज्जत समभते थे। उस समय तक एशिया का कोई भी राष्ट्र जो साम्राज्यवादी कहा जा सकता था तो वह चीन था। निर्वल श्रौर छोटे छोटे राष्ट्र चीन तथा चीन के राजनीतिक प्रमुत्व से डरते रहते थे श्रौर श्राज तक भी वे सशंकित रहते हैं। जब हमने

१४. यह मंचूरिया के हृह्सुङ्स्याङ् प्रान्त के ठीक<sup>7</sup>उत्तरी सीमा पर बहती है।

१४. यह मंचूरिया के किरिन् प्रान्त पूर्वी सीमा पर बहती ।

१६. यह सिन् क्याङ् प्रान्त में है। रूस ने इसे खे खिया था। पर सेण्ट पिटर्सवर्ग में रूस चौर चीन के बीच फ़रबरी २४, सन् १८८१ में जो सिन्ध हुई उसके भनुसार रूस ने चीन को यह खौटा दिया।

१७. वह मध्य पृशिया में है।

१म. यह श्रीनी उपनिवेश था जिसे जापान ने मार्च सन् १म७६ ई० में अपने राज्य में मिला लिया ।

हाल ही में (सन् १६२४ ई०) केरप्टन (काङतुङ् प्रान्त की राजधानी) में कोमिन्ताङ का अधिवेशन किया था तो मगोलिया ने भी कुछ प्रतिनिधि यह देखने के लिये भेजे थे कि दिन्णी सरकार १९ दूसरे देशों के प्रति क्या अब भी साम्राज्यवादी परम्परा रखती है। जब उन्होंने देखा कि अधिवेशन ने जो राजनीतिक खिद्धान्त अपनाया है वह साम्राज्यवादी नहीं है बल्क छोटे-छोटे निर्वल राष्ट्रों का पोषक है तो उन्होंने इसे दिल से स्वीकार किया और प्रस्ताव किया कि महान् पूर्वी राज बनाने के लिये सभी संगठित हो जायं। केवल मंगोलिया ही ने नहीं बल्कि पूर्व की सभी छोटी-छोटी जातियों ने हमारी नीति की प्रशंसा की। अब यूरोपीय राष्ट्र चीन को साम्राज्यवादी और अधिक शक्तियों से कुचल रहे हैं जिसके फलस्वरूप चीन का राज्य धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, यहाँ तक कि अधारह प्रान्तों (खास चीन में अधारह प्रान्त हैं) में से भी बहुत सी जगहें उसे दे देनी पड़ी हैं।

चीनी क्रान्ति के बाद शक्तिशाली राष्ट्रों ने इस बात को ब्रच्छी तरह समक्त लिया कि राजनीतिक शक्ति से चीन को छिन्न-भिन्न करना महाद कर कार्य है। चीन ज़रूर एक न एक दिन यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक नियंत्रण के विश्व भी विद्रोह करेगा। क्योंकि उसने सीख लिया था कि मांचू नियंत्रण के विश्व भी विद्रोह किया जाता है। इससे उन्हें एक दिन कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा—यह सोच कर वे ब्रांच चीन के विश्व ब्रांपी राजनीतिक चालों को कम कर रहे हैं। ब्रौर उसके बदले हमें नीचा रखने के लिये ब्राधिक दबाव डाल रहे है। वे सोचते हैं कि चीन के बॅटवारे के लिये राजनीतिक चालों को छोड़ देने से महान् शक्तियों के बीच ब्रापस में कगड़े न होगे। लेकिन यद्यपि चीन में कगड़े का कारण मिट गया पर यूरोप में यह होना निश्चित है। बालकन प्रायद्वीप के प्रश्न को लेकर ही यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। था और यद्यपि सभी शक्तिशाली राष्ट्रों को

११. सन् १११२ ई० में जब नान्किक् में प्रजातंत्र की स्थापना हुई
थी तो नान्किक ही राजधानी मानी गई थी। पर थोड़े दिनों के बाद ही
प्रजातंत्र का शासन सूत्र प्रतिक्रियागामी युद्ध अधिनायकों के हाथों में चला राया
और वे लोग पुनः राजधानी को नान्किक् से उठा कर पेकिक् ले गये और देश
का शासन मनमाना करने लगे। इस हाल त को देखकर बा० सन् यात सेन
बड़े दुःखी हुए और उन्होंने देश का उद्धार करने के जिये केयदन में सन् १६२१
ई० में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। यही सरकार दक्षियी सरकार कहलाती
थी क्योंकि केयदन बीन के दक्षिय में है।

काफी चित उठानी पड़ी तथा जर्मनी श्रौर श्रस्ट्रिया के समान राज उलट दिये गए तथापि साम्राज्यवादी नीति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुन्ना है। इगलैएड. इटली श्रोर फांस श्रभी भी साम्राज्यवादी रास्ते पर ही चल रहे हैं श्रोर संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने "मुनरो सिद्धान्त" को फेंक कर उपर्युक्त राष्ट्रों के साथ ही कदम मिलाना पारम्भ किया है। श्रौर यद्यपि युद्ध के श्रानुभव के बाद वे थोड़े समय के लिये अपनी साम्राज्यवादी नीति युरोप में छोड दें फिर भी कोई ब्रादमी, जिसने हाल में विभिन्न राष्ट्रों के बीस या उससे भी ब्राधिक गनबोटा द्वारा किये गये नौसेना प्रदर्शन को केस्टन में देखा होगा, कह सकता है कि चीन के प्रति उनका हृदय परिवर्तन नही हुआ है। वे अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अभी तक साम्राज्यवादी नीति का ही अनुकरण कर रहे हैं क्रौर क्रार्थिक दबाव तो साम्राज्यवादी या राजनीतिक दबाव से कही ऋधिक भयंकर होता है। राजनीतिक दबाव तो स्पष्ट देखने में ऋगता है। जब बीस या उनसे कुछ अधिक विदेशी गनबोटो का यहा (केएटन) पदर्शन हुआ तो केएटन की नता में तुरत ही एक सनसनी फैल गई ब्रीर सब लोग क्रोध से जल उठे। सचमुच में उस समय सारा राष्ट्र ही क्रोध से भर गया था। सर्वसाधारण राजनीतिक दबाव से सहज ही उत्ते जित हो जाते हैं परन्त त्रार्थिक दबाव मुश्किल से त्रानुभव कर पाते हैं। चीन शक्तिशाली राष्ट्रो के ब्रार्थिक नियंत्रण के नीचे कई दशाब्दियाँ विता चुका है। लेकिन इससे कभी किसी ने उत्तेजना का अनुभव नहीं किया है।

इसका फल यह हुन्ना है कि चीन शक्तिशाली राष्ट्रों का उपनिवेश होता जा रहा है। इमारे देश के लोग न्नभी भी सोचते हैं न्नौर यह कह कर संतोष कर लेते हैं कि चीन ग्रब्ध उपनिवेश ही है। लेकिन न्नाज सचमुच में हम बड़ी शक्तियों के न्नार्थिक नियंत्रण के नीचे इतने ग्रधिक कुचले जा रहे हैं जितना कि पूर्ण रूप से एक उपनिवेश होने की ग्रवस्था में भी नहीं कुचले जाते। उदाहण्य के लिये देखिए:—ग्रन्नाम ग्रौर कोरिया क्रमशः फ्रांस ग्रौर जापान के सरंज्ञण में हैं ग्रौर वहाँ के लोग इन राष्ट्रों के गुलाम हैं। हम लोग बाड नवो नु ( विना देश का गुलाम ) कह कर कोरिया ग्रौर ग्रन्नाम के लोगो की हंसी उड़ाते हैं। लेकिन उनकी ग्रवस्था को देखिये तो हमें पता लगेगा कि हमारी हालत उनसे कही ग्रधिक गिरी हुई है। चीन किसका ग्रब्ध उपनिवेश है श्रीर सन्ध करने वाले राष्ट्र ही हमारे मालिक हैं। चीन किसी खास राष्ट्र का नहीं बल्क सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है श्रीर हम एक-राष्ट्र के नहीं बल्क सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है श्रीर हम एक-राष्ट्र के नहीं बल्क

सभी राष्ट्रो के गुलाम हैं। कौन सा अञ्चा होगा-एक राष्ट्र का गुलाम होना या सभी राष्ट्रो का ? अप्रगर हम किसी खास राष्ट्र के गुलाम होते तो चीन पर यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ या अनावृष्टि आदि होती तो हमारे मालिक राष्ट्र कर्त्त व्यवश हमारी सहायता के लिये फएड खोलते ऋौर लोगों के बीच फएड बांटते ब्रौर प्रजागरा भी अपने मालिक की इस प्रकार की सहायता की अपेद्धा रखते। कुछ वर्ष पहले जब उत्तरी चीन प्राकृतिक आप-त्तियो का शिकार हुआ। था तो विदेशी राष्ट्रों ने इस बात को जरा भी महसूस नहीं किया कि सहायता भेजना उनका भी कत्त वय है श्रोर केवल वे विदेशी लोग ही पीडितों की सहायता के लिये फएड इकटा कर रहे थे जो उस समय चीन में थे। इससे ज्ञात होता है कि हम अन्नाम अरीर कोरिया के समान भी नहीं है और एक राष्ट्र के अधीन होना कई राष्ट्रों के अधीन होने की अपेक्षा कहीं अच्छा और लाभदायक है। इसलिये "अद्धे उपनिवेश" शब्द चीन के ऊपर ठीक नहीं लागू होता है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नाम के लिये 'हाइपो उपनिवेश' उपयुक्त शब्द है। यह 'हाइपो' उपसर्ग रसायन शास्त्र से लिया गया है जैसे "हाइयो फोस-फाइट" शब्द में । एक रसायन फॉसफोरस कम्पाउराड नाम का है जिसमें फासफोरिक कम्पाउराड रहता है लेकिन वह शुद्ध फासफोरिक कम्पाउएड से निम्न श्रेगी का होता है। इससे भी निम्न कोटि का कम्पाउराड हाइपो फॉसफोरस कहाता है। हम पहते चीन को ऋद उपनिवेश समभा करते थे श्रौर वही सबसे बड़ी लउजा की बात थी। वह श्रफसोस यह है कि हमने कभी इसका अनुभव ही नहीं किया कि हमारी वास्तविक स्थित अन्नाम और कारिया से भी गुजरी है। हमारा देश अर्ड-उपनिवेश भी नहीं है बल्कि "हाइपो उपनिवेश" है।

क्वाङ्वुङ् में चुङ्गी (Customs surplus) के मामले को लेकर शक्तियों से भगड़ा बना रहता है। न्यायतः चुंगी की श्राय पर हमारा श्रिधकार है। इसलिए भगड़ा ही क्यां हो ? परन्तु भगड़ा इसलिए हैं कि दूसरे देशों ने चीन की चुङ्गी पर श्रिधकार जमा रखा है। उस समय जब हम चुङ्गी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, केवल अपने बन्दरगाह को बन्द रखते थे श्रीर श्रपनी श्राय में सीमित रहते थे। फिर इगलेग्ड का चीन में पदार्पण हुआं श्रीर उसने व्यापार करने के लिए यहाँ प्रवेश करना चाहा। चीन ने अपना दरवाजा बन्द कर उसकी मांग को ठुकरा दिया। साम्राज्यवादी श्रीर आर्थिक शक्तियों को मिलाकर इंगलैग्ड ने चीन पर धावा किया श्रीर सब बन्धनों को तोड़ यहाँ घुस श्राया। उसी समय श्रंगरेजी फ्रीज ने केग्टन

पर दखल<sup>२</sup>° कर लिया लेकिन उसे असरिक्वत जान वह वहाँ से हट गयी और उसने हाङ्काङ्को ग्रापने ग्राधिकार २१ में कर लिया। उसने हरजाने की भी मांग की। चॅकि चीन के पास उस समय काफ़ी नकद रुपये नहीं थे इसलिए उसने अपनी सामुद्रिक चुङ्गी (Maritime customs) ज़मानत के रूप में इंगलैएड को दी श्रीर उसे चुड़ी वसूल करने की भी इजाजत दे दी। मांचू सरकार ने अनुमान किया था कि हरजाने की पूरी रकम शोध होने में बहुत दिन लगेगे लेकिन अंगरेजो ने चुङ्गी पर नियंत्रण प्राप्त कर कुछ ही वर्षों में हरजाने की रकम पूरी कर मांचू सरकार को 'ब्राश्चर्य चिकत कर दिया। तब मांचू सरकार को अनुभव हुआ कि उनके कर्मचारी कितने गये गुजरे हैं। चुड़ी वसूल करने में पहले सबसे बड़ी कमी यह थी कि वसूल करने वाले ही उसे खा जाते थे। इसलिए जब सम्पूर्ण देश की सामद्रिक चुक्की श्रंगरेजो के श्रधिकार में चली गई तो चुङ्गी वसूल करने के कमिश्नर श्रंगरेज़ ही नियुक्त किये जाने लगे। बाद में दूसरे जिन-जिन राष्ट्रो का चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध हन्ना वे चुङ्की के नियंत्रण को लेकर इगलैएड से क्तगडने लगे। तब इंगलैएंड ने व्यापार के अनुपात से दूसरे राष्ट्रों को भी चुङ्गी में हिस्सा देकर समभौता किया। जिसके फलस्वरूप देश की सम्पूर्ण सामद्रिक चुड़ी विदेशियां के हाथों में चली गई। विदेशी शक्तियों के साथ जब कभी चीन नई सन्धि करता है उसे कुछ न कुछ अपना खोना ही पड़ता है और सन्धि से दिए गए अधिकार बराबर एकतरफा होते हैं-विदेशी राष्ट्र ही चुङ्गी का महसूल निर्धारित करते हैं श्रीर चीन स्वतंत्रतापूर्वक उसमें कुछ भी हेर-फेर नहीं कर सकता है। चीन न तो चुङ्गी का महसूल ही तय कर सकता है श्रीर न चुड़ी वसूल ही कर सकता है। चुड़ी को लेकर भगड़ा होने के ये ही कारण हैं।

२० श्रीर २१. ब्रिटेन वाले चीन के साथ श्रक्तीम का व्यापार करना चाहते थे। चीन सरकार इस व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहती थी। इसको लेकर दोनों के बीच ताड़ाई हुई जो श्रक्तीम युद्ध (१८४०-४२, कहखाता है। इसमें चीन हार गया। जुलाई १८४२ में क्याङ् नान् में सन्ध हुई। जो नान् किङ् सन्धि कहखाती है। यह चीन के जपर विदेशियों द्वारी खादी गई प्रथम श्रसम सन्धि थी। इसके श्रनुसार पाँच बन्दरगाह जिसमें केण्टन भी पक था विदेशी ब्यापार के लिए सोल हिए गए और शह्काङ् संगरेकों की मिला।

दसरे देशवाले कैसे विदेशी ब्रार्थिक दबाव का सामना करते हैं ब्रीर बाहरी ब्रार्थिक शक्तियों के ब्राक्रमण (Invasion of economic forces) को किस प्रकार रोकते हैं ? साधारणतः यह कार्य आयात पर कर लगा कर होता है जो उन देशों के भीतर ऋार्थिक विकास को सरंचरण देता है। जिस प्रकार बन्दरगाह के प्रवेश द्वार पर विदेशी आक्रमण से बचने के लिए किला बनाया जाता है इसी प्रकार ऋायात पर लगाया हुआ कर विदेशी माल के विरुद्ध अपने राष्ट्र की आय को बचाता है और देशी उद्योग धन्धों को विक-सित होने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए देखिए-अमरीकी लाल ब्रादि निवासियों के नष्ट हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र ब्रामेरिका ने यरोपीय देशों से व्यापार करना प्रारम्भ किया । उस समय तक संयुक्तराष्ट अमेरिका कृषि-प्रधान देश था जब कि यरोप के सभी देश उद्योग प्रधान हो चुके थे। चॅकि अन्त-र्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि-प्रधान देश से उद्योग प्रधान राष्ट्रो को फायदा है इसलिए संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने अपने देशी उद्योग-धन्धों और व्यापार की रता के लिए संरत्नणात्मक त्रायात-कर (Protective tariff) लगाया। संरत्नशात्मक त्रायात कर का मतलब यह है कि त्रायात पर भारी कर लगा दिया जाता है: जैसे अगर किसी बाहरी माल का मुल्य सौ डालर है तो चर्जी महकमा उस पर अस्सी या सौ डालर कर लगाएगा। विभिन्न राष्टों में ग्रीसतन ग्रायात-कर ( Tariff ) का दर माल के मूल्य का पचास या साठ की सदी है। भारी कर विदेशी माल को महंगा कर देता है जिससे उसकी बिक्री कम होती है. जबिक देशी माल पर किसी प्रकार का कर नहीं लगने से वह उचित मत्य में मिलता है और इसलिए उसकी खपत बढ़ जाती है।

श्राज चीन की क्या परिस्थिति है। विदेशी व्यापार के पहले चीनी लोग हाथ की बनी देशी चीज़ों का ही व्यवहार करते थे। प्राचीन कहाबत— 'पुरुष खेत जोतता है श्रीर स्त्री कपड़ा बुनती हैं' से ज्ञात होता है कि कृषि श्रीर कपड़ा बुनने के उद्योग-धन्धे बहुत पुराने हैं। फिर देश में विदेशी माल श्राने लगे। कम श्रायात कर के कारण विदेशी कपड़ा देशी कपड़े से सस्ता पड़ता है। साथ ही साथ चूं कि कुछ खास वर्ग के लोग देशी कपड़ो की श्रपेद्धा विदेशी कपड़े पसन्द करते हैं इसलिए देशी उद्योग-धन्धे नष्ट हो गए। इन देशी उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से बहुत लोग बेकार होकर श्रालसी धन गए। यह विदेशी श्रार्थिक दबाव का फल है। श्रव मी यद्यपि चीन में क्षें त्यलते हैं परन्तु उनमें व्यवहार होने वाला कच्चा माल—कई—विदेश से श्राता है। हाल के कुछ ही वर्षों से देशी कई विदेशी मशीन-कर्षे में व्यवहार

होने लगी है। शंवाह में बहुत-सी बड़ी-बड़ी रुई ख्रीर कपड़े की मिलें हैं जिनके द्वारा इस धीरे-धीरे विदेशी माल से प्रतियोगिता कर सकते हैं लेकिन अड़चन यह है कि अभी तक चुङ्गी विदेशी लोगो के ही हाथों में है। देशी कपड़ो पर उनके द्वारा केवल भारी निर्वात-कर (Export duty) ही नहीं बैठाया जाता है बल्कि देश के भीतर भी जब माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस पर भारी लिकिन कर (Likin charges) भी बैठाया जाता है। इस प्रकार चीन के पास संरत्नशात्मक आयात-कर बैठाने का अधिकार तो नहीं ही है उल्टे वह विदेशी माल की रचा के लिए देशी माल पर भी कर बढ़ा देता है। युरोपीय युद्ध के समय जब विदेशी राष्ट्र चीन में भेजने के लिए माल नहीं पैदा कर सके तो शंघाइ २२ की रुई और कपड़े की मिलो को थोड़े अरसे के लिए वरदान-हा मिल गया। उन्होंने बेशमार नफ़ा कमाया। एक हिस्से पर सौ भी सदी नफ़ा हुआ और पूँजीपतियों की बन श्राई। लेकिन लड़ाई के बाद विदेशी माल से चीन का बाजार पर गया श्रीर शंघाइ की मिलें, जिन्होंने बेशुमार पैसे पैदा किये थे. कर्जदार हो गईं। विदेशी माल की प्रतियोगिता में जब कि देशी माल की हालत खराब हो रही थी तो चीन की चुड़ी ने सहायता तो नहीं ही पहुँचाई उल्टे विदेशी सौदागरो की रचा की। यह तो उसी तरह की हालत है कि कोई शत्र आ से लड़ने के लिए खाई खोदे पर अपने तो उसका व्यवहार नहीं कर सके उल्टे शत्र अं। को अपने से लड़ने के लिए व्यवहार करते हुए देखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनीतिक दबाव तो मुखों से भी श्रासानीपूर्वक श्रनुभव किया जा सकता है लेकिन आर्थिक दबाव तो अस्यव्य होता है जिसे हममें से कोई भी आसानी से नहीं श्रानुभव कर सकता। श्रातएव कोई भी श्रापने ऊपर भारी बोक्त लाद सकता है।

जब से चीन ने विदेशों से व्यापार करना प्रारम्भ किया है तब से व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) नदी के प्रवाह के समान बढ़ता गया है। दस वर्ष पूर्व के आंकड़ों से पता चलता है कि सन्तुलन (balance) २०,००,००,००० डालर था। हाल की चुङ्गी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सन् १६२१ ई० में निर्यात से आयात का मूल्य ५०,००,००,००० डालर आधिक

२२. यह क्याङ्खु (च्याङ्खु) प्रान्त में एक बन्दरगाह तथा चीन का सबसे बड़ा शहर है। यह प्रन्तरराष्ट्रीय नगर कहा जाता है। यह १७ नवस्बर, १८४३ से निदेशियों के व्यापार के लिए खोला दिया गया है।

था अर्थात् एक दशाब्दी में २५० फी सदी की वृद्धि हुई। इस हिसाब से दूसरी दशाब्दी बीतते-बीतते व्यापार सन्तुलन १,२५,००,००,००० डालर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो दश वर्षों में चीन विदेशी राष्ट्रों को केवल व्यापार के हो ते में १,२५,००,००,००० डालर देगा। क्या यह आपके देश की सम्पत्ति के नाश का भयंकर चित्र (रास्ता—Leakage) नहीं है ?

फिर चीन पर विदेशी बैकों का भी प्रमुख है। चीनी लोगों की प्रवृत्ति हो गई है कि वे देशी बैंकों पर अविश्वास करते हैं और विदेशी बैंकों पर अट्ट विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए-नवाङ् तुङ्में विदेशी बैंकों पर लोग पूरी तरह से भरोसा रखते हैं जब कि देशी बैंक लोगो में किसी प्रकार का विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं। पहले क्वाङ् तुङ् प्रान्तीय बैंक द्वारा प्रचा-रित नोट बराबर व्यवहार में आता था। पर अब उसका कुछ भी मूल्य नहीं विदेशी बैंक नोट की कीमत के मुकाबले बराबर गिर रही है। अब तो चाँदी का देशी सिक्का भी विदेशी बैंक नोट से कम मूल्य का समका जाता है। **त्राज काङ्**तुङ**्प्रान्त में प्रचलित विदेशी बैंक नो**ट की संख्या करीब-करीब करोड़ के होगी। कुछ लोग तो चीन के चाँदी के सिक्के की अपेदा विदेशी काग़ज़ी नोट जमा कर रखना पसन्द करते हैं। शंघाइ, थिएन चिन्, २3 नान्को २४ श्रौर दूसरे व्यापारी बन्दरगाहों में भी ऐसी ही दशा है। जब हम इसके कारण का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि विदेशी आर्थिक उलभान में फॅसकर लोगो का दिमाग विषाक्त हो गया है। हम यह सोचने के त्रादी हो गये हैं कि विदेशी लोग त्रमीर हैं श्रीर इस बात का जरा भी खयाल नहीं करते कि वे इमारी चीज़ों के बदले में कागज दे रहे हैं। प्रारम्भ में विदेशियों के पास बहुत अधिक पैसे नहीं थे। उनके पास जो सम्पत्ति है, सच पूछा जाय तो बहत हमारे द्वारा ही दी गई है। उन्हें तो केवल कई लाख बैंक नोट छापने पड़े जिन्हें इम लेते हैं। विदेशी बैंको द्वारा प्रचारित नोटों की छपाई में कुछ ही नकद लगते हैं पर उस कागज के दुकड़े पर एक, दस या सौ डालर मुल्य की मुहर डाली जाती है। इस प्रकार विदेशी लोग बहुत कम खर्चे में लाखो लाख कागजी डालर छाप सकते हैं त्रीर उन कागजी डालरों को हमारे लाखों लाख डालरों के मूल्य की चीज़ों के साथ विनिमय कर सकते हैं।

२३. यह हो पाइ प्रान्त का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है। यह भी विदेशियों के न्यापार के लिये खोज दिया गया है।

२४. यह होनान् प्रान्त का एक प्रसिद्ध नगर है।

सज्जनो, क्या यह अपरिमित हानि नहीं है ? क्यों वे इस प्रकार से कागजी नोट चला सकते हैं और हम नहीं चला सकते ? इसका कारण यह है कि विदेशी आर्थिक प्रभुत्व के कारण साधारण जनता का दिमाग विषाक्त हो गया है। वे विदेशियो पर विश्वास करते है और अपने आप पर अविश्वास। इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारा कागजी नोट प्रचलन में नहीं आता है।

विदेशी बैंक के त्रालावा बैंक-विनिमय भी है। बन्दरगाहों में हम चीनी श्रपनी मद्रा के विनिमय में भी विदेशी बैकों पर ही विश्वास करते हैं। चीनी लोगों से विनिमय के लिए वे विदेशी बैंक आधी भी सदी प्रचलित बैक-रेट कमीशन ही नहीं लेते बल्कि दूसरी तरीके से भी फायदा उठाते हैं। एक बैंक की हरडी टेल से डालर में मुनाने के लिए वे (बैंक) बट्टा लेते हैं। हुरडी बनाने त्रौर भुनाने के स्थानों पर इस बटटे से भुनाने वालों को कम से कम दो या तीन भी सदी की हानि उठानी पड़ती है। उदाहरण के लिए देखिये:-श्रगर कोई क्वाङ् तुङ् का विदेशी बैंक शंघाइ के बैंक के नाम से १०,००० डालर की हुएडी बनाता है तो वह हुएडी बनाने का चार्ज ५०० डालर लेता है। इसके अलावा क्वाङ् तुङ् के छोटे-छोटे चाँदी के सिक्को को शंघाइ के टेल में भुनाने के समय वे (बैंक) बराबर क्वाङ तुङ् के छोटे चाँदी के सिक्को का मूल्य कम त्रौर शंघाइ टेल का मूल्य अधिक रखकर नफा मारते हैं। यह नफा उन्हीं के त्रांकने त्रानुसार कम से कम एक या दो सौ डालर होता है। शंघाइ में हुएडी भुनाने के समय वे (बैंक) टेल नहीं देते बल्कि डालर देते हैं। फिर शंघाइ टेल को डालर में भुनाने के समय टेल के मूल्य को कम कर देते हैं श्रीर डालर के मूल्य को श्रधिक बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार पुनः दूसरी बार कम से कम एक या दो सौ डालर का नका मारते हैं। इसलिए २०.००० डालर केयटन से शंघाइ स्रौर शंघाइ से केयटन भेजने में हर बार कम से कम दो या तीन सौ डालर की हानि होती है। इस प्रकार तो दस हजार डालर की तीस बार हुएडी बनवाने में पूरी रकम हड़प हो जाएगी। फिर भी क्यों लोग इस हानि को उठाते हैं ? इसका कारण यह है कि विदेशी श्रार्थिक प्रभुत्व के विष से उनका दिमाग भर गया है।

चीन में 'विदेशी बैंकों' की शक्ति उनके पास जमा की जाने वाली रकम से भी देखी जाती है। अगर किसी चीनी के पास पैसे हों अग्रीर वह उन्हें बैंक में जमा करना चाहता हो तो वह इस बात को देखने की चेष्टा नहीं करता कि चीनी बैंको के पास बड़ी पूंजी है या छोटी अथवा वे अधिक सूद देते हैं या कम। जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि अमुक बैंक का संचालन

चीनी लोगों द्वारा होता है तो वह तुरत सोचता है कि वहां रुपये जमा करना सुरिव्वत नहीं है और वह अपने धन को वहां जमा करने का खतरा नहीं उठाता है। अगर उसे ज्ञात होता है कि अमुक बैंक विदेशियों द्वारा संचालित होता है और उस पर विदेशी साइन बोड लगा है तो वह यह भी नहीं पूछता कि यह विदेशी बैंक विश्वसनीय है या नहीं। अथवा कम या अधिक सुद देता है। वह शांति देनी वाली औषिध के समान सभी बातो को निगल जाता है और बहुत सुरिव्वत अनुभव करता है तथा अपना धन उसमें जमा कर देता है। सुद कम होने पर भी वह पूर्ण सन्तोष का अनुभव करता है।

सन् १९११ ई० में एक उल्लेखनीय घटना हुई। बुद्धाङ ३५ में जब कान्तिकारी स्नान्दोलन प्रारम्भ हुस्रा तो मांचू राजघराने के सब लोगों ने स्नौर मांच सरकार के कर्मचारियों ने इस डर से कि क्रान्ति का अर्थ होगा उनकी सम्पत्ति का जब्त होना, अपनी सोने, चाँदी श्रौर श्रन्य बहमल्य चीजो को विभिन्न विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। वे कुछ भी सूद नहीं लेने को राजी थे केवल यही चाहते थे कि विदेशी बैंक उनकी चीज़ें जमा कर लें। उन दिनो जब कि बुहान् र में क्रान्तिकारी सेनाएँ मांचू सरकार की फ़ौज को हरा रही थों तो उधर पेकिङ र७ के विदेशी दूतावास च्रेत्र में जो विदेशी बैंक थे, वे सब अनिगनत सोना, चाँदी की और बहुमूल्य चीज़ें मांचू लोगों से जमा करने के लिए तब तक लेते गये जब तक कि पूर्णरूप से भर नहीं गये वे श्रीर उनके पास उन चीज़ा को रखने के लिए जगह नहीं रही। विदेशी बैकों ने उन्हें सद तो नहीं ही दिया उल्टे ग्रपने पास जमा रखने का चार्ज भी लिया। सभी जमा करने वाले यह चाहते थे कि विदेशी बैक किसी भी तरह से उनका धन जमा कर ले। इसलिए विदेशी बैकों ने उनसे जो माँगा उन्होंने दिया। उस समय विदेशी बैंकों में चीनी लोगो ने बारह श्ररब डालर जमा की। यद्यपि इस रकम में से कुछ निकाली गई है फिर भी गत दस-बारह वर्षों से सैनिकवादियों और राजकर्मचारियों का एक

२४. यह होनान् प्रान्त की राजधानी है। यहाँ १० अक्टूबर सन् ं १६११ ई० में मांचू सम्राट् के विरुद्ध क्रान्तिकारियों ने क्रान्ति प्रारम्भ की थी।

३६. बुद्धाक् और द्वान्तक्वो इन दोनों का स्व'म्मिखित नाम बुद्दान् है। ये दोनों नगर एकदम पास पास एक नदी के श्वार पार में बसे हैं।

२७ हो-पइ प्रान्त की राजधानी। यह बहुत प्राचीन नगर है तथा राजनीतिक श्रीर सांस्कृतिक केन्द्र रहा है।

दल जिसमें फड़ क्वो-चाड़, वाड़ चान्-युम्रान, लि-युन् श्रौर छाव् कुन रें हैं, देश को दुहता रहा है श्रौर इस दल के हर एक ने करोड़ों की सम्पत्ति वेहमानी से कमा ली है। चूं कि ये लोंग वेहमानी से कमाये हुए श्रपने धन को सुरचित रूप से स्थिर रखना चाहते हैं इसलिए इन्होंने उसे विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है। इस प्रकार सन् १६११ ई० से विदेशी बैंकों में चीन की जमा की हुई रकम में कोई उल्लेखनीय घटती-बढ़ती नहीं हुई है। विदेशी बैंक इन बारह श्रपब डालर का बहुत कम सूद देते हैं। यह सूद चार या पाँच फी सदी से श्रधिक नहीं होता है जब कि वे ही बैंक चीन के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के लिए बहुत श्रधिक सालाना सूद पर कर्जा देते हैं। यह सूद सात या श्राठ फी सदी से भी श्रधिक होता है। इस प्रकार विदेशी बैंक विना किसी प्रकार का दुःख-तकलीफ उठाये सिवा इसके कि उन्हें एक के हाथ से स्पया लेकर दूसरे के हाथ में देमा पड़ता है, चीनी पूँ जी लेकर उसी से सूद उपार्जन करते हैं।

इस प्रकार चीनी लोगो द्वारा जमा की गई रकम से हर वर्ष विदेशी बैंकों को जो लाभ होता है, वह चीन के लिए एक ऐसी हानि है जो देखने में नहीं त्राती है। चीनी लोगों द्वारा विदेशी बैंकों में धन जमा करने का एकमात्र मनोवैज्ञानिक कारण लोगों का यह विश्वास है कि चीनी बैंक में जमा करना सर-चित नहीं है और विदेशी बेकों में जमा करना सुरिचत है। वे यह सोच ही नहीं सकते कि विदेशी बैंक भी दिवालिया हो सकता है। लेकिन आप लोग बताने की कृपा कीजिए कि "वैंक्वे इनडसट्रियले द चीन", (Banque Industrielle de Chine) जो चीनी लोगों द्वारा जमा की गई रकम का भुगतान किये जिना ही बन्द हो गया है, विदेशी बैंक है या नहीं ? क्या विदेशी बैक पूर्णिरूपेण सुरिव्हित हैं ? अगर नहीं तो फिर क्यों हम चीनी लोग अभी तक इंच्छापूर्वक त्रौर उत्सुकता के साथ उन्हें प्रोत्साहन दिये हुए हैं ? इस प्रकार विदेशियों के हाथों में सूद से होने वाला सारा मुनाफा जो चला जाता है उसका भी कारण विदेशी आर्थिक नियंत्रण का दूषित प्रभाव है। केवल विदेशी बैंकों का ही सालाना कुल नफा कागजी नोट चालू करने से, विनिमय से ऋौर रुपया जमा लेने से, लगमग १०,००,००,००० डालर के हो जाता है। विदेशी बैंको के ऋलावा बाहर से माल ले आने और चीन से बाहर

रम. ये सभी युद्ध श्रिधनायक थे और अपनी सेना के बता से प्रजा को सताते और भारी भारी कर वस्त्व करते थे। उत्तरी सरकार इन खोगों के ही प्रभाव में थी।

माल ले जाने के महसूल से होने वाली ब्राय भी है। चीन को ब्रापना माल बाहर भेजने के लिये विदेशी जहाज पर निभीर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि देश के भीतरी भाग हान-क्वो, छाङ शा, २९ श्रोर केएटन श्रादि में भी विदेशी जहाजो द्वारा ही माल पहुँचाए जाते हैं। जापान का जहाजी व्यापार (Shipping business) भी हाल के वर्षों में बढा है। शुरू-शुरू में जापान में केवल नियन युसेन काइसा ( जापान मेल जहाज कम्पनी ) नामक एक ही कम्पनी थी। बाद में टोकियो किसन काइसा, श्रोसाका शोसन काइसा. श्रौर निसशिन किसेन काइसा ( चीन-जापान जहाज कम्पनी ) नामक कम्पनियाँ कायम हुई जिनसे चीन के भीतरी भागो तथा संसार के हर कोने में यातायात होने लगा। जापान के व्यापारिक जहाज की 'इस बढती का कारण वहाँ की सरकार द्वारा दी गई सहायता श्रीर संरच्चा है। चीनी दृष्टिकोण से सरकार को व्यावसायिक जहाज कम्पनी की सहायता करने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन जापान तो दूसरे राष्ट्रों की आर्थिक शक्ति के साथ होड़ लेना चाहता था । इसलिए जहाज से माल ढोने की बात में भी उसने दूसरे देशों से सन्धि की। उनके साथ यह भी तय कर लिया कि जहाज से माल ढोने के लिए प्रतिटन वह कितना भाड़ा दिया करेगा। यूरोप से एशिया आने वाला माल पहले शंघाइ में त्राता है त्रीर तब नागासाकी त्रीर वाकोहामा जाता है ? क्योंकि जापानी बन्दरगाहों की अप्रेपेक्षा शांघाइ यूरोप से ज्यादा नजदीक है। यूरोप से नागासाकी ऋौर याकोहामा के लिए प्रति टन जो भाड़ा लिया जाता है वह एकदम उचित है। लेकिन चूँकि चीन के पास एक भी व्यावसायिक जहाज विदेशी जहाजों से प्रतियोगिता करने के लिए नहीं है इसलिए यूरोप से शंघाइ तक का भाडा बहुत ऋधिक है। जिससे यूरोप से शंघाइ की अपेद्धा जापान में माल भेजना अधिक सस्ता है। जिसके फलस्वरूप विदेशी माल शंघाइ की ऋषेचा जापान में ऋधिक उचित मूल्य पर विकता है। इसी प्रकार अगर चीनी माल शंघाइ से यूरोप मेजा जाता है तो जहाज भाड़ा नागासाकी श्रौर याकोहामा से मेजने की श्रपेद्धा कहीं श्रधिक देना पड़ता है। त्रगर चीन दस करोड़ डालर के मूल्य का माल यूरोप भेजता है तो उसे एक करोड डालर केवल जहाज भाडा देना पड़ता है। इस हिसाब से, चूँ कि अब चीन का सालाना निर्यात और आयात एक अरब डालर के मुल्य से भी अधिक का होता है, उसे दश करोड़ की हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि जहाज-भाड़ा विदेशी जहाज-कम्पनी को दिया जाता है।

२६. हुनान् प्रान्त की राजधानी

किर और तीन प्रकार के टैक्स हैं—भूमि लगान और विदेशी आबादी तथा विदेशियों को सौंप दिये गये भू-भाग की जमीन की कीमत। इन टैक्सो की रकम कम नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए:—हाङ्काङ्, फारमूसा, शंघाइ, थियेन्किन, उाइटन, हान्-क्वो, और दूसरी जगहो की विदेशी आबादी (Foreign settlement) और सुपुर्द किये गये च्रेत्र में बसने वाली चीनी जनता को बीस करोड़ डालर से भी अधिक सालाना कर विदेशियों को देना पड़ता है। पहले फ़ारमूसा जापान को दो करोड़ डालर सालाना कर देते था पर अब वह बढ़ कर दस करोड़ डालर सालाना हो गया है। हाङ्काङ् वाले पहिले ब्रिटेन को कुछ डालर सालाना कर देते थे पर अब तीन करोड़ डालर देते हैं और अनुपाततः वह हर वर्ष बढ़ता ही जाता है।

भूमि लगान चीनी सरकार श्रीर विदेशी दोनो ही लेते हैं श्रीर चूँ कि इस सम्बन्ध में श्रच्छी तरह से श्रांकड़ा नहीं लिया गया है इसलिए कौन कितना पाता है, यह ठीक नहीं कहा जा सकता लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि विदेशी लोग श्रिषक पाते हैं श्रीर भूमि लगान की रकम श्रीर दूसरे करो से दस गुना श्रिषक है। जब से विदेशी हाथों मे श्रार्थिक नियंत्रण है जमीन की कीमत हर वर्ष बढ़ती जाती है क्योंकि कहावत भी तो है कि 'धन चालाक व्यापारी बनाता है।' विदेशी श्राबादी चेत्र में जमीन कम दर में खरीदी जाती है श्रीर श्रिषक दर पर बेची जाती है। इन तीन तरीकों से रियासती चेत्र में बसने वाली चीनी जनता सालाना चालीस या पचास करोड़ से कम का धाटा नहीं उठाती है।

इतना ही नहीं, चीन में अनिगनत विदेशी कम्पनियाँ और विदेशी नागरिक व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें समसौते से प्राप्त खास रियायतें हैं और ये लोग हमारे अधिकार को दिन-दहाड़े लूटते हैं। इस तरीके से जो हानी होती है उसका अन्दाजा लगाना तो और कठिन है। लेकिन अकेले दिल्लिणी मंचूरिया रेलवे कम्पनी के हिसाब को देखें तो पता चलता है कि उसे पाँच करोड़ से भी अधिक की आमदनी होती है। विभिन्न प्रकार के विदेशी व्यवसायों की सम्मिलत आमदनी तो सैकड़ों करोड़ होगी।

लेकिन अभी एक प्रकार की हानि पर विचार करना बाकी ही है और वह है सट्टेबाजी के व्यासाय की। रियायती च्रेत्र में रहने वाले विदेशी चीनी जनता की कमजोर प्रवृत्ति-लोभ-से फायदा उठाते हैं और हर रोज सट्टेबाजी के छोटे-छोटे अवसर उपस्थित करते हैं। हर कई साल के बाद यहाँ खेलने का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं जिससे चीनी जनता के जुआ खेलने की प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन मिलता है। हर सट्टेबाजी के अवसर पर रबर

के बाजार त्र्यादि में चीनी लोगों ने लाखो की हानि उठाई है। साधारण सट्टेबाजी में नाश होने वाली रकम अन्त में बहुत अधिक हो जाती है।

विभिन्न युद्ध के हरजाने (२५ करोड़ टेल जापान को सन् १८६४ ई० का और ६० करोड़ टेल विदेशी शक्तियों को सन् १६०० ई० का) जो हमें देने पड़ते हैं वे तो राजनीतिक और सैनिक दबाव के अंग हैं और वे आर्थिक नियंत्रण की गिनती में नहीं रखे जा सकते आर्थिक नियंत्रण के सामने हरजाना तो खणिक और एकदम नगएय है। केवल चीन में ही नहीं बल्कि पहले के हमारे अधिकृत खेत्रों (जो अब विदेशियों के पास हैं) और प्रवासी चीनियों की हानि को देखे तो फिर उसकी गिनती और असम्भव हो जाती है। यह आर्थिक परतंत्रता कितनी भयानक है!

साराश यह है कि हमसे छीन कर लिये गये अधिकार और रियायतों का मूल्य अगर रुपये में आंका जाय तो वह यो होगा:—(१) ५० करोड़ डालर का विदेशी माल, (२) १० करोड़ डालर की आय हमारे मुद्रा बाजार में विदेशी कागजी नोटों की चलन, विदेशी बैंको द्वारा हुएडी 'भजाने का बट्टा' और हमारी जमा की हुई रकमो के सूद से, (३) १० करोड़ से अधिक डालर जहाज द्वारा माल ढोने का किराया, (४) ४० या ५० करोड़ डालर विदेशी आबादी और उन्हें सुपुर्व किये चेत्रां से होने वाले टैक्स, भूमि लगान, और भूमि-विक्री से, (५) १० करोड़ डालर खास रियायत और ज्यापार से, (६) करोड़ों डालर सट्टेबाजी तथा अन्य तरह के जुएबाजी द्वारा। इन छः प्रकार के आर्थिक नियंत्रण से हमें एक अरब बीस करोड़ डालर सालाना से कम की हानि नहीं उठानी पड़ती है। अगर इसे रोकने का हमने प्रबन्ध नहीं किया तो यह हानि सालों साल बढ़ती ही जाएगी। स्वतः इनमें कभी नहीं होगी। चीन दिवालियेपन की हालत में पहुँच चुका है और अगर हमने इसे नहीं बचाया तो आर्थिक नियंत्रण कमशः हमारे राष्ट्र को समाप्त कर देगा और हमारी नस्ल को भी बरबाद कर देगा।

चीन के चरम उत्कर्ष काल में उसके अप्रडोस-पड़ोस के राष्ट्र उसे सालाना खिराज मेजते थे और सालाना राजकीय दरबार में आकर हाजिरी बजाते थे। यद्यपि इस सालाना खिराज की आप दस लाख डालर से कुछ ही अधिक होती थी लेकिन उसे हम अपने देश के लिए बड़ी इन्जत की बात सममते थे। जब चीन के सुंख्र राजवंश 3° का पतन हो गया और चीन को कीन तातार लोगों के यहाँ खिराज देना पड़ा तो यद्यपि खिराज की रकम दस लाख डालर

३०. सन् १६०-१२७६ ई०।

ही थी पर हम उसे अपने देश की बेइज्जती सममते थे। लेकिन अब हम सालाना एक अरब बीस करोड की रकम विदेशियों को खिराज में देते हैं यानी दस वर्षों में बारह अरब। इस तरह की आर्थिक दासता, इतनी बड़ी खिराज हम स्वम में भी नहीं सोचते थे और अभी भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हम इस भयंकर लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। अगर एक अरब बीस करोड़ रकम की यह खिराज हमारी राष्ट्रीय आय होती तो कीन सा काम हम इससे नहीं कर सकते ? हमारा समाज कितनी प्रगति कर जाता ? लेकिन इस आर्थिक प्रभुत्व और प्रतिवर्ष होनेवाली हानियों के कारण हमारा समाज प्रगति नहीं कर रहा है और साधारण जनता की जान के लाले पड़ रहे है। लाखों सैनिक अगर हमें मारने को तैयार हों तो वह अच्छा है परन्तु अकेला आर्थिक नियंत्रण उससे कहीं गया-गुजरा है। एक तरफ विदेशी साम्राज्यवाद इस आर्थिक दासता का पृष्टपोषण करता है और दूसरी तरफ हर रोज चीनी जनता के जीने की समस्या विकट होती जा रही है। बेकारी दिनो दिन बढ़ रही है और जिसके फलस्वरूप देश की शक्ति धीरे-धीर कमजोर पड़ती जाती है।

गत सौ वर्षों से चीन जनसंख्या की समस्या से पीड़ित है। चीन की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है जबिक दूसरे देशों की आबादी तेजी से बढ़ती जाती है। अब हम राजनीतिक और आर्थिक प्रमुत्व से भी पीडित हैं। अगर हन तीना नियत्रणों से बचने का अभी भी हम कोई उपाय न कर सके तो अगली शताब्दी में हमारा देश समाप्त हो जाएगा, हमारी जाति नष्ट हो जाएगी चाहे देश का चेत्रफल कितना ही बड़ा और इसकी आबादी कितनी भी अधिक क्यों न हो। हमारी चालीस करोड़ की जनसंख्या अमर नहीं है। जरा लाल नस्ल के आदिनिवासियों की ओर ध्यान दीजिए। पहले ये सम्पूर्ण अमेरिका में छाए हुए थे पर आज लुप्त हो गए। अब जब हम राजनीतिक प्रमुत्व की भयंकरता और उससे भी खतरनाक आर्थिक नियंत्रण को समस्तते हैं तो हम डींग नहीं हॉक सकते कि हमारी चालीस करोड़ की आबादी आसानी से नहीं मिटाई जा सकती है। चीन ने अपने कई हज़ार वर्षों के इतिहास में एक साथ और एक ही समय कभी भी इस प्रकार की तीन शक्तियों का बोम नहीं उठाया है। चीन जाति के भविष्य के लिए हम इस बोम को उतारने का ज़रूर कोई रास्ता निकालों।

फरवरी ३, १६२४

## तीसरा व्याख्यान

राष्ट्रीयता वह श्रमूल्य सम्पत्ति है जो किसी राज को विकासोन्मुख करती है श्रौर किसी भी राष्ट्र को श्रपना श्रास्तित्व बनाये रखने में समर्थ बनाती है। श्राजं चीन ने इस श्रमूल्य सम्पत्ति को खो दिया है। क्यो १ इस प्रश्न का उत्तर देना श्रौर इस बात की छानबीन करना ही श्राज का मेरा विषय है कि क्या वास्तव में हमने राष्ट्रीय भावना खो दी है १

मके तो ज्ञात होता है कि हमने राष्ट्रीय भावना आज नहीं बल्कि शताब्दियों से खो दी है। जरा उन क्रान्ति विरोधी निबन्धों की स्रोर ध्यान दीजिये जो क्रान्ति के पहले प्रकाशित हुए थे। सब में राष्ट्रीयता का विरोध किया गया था। सैकड़ों वर्षों से चीन से राष्ट्रीय भावना मर चुकी है। इस काल के साहित्य में मुश्किल से कहीं एक आध शब्द राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में मिलेगा। वह केवल मांचू सरकार की प्रशंसा से भरा पड़ा है। जैसे 'धर्म परायण मांच्'. 'दया के अवतार और गुणशील', इम आपकी उपज खाते हैं और त्रापकी जमीन पर रहते हैं त्रादि। किसी ने भी मांचुत्रों के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि हाल के वर्षों में जबसे क्रान्ति-कारी भावनात्रों का उदय हुन्ना है त्रापने मुँह मियां मिछू बनने वाले पडित श्रीर विद्वान प्रतिदिन मांचू सरकार के पच्च में बोला करते हैं। इम जबिक टोकियो से 'मिन् पाव्' (दैनिक जनता) का प्रकाशन कर राष्ट्रीय भावना का प्रचार करते थे तो उनका जो इस सिद्धान्त पर हमसे वाद-विवाद किया , करते थे, कहना था कि मांचुत्रों के चीन पर त्राधिकार करने पर भी हमारी जाति गुलाम नहीं हुई; क्योंकि चूंकि मिङ्वंश (सन् १३६८-१६४४ ई०) के सम्राट्ने मांचुत्रों को लुङ्हु (जेनरल ) की उपाधि देकर चीन पर राज्य करने का अधिकार प्रदान किया था। अप्रतएव यह कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने मिङ वंश के तख्ते को उलट दिया बल्कि उन्होंने तो वंशक्रमागत राज्य पर ही ऋधिकार किया: यद्यपि यह सच है कि वे एक नये वंश के थे पर वंश-परिवर्तन से राष्ट्र गुलाम तो नहीं हुआ ! हाँ; चुंगी का भूतपूर्व इन्सपेक्टर जेनरल मिस्टर हार्ट भी तो आर्थिक बोर्ड का मंत्री था। अगर वह चीन को

रॉबर्ट हार्ट सन् १८६३ ई॰ में चुंगी का इन्सपेक्टर-जेनरस नियुक्त
 किया गया था।

दलल करने के लिए ब्राता ब्रौर सम्राट्बन बैठता तो क्या इम कहते कि चीन गुलाम राष्ट्र नहीं है ? इन ब्रालोचकों ने मांचू सरकार को बनाये रखने के लिए केवल ब्राकिषत शब्दों का ही जाल नहीं फैलाया बिल्क मांचू सम्राट्की रज्ञा के लिये ब्रौर चीनी जनता की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए 'पाव्-हुङ्-ताङ्' नामक एक राजपच्चपाती संस्था का संगठन किया। इस बात को ध्यान में रिखये कि राजपच्चपाती लोग मांचू जाति के नहीं ये बिल्क सबके सब चीनी ही ये ब्रौर उनके विचारों का सबसे ब्रिधक स्वागत विदेश में रहने वाले चीनियों में हुब्रा। बाद में जब क्रान्तिकारी भावनायें ब्रिधक फैलने लगीं तो इन बाहर बसे हुये चीनियों ने भी धीरे-धीरे क्रान्ति के समर्थन के पज्ञ में ब्रिपना रख परिवर्तन किया ब्रौर प्रवासी चीनियों में क्रान्तिकारी संस्थाये संगठित हुईं।

'हुङ्-मन् सान्-हो हुइ' नामक संस्था (जो चउङ्ताङ् भी कहलाती थी) उन संस्थाओं में से एक थी जिसका उद्देश्य मांचू सरकार का विरोध करना श्रौर मिङ् राजकुल की पुनः स्थापना करना था। इसकी राष्ट्रीय भावना श्रात्यन्त ही उप्र थी। लेकिन जब राजपच्चपाती भावना श्रो का प्रवासी चीनियों में प्रचार हुन्ना तो ये संस्थायों भी राजपच्चपाती हो गईं श्रौर उनका उद्देश्य केवल 'महान् पवित्र' (मांचू राजवंश ने यह उपाधि ली थी) सम्राट् को ही चीन की गई। पर बनाये रखना हो गया। राष्ट्रीय संस्था श्रों का 'राजपच्चपाती संस्था श्रों के रूप में बदल जाना ही इस बात का द्योतक है कि चीन ने पूर्णतः राष्ट्रीय भावना खो दी थी।

जब हम इन गुप्त क्रान्तिकारी सिमितियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं तो पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ जरूर जान लेना चाहिये। ये सिमितियाँ मांचू सम्राट् खाङ्-शीर (१६६१-१७२२ ई०) के समय बडी शक्ति

र. सम्राट्का असली नाम वेङ् चु था। खाङ् शी उनके राजत्वकाल की उपाधि है। चीन में प्रथा यह थी कि जो सम्राट गद्दी पर बैठते थे ने अपने राजत्वकाल के समय को बतलाने के लिए एक नाम रख लेते थे। जैसे सम्राट पङ्च ने सन् १६६१-१७२२ ई० तक राज्य किया और उन्होंने अपने इस काल के लिए खङ्-शी नाम रखा। बाद में खोग सम्राट्का नाम भी न लेकर राजत्वकाल का नाम करते थे।

शाली थीं। जब पुन्-च ने मिङ्राजकुल को खतम कर अपने को चीन का सम्राट् घोषित किया तो मिङ् राजकुल के समय के राजभक्त मंत्री ग्रौर विद्वान लोग हर जगह उसके विरोध में उठ खड़े हए । यहाँ तक कि खाङ -शी के राजत्वकाल के प्रारम्भिक वर्षों में विरोध जारी था ख्रीर मांचुख्रों द्वारा पूर्णारूप से चीन ब्राधिकृत नहीं किया गया था। खाड़-शी के राज यकाल के श्रन्तिम वर्षों में जब कि मिङ् राजकुल के वृद्ध श्रनुभवी लोग धीरे-धीरे समाप्त हो गये तो उम्र राष्ट्रवादियों के एक दल ने यह ऋनुभव कर कि उनके दिन लद चुके हैं श्रौर उनके पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि मांचू सरकार से लोहा ले सकें, गुप्त क्रान्तिकारी समितियाँ संगठित करने की एक योजना बनाई। ये दुरदर्शी तथा हढ निश्चय वाले थे श्रीर उनके पास समाज को देखने की पैनी निगाह थी । ठीक उसी समय जब कि वे विभिन्न समितियों का संगठन कर रहे थे सम्राट् खाङ्-शी ने पो शुए हुङ् चु४ परीज्ञा का प्रवर्त्तन किया, जिससे मिड राजकुल के समय के सभी पानीन विद्वान मांचू सरकार की नौकरी के जाल में फँस गए। उनमें से बुद्धिभानो के एक दल ने देखा कि राष्ट्रीय भावना को जगाए रखने के लिए विद्वत् समाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए वे समाज के निम्न स्तर के उन वेघर बार वालों की श्रोर कुके जो नदियों त्रीर फीलों के जपर रहते थे। उन्होंने इन त्रादिमयों को इकड़ा किया, दलों में संगठित किया ऋौर राष्ट्रीय भावना हो की शिचा दी ताकि भावना सुरिचत त्रीर स्थायी रह सके। चूँ कि ये समाज के निम्न स्तर से त्राए हुए में से थे, श्रीर श्रपने गॅवारू व्यवहार के कारण तिरस्कृत थे तथा श्रपने सिद्धान्त के प्रचार करने के लिए विद्वानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं व्यवहार करते थे इसलिए इनके कामो ( राजकुल विरोधी ग्रान्धोलन ) की ग्रोर लोगां का बहुत कम ध्यान गया। उन मिङ् राजकुलपची विद्वानों ने राष्ट्रीय श्रादर्श को सुरिच्चित रखने की योजना में श्रापने सच्चे ज्ञान श्रीर दूर दृष्टि का परिचय दिया । जिस प्रकार धनी पुरुषों की सग्पत्ति शांति के समय कीमती

३. श्रसती नाम श-चु । उन्होंने श्रपने राजत्वकाल के लिए घुन् च उपाधि रखी थी । ये चीन में मांचु राजवंश के प्रथम सन्नाट थे । इनका राजत्व काल सन् १६४४-१६६१ ई० तक था ।

थ. यह एक राजकीय परीक्षा थी जिसमें बड़े-बड़े विद्वान् सिन्मिजित होते थे। बिना इस परीक्षा में उत्तीर्थं हुए कोई किसी प्रकार की राजकीय नौकरी नहीं पा सकता था।

लोहे के सन्दकों में रखी रहती है श्रीर जब वे देखते हैं कि लुटेरों ने घर पर धावा किया है तो इस बात से डर कर कि सबसे पहिले तो कीमती सन्दक ही तोड़े जायेंगे अपने खजाने को ऐसी जगह गाड़ देते हैं जहाँ किसी को सन्देह भी नहीं हो सकता है कि खजाना गड़ा है। भयानक विपत्ति के समय तो वे अपनी सम्पत्ति को गंदी से गंदी जगह डाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार भिङ्राजकुलपची विद्वानों ने चीन की सम्पत्ति को सुरचित रखने के लिए समाज के सबसे गॅवारू त्रीर निम्न स्तर को चुना। इस प्रकार, मांचू राजवंश गत दो शताब्दियों में कितना भी स्वेच्छाचारी क्यों न रहा पर राष्ट्रीय भावना इन गुप्त समितियो द्वारा जबानी तौर पर एक से दूसरों के पास फैलती रही ऋौर भरने नहीं पाई। जब कि 'हुङ-्मन्' संस्था माचू राज्य को उला कर मिङ्राजा की पुनः स्थापना करना चाहती थी तो उसने बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रीय भावना क्यों न फैलाई श्रौर साहित्य निर्माण कर उस भावना को आने वाली सन्तान के लिए क्यों न छोड़ दिया जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प मा छिएन् ने कहा है कि 'उन्हे प्रसिद्ध पहाड़ों में जमा कर दो श्रौर योग्य श्रादिमया के नाम बसीयत कर दो ?' चूँ कि मिङ्राजकुल-पची विद्वानों ने देखा कि मांचू सम्राट् परीचा प्रणाली का प्रवर्तन कर रहे हैं श्रीर बुद्धिमान तथा पढ़े-लिखे सब लोग इस प्रणाली के जाल में फंस रहे हैं तो उन्होंने समक्त लिया कि बुद्धिजीवी वर्ग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है श्रीर 'खजाना प्रसिद्ध पहाडो में जमाकर योग्य श्रादमियो के नाम उसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। 'इसलिए समाज के निम्न स्तर में ही छिपाना चाहिये। त्रातः उन्होंने गुप्त समितियों का निर्माण किया जिनका संगठन श्रीर दीचा वहत सादी और ग्रहण करने योग्य थी। और उनके ऊपर ही राष्ट्रीय भावना को सुरिचत रखने का भार दिया-लिखित साहित्य द्वारा नहीं बल्कि मौखिक भाषा द्वारा । इसलिए अब हमारे लिए उन संस्थाओं की उत्पत्ति के

४. ये हान् राजवंशी के समय के इतिहासकार थे। इनका समय ई० प्० १४४-म६ तक माना जाता है। इन्होंने प्राचीन काळ से अपने समय तक का सम्पूर्ण इतिहास जिखा जो एक सौ तीस जिक्दों में है और तीन हजार वर्षों के बीच हुए सभी प्रसिद्ध आदिमियों की जीवनी भी इस इतिहास में दी। इनकी खांज और राय इतनी ठांस और जिखने की शैजी इतनी अच्छी है इनकी शिनवी संसार के आदर्श इतिहासकारों में होती है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब ६७ ई० पू० समास की थी।

इतिहास की छानबीन करना किटन हो गया है क्योंकि उन संस्थात्रों के संबंध में हमें केवल छोटी-छोटी कहानियाँ मौखिक परम्परा से मिली हैं। त्रगर संस्थात्रों के पास लिखित साहित्य भी रहता तो भी छियेन्-लुङ् (सन् १७३४ १७६५ ई०) के राजत्व काल में वह समाप्त कर दिया गया होता।

लाङ्-शी श्रीर युङ् चेङ् के राजत्व काल में भी राजकुल विरोधी श्रान्दोलन बहुत जोरों का था श्रीर सरकार ने इसके विरुद्ध बडी-बड़ी पुस्तकों का प्रकाशन कराया था जैसे ताइ-इ-चिश्रो-मि-लु। इन पुस्तकों में मांचू सरकार का विरोध नहीं करने की सिफारिश इस श्राधार पर की गई थी कि पुन् पूर्वी बर्बर ये तथा बन्-वाङ् पिश्चमी बर्बर, इसलिए यद्यपि मांचू भी बर्बर हैं तो भी चीन के सम्राट् हो सकते हैं। इससे कम से कम खाङ् श्री श्रीर युङ् चेङ् की ईमानदारी का पता तो चलता है कि वे लोग श्रपने को मांचू नस्ल का स्वीकार करते थे। लेकिन छियेन्-लुङ् के राजत्व काल में मान् श्रीर हान् (माँचू श्रीर चीनी) शब्दों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, इतिहास में संशोधन किया गया, सुङ् श्रीर मांचू, दुन श्रीर तातार से संबंधित सभी इतिहास खुरे बनाये गये, नष्ट कर दिये गये श्रीर उनका रखना या पढ़ना रोक दिया गया। गैरकानूनी कितावे लिखने या पढ़ने के कारण कितनों को श्रपने जीवन से हाथ धोना पड़ा श्रीर इस प्रकार साहित्य में राष्ट्रीय भावना जो

६. इनका श्रमखी नाम श चुङ्था। ये चीन में मांचू राजवंश के तीसरे सम्राट ( सन् १७२३—१७३४ ई० ) थे। इन्होंने श्रपने राजल काल के लिए मुङ्चेङ्नाम रखाथा।

७. पुरा नाम यू चुन था। ये चीन के प्राग्एतिहासिक काल के सम्राट थे भीर इनका समय ई० प्० २२४४—२२०६ माना जाता है। इन्होंने धर्मपूर्वक राज्य कर स्वेच्छा से योग्य भादमी के लिए राजगही छोड़ ही थी। इसलिए इनका राजरवकाल स्वेच्छा से राजगही छोड़ने का काल कहा जाता है। ये चीनी इतिहास में श्रादर्श सम्राट माने जाते हैं।

म. वन् वाक् वाक् राजवंश (१७६६-११२२ ई० पू० के अन्तिम सम्राट् के राज्य में प्क ट्यूक थे। अन्तिम सम्राट् च इ शिन् (११४४-११२२ ई० पू०) ने इन्हें इसी अपराध में जेख में बंद कर दिया था। अपने सात वर्षों के कारावास जीवन में इन्होंने इ चिक् (परिवर्तन के कान्न) नामक पुस्तक की व्यावधा की। ये बढ़े विद्वान और आदर्श ट्यूक थे।

जीवित थी वह भी नष्ट कर दी गई। मांचू राजत्वकाल के मध्यभाग में 'हुङ्मन्' गुप्त समिति ही एक ऐसी संस्था बच रही थी जो राष्ट्रीय भावना को जीवित रखे हुये थी।

जब हुङ् शिउ-छुन्नान् ( थाई चिङ् विद्रोह का नेता ) ने विद्रोह का मंडा खडा किया तो हुङ् मन् समिति के सदस्यों ने उनका साथ दिया न्नौर पुनः एक बार राष्ट्रीयता की लहर फैल गई। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हुङ्-मन् नाम हुङ् शिव-छुन्नान् के नाम पर नहीं है बिल्क सम्भवतः या तो चु हुङ् वु या चु हुङ् चु (जिनके नायकत्व में खाङ्-शी के राजत्व-काल में विद्रोह हुन्ना था ) के नाम पर से पड़ा है। हुङ् शिउ-छुन्नान् के पतन के बाद राष्ट्रीयता की धारा फौजो न्नौर स्वेच्छाचारी धुमक्कड़ों के बीच से बहती रही। उस समय की फौज शिन्नाङ् ( हुनान् प्रान्त की नदी ) न्नौर हुन्नाइ नदी ( श्रङ्ह्वइ प्रान्त की नदी ) दुकड़ी (डिमिजन )—समितियों के न्राधीन थी न्नौर न्नाज की चङ्-पाङ् तथा दुङ्-पाङ् समितियों उसी काल की सैनिक समितियों से निकली हैं। मिङराजपद्मी विद्वानो ने राष्ट्रीयता की भावना निम्न वर्ग के लोगो द्वारा फैलाई लेकिन निम्न वर्ग के लोग नासमक्त थे न्नौर नहीं जानते थे कि इस भावना से कैसे लाम उठाया

३. ये क्वाङ्तुङ्प्रान्त के हुआ जिसे के रहने वाजे थे। इनके नायकस्य
में ईसाई धर्म के मंडे के नोचे थाइ पिक् विद्रोह मांचू सम्राट के विरुद्ध प्रारम्म
हुआ। यह विद्रोह सन् १८२१ ई० में प्रारम्भ हुआ। कुछ ही वधों में पंद्रह
प्रान्तों ने इनका श्राधियय स्वीकार कर जिया। इन्होंने १८४३ ई० में नान्किक्
दख्ज कर उसे अपनी राजधानी बनाई और थाई पिक् थिएनको (महान्
शांति का स्वर्गीय राज्य) नामक राजकुज को स्थापना की ओर स्वयं थिएन
बाक् (स्वर्गीय राजा) की उपाधि जो। इन्होंने काममा नो वधों तक आधे
चीन पर शासन किया। इस काज में मांचू सम्राट की हाजत दिन प्रति
दिन जराब होती जाती थी और अगह-जगह विद्रोह हो रहे थे। पहिन्ने मांचू
सम्राट थाई पिक् विद्रोह दबाने में प्कदम असमर्थ रहे। पर अन्त में एक
अंगरेज जेनरज गोरकोन (Gordon) और चक् को-फ्रान् नामक सेनापितयों
के अधीन चीनी सेना मांचू सम्राट की भोर से भेजी गई और विद्रोह शांत
हुआ। इस सेना ने १८६४ ई० में नान्किक् पुनः दख्ज किया और
उसी समय हुक् शिउ छुमान् ने आत्महत्या कर जी। सन् १८६६ ई० तक
यह विद्रोह एकदम समास हो गया।

जा सकता है। बल्कि इसके विपरीत वे दूसरो के हाथों के खिलौने हो गये। हुङ्शिउ-छुत्रान के समय मिङ्राज्य को पुनः स्थापित करने की भावना का जब सेना में प्रचार हो रहा था तो हुङ्-मन् समिति इस स्थिति से पायदा नहीं उठा सकी त्रौर वे वह (सेना) माँचू सरकार की नौकरी ही बजाती रही। निम्न घटना से मेरा कथन सिद्ध हो जाएगा।

इसी काल में जब चो चुङ-थाङ सिन्क्याङ मे विद्रोह दवाने के लिए फौजो का संचालन कर रहे थे तो ये हान-क्वो से शित्राङ (हनान प्रान्त की नदी ) श्रीर हुस्राइ ( श्रङ हुवइ प्रान्त की नदी ) तराइया की बहुत बड़ी सेना के साथ याङ 2िज नदी को पार कर सिम्नान ( षन् सी प्रान्त की राजधानी ) की त्रोर चले। उस समय पर्ल गदी १० की तराई की गुप्त समितियाँ सान-हो-हुई ( त्रिक संघ ) ऋौर याङ ्िज नदी की तराई की समितियाँ को-लाव-हुइ ( भात-गुरुजन-संघ ) कहलाती थीं । को-लाव-हुइ के नायक की उपाधि 'महान् श्रजगर सरदार' थी। कोई एक महान् श्रजगर सरदार याङ टिज की निचली तराई में गैरकाननी काम कर बैठा और हानक्वो ( ह-पर प्रान्त का एक नगर ) भाग गया । माँच संदेशवाहक इस समाचार को लेकर बहुत तेजी से चला लेकिन को-लाव-हइ समिति के घुडसवार उससे भी ऋषिक तेजी से जा रहे थे। जब जेनरल चो चुड्-थाङ् रास्ते में ही थे तो उन्होंने एकदिन देखा कि उनकी सेना अपनी इच्छा से कई मीलां की एक लम्बी कतार बना रही है; वे बहुत घबडा गये। थोड़े ही दिन पहले उन्हें क्याङ सु ग्रौर क्याङ-सी प्रान्तों के वाइनरायों से यह खबर मिली थी कि कोई प्रसिद्ध लटेरा हानको से सिम्रान की म्रोर भाग रहा है म्रोर उन्हें इस मगोडे को गिरफ़्तार करने की ब्राज्ञा मिली थी। पर जेनरल चो के पास इस ब्राज्ञा को तत्काल पालन करने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए उन्होंने त्याजा को सरकारी कागज मात्र समभ्क कर टाल दिया। तब उन्होंने फीज की लम्बी कतार में भयानक हलचल देखी श्रौर सभी सैनिकों को कहते सुना कि वे 'महान् त्र्राजगर सरदार' का स्वागत करने जा रहे हैं। इससे जेनरल चो श्रीर हैरान हो गये। जब उनको पता लगा कि 'महान् श्रजगर सरदार' श्रीर कोई नहीं बल्कि वही लुटेरा सरदार है जिसकी गिरफ़्तारी की श्राज्ञा वाइसरायों की ऋोर से उन्हें मिली है तो वे ऋौर भी उद्विस हो उठे ऋौर श्रपने सिक्रेटरी से पूछा-'यह को-लाव्-हुइ क्या है जिसके बारे में सुन रहा

१०. वह नदी काङ्तुङ् प्रान्त में है । यह चीन की तीन बड़ी नदियों में से एक है । चीनी में इसका नाम खु च्याङ् है ।

हूँ श्रौर, 'महान् श्रजगर सरदार' श्रौर लुटेरे सरदार के बीच क्या सम्ब है ?' सिक्रेटरी ने उत्तर दिया—'हमारी सेना में साधारण सैनिक से लेकर ब श्रफसर तक हर श्रादमी को-लाव्-हुइ का सदस्य है श्रीर यह महान् श्रज मरदार जिसकी गिरफ़्तारी का हुकम है उसी को-लाव-हुइ का नायक ८।' जेनरल चो ने पूछा-'तब कैसे हम अपनी सेना को संगठित रख सकते है १' मंत्री ने कहा, 'सेना को अख़राड रखने के लिए एक ही उपाय है कि आप स्वयं महान् श्रजगर बन जाइये। श्रगर श्राप नामंजुर करते हैं तो हमारे सिन्क्याङ जाने की कोई ब्राशा नहीं है।' जेनरल चो भी इससे ब्राच्छा उपाय नहीं सोच सके श्रौर इसलिए उन्होंने एक खुला दरबार किया श्रौर 'महान् अजगर सरदार' बनकर सभी गुप्त समितियों को अपने अधीन कर लिया। इससे यह स्पष्ट पता लगता है कि जेनरल चो ने दुई र्ष मांचू शक्ति के वल से सिन्क्याङ्को नहीं शान्त किया बल्कि मिङ्राजपस्रपाती विद्वानो द्वारा प्रचारित भावनात्रों के द्वारा। राष्ट्रीयता की भावना मांचू राजकल के स्थापना-काल से ही सुरित्तत थी लेकिन जब चो चुड्-थाङ् महान् श्राजगर सरदार बन कर फ़ान्तिक।री समितियों की सभी आन्तरिक बातों को जान गया तो उसके भौजी नायकत्व को तहस-नहस कर दिया और संगठन को मिटा दिया । जिसके फलस्वरूप हाल की क्रान्ति के समय ब्रान्दोलन चलाने के लिए कोई संगठित संस्था हमारे पास नहीं थी। हुङ्मन् संस्था मांचू द्वारा श्रपने स्वार्थ-साधन का जरिया बना ली गई थी श्रीर इस प्रकार बहुत श्ररसे से चीन की राष्ट्रीय भावना भी नष्ट्र हो गई।

श्राज में श्राप लोगों से हमारी राष्ट्रीय भावना नष्ट हो जाने के कुछ कारण बताना चाहता हूँ। कारण तो बहुत हैं पर सबसे बडा कारण हमारा विदेशी जातियों का गुलाम हो जाना है। जब एक जाति दूसरी पर विजय प्राप्त करती है तो स्वभावतः ही वह गुलाम श्रादमियों के बीच स्वतंत्र विचार पनपने नहीं देती। उदाहरण के लिए जापान को देखिए जिसके श्रधीन कोरिया है। वह कोरिया निवासियों का मन बदलने के प्रयत्न में है। कोरिया की पाठशाला की पाठ्य-पुस्तकों से सब प्रकार की राष्ट्रीय भावनायें एकदम से निकाल दी गई हैं। इसलिए श्रव से तीस वर्षों के श्रन्दर कोरिया नेवासी हैं। किसी समय मंचूरिया का भी हमारे प्रति ऐसा ही मनस्वा था। विजेता विजित की इस श्रमूल्य सम्पत्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी खयाल से मांचुश्रों ने बड़ा ही धूर्व तापूर्ण तरीका श्राब्तियार किया था।

खाङ्-शी ने कुछ किताबों पर प्रतिबन्ध लगा दिया लेकिन राष्ट्रीय भावना को कुचलने में छियेन्-लुङ्र श्रीर भी श्रिधिक धृत्त निकला। खाङ्-शी ने कहा कि उसका जन्म चीन का सम्राट्र होने के लिए ही स्वर्ग से हुत्रा है। इसलिए लोगों को स्वर्ग का विरोध नहीं करना चाहिये। लेकिन छियेन-लुङ ने मांचू श्रीर चीनी जाति के बीच के सभी भेदों को मिटा दिया। जिसके फलस्वरूप उसके बाद श्रिधिकांश बुद्धिजीवीवर्ग के श्रन्दर राष्ट्रीय जागरुकता रही ही नहीं। वह तो निम्न स्तर के लोगों को ही वसीयत में मिली थी। लेकिन यद्यपि वे जानते थे कि उन्हें तातार लोगों को मारना चाहिये पर क्यो, यह वे नहीं जानते थे। इस प्रकार मांचू लोगो की धूर्त बाजी के कारण सैकड़ो वर्षों से चीन की राष्ट्रीय भावना लुप्त हो गई है।

प्रथम तो चीन की राष्ट्रीयता विदेशी शासन द्वारा कुचल दी गई; लेकिन चीन के ऋलावे ऋौर भी तो गुलाम देश है। यहदियों ने ऋपना देश खो दिया है। ईसा मसीह के जन्म के पहिले ही वे गुलाम हो चुके थे। जब ईसा मसीह अपना मत प्रचार कर रहे थे तो उनके अनुयायियां ने उन्हें कान्तिकारी के रूप में देखा और चाहा कि वे क्रान्तिकारी नेता बनें। वे 'यहूदियों के राजा' कहलाये। एक बार दो श्रनुयायियों के मां-बाप ने ईसामसीह से विनती की-'प्रभो ! त्रागर त्रापकी इच्छापूर्ण हो तो हमारे बड़े बेटे को आप अपनी बाँई और और दूसरे बेटे को दाहिनी ओर जगह दीजियेगा।' यह चीन सम्राट के बॉयें ख्रोर दाहिने बैठने वाले प्रधान मंत्रियो जैसा है। उपयु क्त कथन से यह पता चलता है कि ब्रानुयायियां ने ईसा मसीह को क्रान्तिकारी समभा था। यह सम्भव है कि ईसामसीह के धर्म में कुछ राजनीतिक क्रान्ति की भावनायें हो पर उनके शिष्यों में से एक ने यह सोच कर कि राजनीतिक क्रान्ति का काम असफल हो गया गुरू से विश्वासघात किया। वह यह नहीं समभ सका कि अपने देश को स्वर्गा य राज्य कहनेवाले ईसा मसीह धार्मिक क्रान्तिकारी थे। इसलिए यद्यपि उनका (यह दियों का) राज नष्ट हो गया है परन्तु ईसा मसीह के समय से ही यहूदी जाति अब तक बनी ही हुई है। या भारतवर्ष को ही देखिये। यह भी तो एक गुलाम देश है परन्त उसकी राष्ट्रीय भावना विदेशी शासकों द्वारा चीन के समान जल्दी से नहीं समाप्त की जा सकी है। या पोलेएड को-जो एक सौ वर्पी तक गुलाम था पर उसकी राष्ट्रीय जागृति च्रिमिट है। इसलिए यूरोपीय युद्ध के बाद पोल लोगों ने ऋपने राज की पुनः स्थापना की ऋौर इस समय वह यूरोप के दूसरे या तीसरे दर्जे की शक्तियों के अन्दर गिना जाता है।

इस प्रकार तुलना करने पर चीन जुडिया, हिन्दुस्तान श्रीर पोलेगड की तरह ही पराधीन दिखाई पड़ता है। पर इन राष्ट्रों ने स्रपनी राष्ट्रीयता क्यो नहीं खोई है जब कि चीन का राष्ट्रीय क्रिमिमान दो युगो की पराधीनता में ही समाप्त हो गया है ? यह बहुत विचित्र बात है स्त्रीर इसके कारणों का ऋध्ययन बड़ा ही मनोरंजक है। पराधीन होने के पहले चीन की जनता बड़ी सुसंस्कृत थी त्रौर चीन एक शक्तिशाली राज था। हम त्रपने देश को 'भव्य राष्ट्र', 'पारिडत्य श्रौर उच्च विचारो का स्थान' के नाम से पुकारते थे श्रौर दुसरे देशों को श्रसभा समकते थे। इमारी धारखा थी कि हमारा राष्ट्र संसार के मध्य में स्थित है श्रौर इसलिए हमने इसका नाम 'मध्य देश' रखा था। पराधीन होने से पहिले निम्न कथन चीन के लिए प्रसिद्ध थे :-- 'महान संयोजक', 'ब्राकाश में एक ही सूर्य है ब्रीर पृथ्वी पर एक ही सम्राट् हैं', 'सभी राष्ट्र के भद्र पुरुष रत्न जिंदत राजमुकुर के सामने सिर भुकाते हैं। उस समय चीन की राष्ट्रीयता धीरे-धीरे विश्व-नागरिकता के रूप में परिखत हो रही थी श्रौर त्राने वाली पीढ़ी दूसरी जाति को दबाने के लिए साम्राज्यवाद का तरीका ऋख्तियार कर रही थी। हान् राजकुल के चाङ्पी-वाङ् १ श्रीर पान् तिङ्र युत्र्यान् १२ ने तीस राज उसी तरह से नष्ट कर दिए थे जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कम्पनी के मैनेजर क्लाइव ने कोटियो भारतीय राजो को श्रपने श्रिधिकार में कर लिया था। हजारो वर्षा तक चीन विश्व-विजयी बनने की चेष्टा में था त्रौर एशिया के सभी छोटे-छोटे राजो को त्रपने त्रधीन कर . लिया था। लेकिन ।यूरोपीय लोगो की तरह चीन की विजय-प्रणाली उतनी निर्दय नहीं थी। चीन ने दूसरों को प्रभावित करने के लिए शान्ति का रास्ता श्रपनाथा था जो 'राज धर्म' कहाता था, जिसमें श्रपने शासन के श्रान्दर कमजोर त्र्यौर छोटे राजो को लाना था। त्रागर इस इस दृष्टि से विचार करें तो इस देखें गे कि चीन ने अपनी राष्ट्रीय भावना क्यो खो दी अपीर क्यों तीन सौ वर्षों की गुलामी में ही उसका राष्ट्रीय अभिमान लुप्त हो गया जब कि दूसरी जातियाँ जैसे यहूदी दो इज़ार वर्षों से अपनी राष्ट्रीय भावना बनाए हुए है।

११. इनका श्रसकी नाम चारू श्चिपन् था। ये हान् राजवंश के जेनरका थे। इन्होंने ही तुर्किस्तान को दखक किया था। चीन वालों को भारत के संबंध में बतकाने वाले ये सर्व प्रथम व्यक्ति थे।

१२. इनका असली नाम पान् चाव् था। ये हान् राजवंश के जेनरल थे। तुकिस्तान इसल करने में इनका भी बहुत बढ़ा हाथ था। ये चाक् छिएन् से खगभग २०० वर्ष बाद हुए थे।

कारण का अध्ययन करना बीमार आदमी की जाँच करने के समान है। आदमी को कोई भी बीमारी क्यों न हुई हो उसका अस्वस्थ शारीरिक संगठन या बीमार होने के पहले के किसी प्रकार की कमजोरी या खराबी में रहता है। सार्वभौमिकता (Sovereignty) खोने के पहिले ही चीन के शारीर में रोग के कीटाग्रु मौजूद थे इसलिए जैसे ही दूसरों का उस पर अधिकार हुआ उसका राष्ट्रीय साहस नष्ट हो गया। अस्पष्ट कारण तो यह है कि चीन ग्रेट ब्रिटेन और कान्ति के पहिले के रूस जैसे संसार के शक्तिशाली राजों के समान ही हज़ारों वर्षों तक साम्राज्यवादी राष्ट्र रहा है। चीन का प्राचीन साम्राज्यवाद सम्भवत: ग्रेट ब्रिटेन के उन्नतिशील आधुनिक साम्राज्यवाद से भी बढ चढ कर था।

इंगलैएड श्रीर रूस में बुद्धिजीवियो द्वारा एक नये सिद्धान्त 'विश्व बन्धत्व' का प्रचार हो रहा है जो राष्ट्रीयता का विरोध इसलिए करता है कि यह सिद्धान्त संकीर्ण और अनुदार है। इन दिनों इंगलैएड और पहले से रूस तथा जर्मनी एवं हमारे यहाँ के नव संस्कृति के प्रचारक आधुनिक युवक इस नये सिद्धान्त का प्रचार करते हैं स्त्रीर राष्ट्रीयता की निंदा करते हैं। मैंने नवय़वकों को बार-बार कहते सुना है कि सान् मिन् (जनता के तीन सिद्धान्त) सिद्धान्त आधुनिक समय में लागू नहीं होता है। सब से आधुनिक और अञ्छा 'विश्ववन्ध्रत्व' का सिद्धान्त है। क्या सचमुच में बात ऐसी ही है ? तब ज्यां ही चीन पराधीन हुआ क्यों उसने अपनी सारी राष्ट्रीय भावनायें खो दीं ? विश्व बन्धत्व वैसा ही है जैसा कि दो हज़ार वर्ष पहिले चीन के विश्व साम्राज्यवाद का सिद्धान्त था। जब हम इस सिद्धान्त की छानबीन करते हैं तो हम उसे अञ्छा पाते हैं या नहीं ? सिद्धान्त की दृष्टि इसे हम एक अञ्छा सिद्धान्त कह सकते हैं। चीन के बुद्धिजीवी वर्ग इस पर विश्वास भी करते थे फिर भी मांचू चीन की सीमा पार कर गये ब्रौर सारा राष्ट्र गुलाम हो गया। खाङ्-शी विश्व बन्धुत्व की बात करता था ख्रौर कहता था कि पुन पूर्वी बर्बर थे ख्रौर वन वाङ पश्चिमी वर्बर ऋौर जब पूर्वी तथा पिन्छमी बर्बर चीन के सम्राट हो सकते हैं तब वर्धर श्रीर हुआ शिक्षा (चीन का प्राचीन नाम) में कोई अन्तर नहीं है। किसी सिद्धान्त को बिना व्यवहार में लाए उसकी अव्छाई बुराई का पता नहीं चल सकता। कोई सिद्धान्त अगर हमारे लिए और संसार के लिए व्यावहारिक है तो अच्छा है; अगर अन्यावहारिक है तो अच्छा नहीं है।

वे राष्ट्र जो दूसरों पर विजय पाने के लिए साम्राज्यवादी रास्ता अपनाए हुए हैं और जो समस्त संसार के ऊपर अपना एकाधिपत्य बनाए रखना

चाहते हैं वे ही विश्वबन्धत्व का प्रचार करते हैं और चाहते हैं कि संसार उनका साथ दे। चीन भी किसी समय संसार पर एकाधिपत्य जमाना चाहता था ब्रीर सब राष्ट्रां से ऊपर रहने की इच्छा रखता था: इसलिए उसने भी विश्व बन्धत्व स्वीकार किया था। चॅकि साधारण जनता इस विचार से प्रमावित हो गई थी इसलिए बिना विरोध के माचू लोग महान दीवार को पार कर श्राए श्रीर चीन का पतन हो गया । मांचू लोग बहुत थोड़ी संख्या-एक लाख से अधिक नहीं—में आए थे। ये थोड़े से लोग कैसे करोड़ो आदिमियों को जीत सके १ क्योंकि उस समय की अधिकाश चीनी जनता राष्ट्रीयता की अपेका विश्व बन्धत्व में विश्वास करती थी और किसी को भी चीन का सम्राट् बनाने में हर्ज नहीं समकती थी। इसलिए यद्यपि श खो-फा 3 ने माचुत्रों का विरोध भी किया परन्तु सफलता पूर्वक विरोध करने के लिए उसके अनुयायियों की मख्या बहुत कम थी जब कि अधिकाश चीनी लोगो ने मांचुत्रों का स्वागत किया त्रौर सुरिवत रूप से उन्हें गर्दी पर बैठने का श्रवसर दिया। इतना ही नहीं कि उन्होंने मांतुत्रों का स्वागत किया बल्कि बहुत से मांचू होकर मांचू सेना के तथाकथित चीनी विभाग में उनके भंडे के नीचे आ गए।

त्राज संसार में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन ग्रौर संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका हैं। श्रोर भी कितने बड़े-बड़े राष्ट्र है जो 'महान् शक्तिशाली' कहाते हैं श्रौर जिनकी नीति श्रोर स्वभाव में कोई उल्लेखनीय परिवर्त न नहीं हुन्ना हैं। लेकिन भविष्य में इंगलैएड ग्रोर सयुक्तराष्ट्र ग्रमेरिका इन शक्तिशाली राष्ट्रों के समूह को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं श्रौर केवल ग्रपने में ही महाने शक्तिशाली राष्ट्र होकर रह सकते हैं। मान लीजिए कि यही हो जाय ग्रौर तब ग्रगर इंगलैएड चीन को ग्रधीन कर ले ग्रौर इम ग्रॅगरेज हो जॉय तो क्या यह इमारे लिये श्रच्छा होगा ? श्रगर चीनी जनता स्वाभाविक तौर से श्रॅगरेज या श्रमरीकी हो जाती है श्रौर इंगलैएड या श्रमेरिका को चीन को ध्वंस करने में यह कहकर मदद देती है कि हम विश्व बन्धुत्व का श्रनुसरण कर रहे हैं तो मैं श्राप सबो से पूछता हूं कि क्या उस समय ग्राप सबो का श्रन्तःकरण शांति का श्रनुभव करेगा ? श्रगर इमारे हृदय को चोट पहुँचती है तो इसका कारण यह है कि हममें कुछ राष्ट्रीय भावनाय़ें वर्त्तभान हैं। इसलिये में कहता हूं कि राष्ट्रीयता वह श्रमूल्य सम्पत्ति है जिसके द्वारा

१३ मिङ् राजकुल के शन्तम सम्राट, का प्रधान मंत्री

मनुष्यता अपना अस्तित्व कायम रखती है। जिस प्रकार विद्वान् लोग कलम को अपनी जीविका के साधन के रूप में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार मानव-परिवार अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिये राष्ट्रीयता का व्यवहार करता है। अगर राष्ट्रीयता का पतन हता है और विश्व बन्धुत्व की प्रगति होती है तो हम अपना अस्तित्व बनाये रखने में असमर्थ हो जाएँगे और दूसरी जातियो द्वारा प्राकृतिक नियमानुसार नष्ट कर दिये जाएँगे। प्राचीन चीनी कहावत है 'तीन मिआन् कबीलों (चीन के आदिनिवासी) को तीन वह १४ में निर्वासित कर दो और उन्हें यूबान् १५ और क्वइचउ १६ की सीमा के पार भगा दो'; इसिलये उन्हें (मिआव् कबीलों को) अब अपना अस्तित्व कायम बनाये रखने की कोई आशा नहों है। ये तीन मिआव् ही चीन के आदिनिवासी थे। किसी दिन हम चीनियो की भी यही दशा हो सकती है।

चीनी नस्ल की उपित्त के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 'सौ परिवार' पश्चिम से छुङ लिङ (पामीर) पारकर थियेन-पान् (यह पहाड़ है जो मिन्क्याङ प्रान्त में हैं) तक और फिर सिन्क्याङ को पारकर पीली नदी की तराई में पहुँचे। जहाँ तक चीनी संस्कृति के उत्पित्तस्थान को संबंध है, यह कथन युक्तिसंगत जान पड़ता है। क्योंकि अगर चीनी संस्कृति बाहर से न आकर इसी देश में विकसित हुई होती तो सभी पाकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार पर्ल नदी की तराई ही चीनी संस्कृति का जन्म-स्थान होती; पीली नदी की तराई नहीं। पर्ल नदी की तराई की जलवायु समशीतोष्ण है, उपज काफी होती है और वसने-रहने के सभी सुगम साधन मौजूद हैं। इसलिये इसी जगह से सम्यता का विकास हो सकता था। लेकिन अगर हम इतिहास का अध्ययन करे तो पता चलता है कि भाव १८,

<sup>18.</sup> ये तीन पहाड़ है। पर श्रभी निश्चय नहीं हो सका है कि कौन कौन पहाड़ बहु हैं।

१२ और १६. चीन में दो दक्षिकी प्रान्त

१७. देखिये इसी अध्याय का नोट नं० १०

१म. थाड् भाव् इनका पूरा नाम है। ये चीन के प्राग्ऐतिहासिक सम्राट थे और इनका समय ई० पू० २३४७ — २२४४ माना जाता है। इन्होंने धर्म-पूर्वेक राजकर स्वेच्छा से राजगद्दी योग्य प्रादमी के लिये छोद दी। इनके बाद खोगों ने यू चुन् को सम्राट बनाया। ये आदर्श राजा माने जाते हैं और इनका हाजस्वकाल स्वेच्छा से राजगद्दी छोदने का काल कहा जाता है।

षुन् १९, यू २९, थाङ २१, वन् २२ श्रौर वु २९ पर्ल नदी की तराई में नई। बल्कि उत्तरी पश्चिमी चीन में पैदा हुए थे। हान् राजकुल (ई० पू० २०६—सन् २२१ ई०) के समय तक पर्ल नदी की तराई एक श्रम्य प्रान्त थी इसलिये चीनी राम्यता जरूर ही उत्तर-पश्चिम चीन में विकसित हुई होगी या बाहर में श्राई होगी। चीनी लोग श्रपने 'सौ कुल नामों' के संबंध में बोला करते हैं। विदेशी पडित कहा करते हैं कि प्राचीन काल में 'सौ कुल नाम धारी' जाति सुदूर पश्चिम में रहती थी जो बाद में चीन चलो गई श्रौर जिन्होंने या तोश्रियन् नस्ल को खतम कर दिया या उसी में धुल मिल गई श्रौर उसी से वर्ष मान चीनी जाति बनी।

१६ देखिए इसी भ्रध्याय का नोट नं ७। थाङ् याङ् भौर यू पुन् का राजत्वकाल (ई० पू॰ २३४७ — २२०६) तक स्वेच्छा से राज्य त्यागने का दो युग कहा जाता है।

२०. यू महान् कहे जाते हैं । यू खुन् ने जब स्वेच्छा से गही त्याग ही तो लोगों ने इन्हें ही सम्राट खुना । ये थाक याक श्रौर यू खुन् के समय प्रधान मंत्री थे इन्होंने चीन को बाद से बचाने के लिये तो बड़ी १ निद्धों का सुँह कटवा कर श्रौर पाट चौड़ा तथा गहरा करवा कर धारा के बहाव को समुद्र तक निकाल दिया ताकि सब पानी समुद्र में खला जाय । यू का यह काम संसार के इंजिनिइरिंग कार्य का श्रुत नम्ना है । इन्होंने श्राठ वर्ष राज्य किया (ई० प्० २२०४ — २१६७)। थाक याक यात यू खुन् की तरह ये भी स्वेच्छा से गही त्याग करना चाहते थे श्रीर अपने मंत्री को सम्राट बनाना चाहते थे । पर लागों ने इनके खड़के छी को सम्राट खुना । चीन में इसी समय से गही पर पैत्रिक श्रधिकार की परिपाटी चली। यू का राजवंश इतिहास में थ्या राजवंश कहलाया और इस प्रकार यू थ्या वंश का प्रथम सम्राट हुआ।

२१. षाङ्राजवंश जिमे यिन राजवंश भी कहते हैं (ई० पू॰ १७६३ — ११२२) का : थम सम्राट। इनका समय ई० पू॰ १७६६ — १७४३ तक है। यह चीन का ऐतिहासिक राजवंश है।

२२. देखिए इसी श्रध्याय का नोट नं ० म

२२. इनका पूरा नाम कुवाक् था। ये चउ राजर्वश के प्रतिष्ठाता हैं। इनका राजस्वकाल ई० पू० ११२२---१११४ है। चकु राजवंश का समय ई पू० ११२२---२४८ है।

विकासवाद के प्राकृतिक नियमानुसार सामर्थ्यवान बना रहता है और कमजोर समाप्त हो जाता है: बली विजयी होता है ग्रीर निर्वल हारता है। हमारी जाति बली है या निर्वल, बलवान है या कमजोर १ हममें से कोई ग्रपनी नस्ल का समाप्त हो जाना या पतन हो जाना नहीं देखना चाहता है। हममें में हर ग्रादमी चाहता है कि हमारी नस्ल बची रहे और विजयी बने। ये सब प्राकृतिक और स्वभाव पे रित प्रवृत्तियाँ हैं। लेकिन हमारा देश आज बहुत भयंकर स्थिति में है। ऐसा जान पडता है कि हमारी नस्ल इन तीन ध्वंसात्मक-शक्तियों के कारण निश्चय ही समाप्त हो जाएगी-इसरी नस्लों की जनसंख्या वृद्धि, विदेशियो का राजनैतिक प्रभुत्व स्त्रौर स्त्रार्थिक नियंत्रण । राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण तो अभी ही हमे ठेल कर कोने में पहुंचा रहा है। लेकिन चूँ कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है इसिलये संसार मे यहती हुई जनसंख्या का द्याव हम अभी नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक सौ वर्षा के बाद हमको इसका भी य्रानुभव होगा। चूँ कि हमने ब्रापनी राष्ट्रीय भावना में खो दी हैं इसलिये हमने राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक शक्तिया को अपने देश में बसने देने के लिये अपना दरवाजा खोल दिया है। यह काम हम कभी नहीं करते अगर हमारे पास राष्ट्रीय भावनायें बची रहतीं।

इस समय यह बताना कठिन है कि इमने अपनी राष्ट्रीयता कैसे खो दी। उदाहरस के लिये मैं एक कहानी कहूँ गा जो विषयान्तर श्रीर हमारे सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हुई जान पड़ेगी लेकिन जिस कारण को हम जानना चाहते हैं वह शायद इससे स्पष्ट हो जाएगा । यह वह घटना है जिसे मैंने स्वयं हाङ काङ में देखी है। एक कुली था जो स्टीमर जेटी पर प्रतिदिन यात्रियों के असनाव को अपनी बहंगी पर ढोकर मजदूरी कमाता था। हर दिन की कमाई ही उसकी जीविका का साधन थी। लेकिन अन्त में वह किसी तरह दस डालर बचा नका। लुजोन (सींगापुर का चीनी नाम) लाटरी का उस समय बोलबाला था और इस क़ली ने भी इस लाटरी के एक टिकट को अपने संचय किये हुये पैसे से खरीद लिया। उसे न तो अपना घर था न कोई ऐसी जगह जहाँ वह अपना सामान या खरीदी हुई लाटरी-टिकट रखता। उसके काम-धन्धे का तो श्रौजार वही बहंगी थी जिसे वह श्रपने साथ ही जहाँ जाता लिये रहता था। इसलिये उसने लाटरी िकट को बहंगी के भीतर छिपा दिया दिया श्रीर चॅ कि वह बराबर बहंगी से टिकट निकाल कर नहीं देख सकता था सो उसने लाटरी के नंबर को अञ्छी तरह याद कर लिया। वह बराबर उसी के सम्बन्ध में भोचा करता था। जब कि लाटरी खुलने का दिन आया तो वह लाटरी दुकान पर श्रपना नम्बर मिलाने गया। जैसे ही उसने नम्बर की सूची देखी तो उसे मालूम हुआ कि उसीने एक लाख डालर का प्रथम इनाम पाया है। यह तो खुशी के मारे एकदम पागल हो गया। यह सोचकर कि श्राब वह सदा के लिये श्रमीर हो जाएगा श्रीर उसे बहंगी नहीं ढोनी पड़ेगी उसने श्रानन्दपूर्वक श्रपनी बहंगी को समुद्र में फेंक दिया।

कुली की बहंगी राष्ट्रीयता—जीने का साधन—का द्योतक है; प्रथम इनाम का मिलना उस समय का द्योतक है जब कि चीन का फूलता-फलता साम्राज्यवाद विश्व-बन्धुत्व की त्रोर िकिसित हो रहा था त्रौर जब कि हमारे . पूर्वज इस बात में विश्वास करते थे कि चीन ससार का सबसे बड़ा राज है तथा 'त्राकाश में एक ही सूर्य हें त्रोर पृथ्वी पर एक ही सम्राट हैं' तथा त्रिब से विश्व-शान्ति कायम होगी त्रौर एक ही त्रावश्यक चीज़ जो बाकी है वह संसार की शांति है जिसमें सारी दुनिया चीन को कर देगी—ऐसा सोचते हुए उन्होंने राष्ट्रीयता को उसी प्रकार फेंक दिया था जिस प्रकार कुली ने त्रायनी बहंगी समुद्र में फेक दी। जब चीन माचू लोगो के त्राधिकार में चला गया तब उसका ससार का मालिक होना तो दूर रहा वह त्रापनी पारिवारिक सत्पत्ति की त्राखरडता भी नहीं बचा सका। जिस प्रकार बहंगी समुद्र में फेक हो गई उसी प्रकार जनता की राष्ट्रीय भावना भी मिटा दी गई।

जब मांचू सैनिको ने महान् दीवार के भीतर प्रवेश किया तो वु सान्प्वइ<sup>२४</sup> ही उनका पथ-प्रदर्शक था श्रीर जब श खो-फा<sup>२५</sup>ने मिङ् राज्य
रेध यह मिङ् राजवंश के श्रन्तिम सम्राट का एक योग्य सेनापित था।
यह एक सेना जेकर पान् हाइ कान् (यहाँ चीन की महान् दीवार समुद्र से
मिजती है) में रहता था ताकि मांचु दीवार पार कर दक्षिण नहीं श्रा सके।
यह मांचुओं को दीवार पार होने से बराबर रोके रहा। जब बि छुश्राङ
(जि चु छुङ्) नामक एक व्यक्ति ने राजधानी पेकिङ् पर दख्ख कर जिया श्रीर
मिङ् राजवंश के श्रन्तिम सम्राट ने श्रारमहत्या कर जी तब जि छुश्राङ् सम्राट
वन वैठा पर चु सान् कइ ने उसे सम्राट नहीं माना। इसका एक व्यक्तिगत
कारण है। सम्राट बन बि छुश्राङ् ने सुन्दरी गायिका को श्रपने हरम में जे
जिया। यह गायिका चु सान् कइ की रखेबी थी! इसके मांगने पर बि
छुश्राङ् ने गायिका को जीटा कर देने से इंकार किया। इस पार चु सान् कइ ने
उसे सम्राट मानने से इंकार किया श्रीर श्रपने को मिङ् राजवंश समास करने
वाले से बद्दाता लेने वाला चोषित किया। इसने बि छुश्राङ् को गही से इटाने

को पुन: जान् किड्में स्थापित करने के राष्ट्रीय काम के लिए चीनी राजकुमार

के लिए मांचू सेना को निमंत्रित किया और पान् हाइ कान् का दरवाजा खोल उन्हें चीन में प्रवेश करने दिया । मांचू श्रौर बुसान् कह की सम्मिलत सेना ने लि लुग्राक् को हरा कर उसे पेकिक लोड़ने को वाध्य कर दिया। जि छग्राङ् पश्चिमी प्रदेशों में भाग गया श्रीर वु सान् कह ने तब तक उसका तथा उसके दल का पीछा किया जब तक उन सबों को एकदम समाप्त नहीं कर दिया । इधर जब वु सान् कइ जि ब्रुग्नाङ् को नाश करने में जगा था, उधर मांच सेना ने पेकिङ् में अपने सम्राटको चीन की गद्दी पर वैठा सम्राट घोषित कर दिया । बु सान् कह तथा श्रम्य जनरलों ने जो मांचू से मिल गये ये याङ टिज नदी के दक्षिण के उन सबों की परास्त किया जो मिछ राज को पनः स्थापित करना चाइते थे । यह दक्षिण प्रान्त तीन भागों में बांटे गए । दक्षिया पश्चिमी भाग पर बु सान् कह नाममात्र का मांचू सम्राट के श्राधीन होकर शासन करने बगा। चीन के प्रथम गांचू सम्राट के मरने पर उसका ळडहा गही पर बैठा । पर वह छोटा था इसिकिए रिजेन्ट शासन करते थे। उस समय भी वु सान् क्वइ दक्षिण पश्चिमी भाग पर कुम्ब् को अपनी राजधानी बना शासन कर रहा था। अब वह मांचू राज्य को उलाद फेंकना चाहना था। इसबिए उसने दक्षिया के आगे समुद्र के किनारे के राजाओं के साथ मिसकर यह काम करना चाहा श्रीर मंगील कबीलों को भी पश्चिम उत्तर से चढ़ाई करने को उभादा पर इन सब कामों में देरी हो गई श्रीर तब तक बाखक सम्नाट कुछ होशियार हो गया श्रीर उसये रिजेन्ट को इटाकर स्वयं शासन प्रारम्भ किया था। यह था सन्नाट खाङ्शी। सन् १६७६ में दक्षिण में विद्रोह हमा पर समद्र किनारे के राजागण सम्राट खाङ् शी से मिल गए। फिर भी बु सान क्वह धरता रहा और सफलतापूर्वक मांचुकों का सुकाबखा करता रहा । पर वह बढा हो गया था तथा काफ़ी थक भी गया था । इसिविए पाँच वर्ष मुकाबला करने के बाद वह मर गया । उसने कभी मांचू खोंगो के हाथ शिकस्त नहीं खाई और मरने के काल तक भी दक्षिया पश्चिमी भाग पर उसका पूरा श्राधकार था। इसके मरने के बाद खाङ्शी ने दक्षिया पर भी श्रधिकार जमाया और कुमिङ लेकर (सन् १६८२ में) वहाँ स्थित बुसान क्वह के परिवार को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार चीन में प्रवेश करने के ४० वर्ष के बाद पूरा दक्षिया चौर इस प्रकार सम्पूर्ण चीन मांचू सम्राट के श्रधिकार में गया।

. १४. देखिये इसी अध्याय का नोट नं ० १३

फ़ु-वाङ् की गद्दी पर बैठाने का प्रस्ताव किया तो मांचू श्रर-खुन् व ने उससे कहा—'हमने श्रपनी इन निद्यो श्रीर पर्वतों को महान मिङ् राजकुल से नहीं बिल्क विद्रोही लि छुश्राङ् व से लिया है।' इसका यह श्रर्थ है कि मिङ् सम्राटो ने श्रपनी निदयो श्रीर पर्वतों को स्वयं छोड दिया था जिस प्रकार कि उस कुली ने श्रपनी वहंगी स्वयं फेंक दी थी। उन युवक विद्यार्थियों के, जो नई संस्कृति के बारे में बडबड़ाते है श्रीर यह कह कर कि राष्ट्रीयता समयानुकृल नहों है विश्वबन्धुत्ववाद को स्वीकार करते है, कहने में कुछ तथ्य हो सकता है श्रपार वे लोग इगलैएड श्रीर श्रमेरिका या श्रपने पूर्वजों के संबन्ध में कहे। लेकिन श्रपर वे श्राज के चीन के बारे में भी उपरोक्त बात ही कहे तो हमारे बीच उनका कोई स्थान नहों है। जर्मनी भी श्रपनी हार के पहिले राष्ट्रीयता के संबन्ध में नहीं बिल्क विश्वराज—विश्वबन्धुत्ववाद—के

२६. जिस समय मांचू सेना ने चीन को दखल किया उस समय मांचू सम्राट श चु बालक था। श्रर खुन् सम्राट का रिजेन्ट था श्रीर वही शासन करता था। मांचू भाषा में इसका नाम दुरगान था।

२७. मिक राजवंश के अन्तिम दिनों में देश की हासत बढ़ी बिगड गई। सम्राटगया कमजोर थे श्रीर इससे फायदा उठाकर प्रान्तों के शासक मनमानी करते प्रजा को लुटते थे । देश पर मांजुओं का भी हमला होता था । इस प्रकार देश में दुर्भिक्ष फैल गया था। इसी समय कि छुत्राङ् ( कि चु छेङ ) नामक एक लुटेरे जेनरक ने, जो पन सी प्रान्त का रहने वाला था, पश्चिमी प्रान्तों से विद्रोह का संडा उठाया । यह यद्यपि साक्षर नहीं या पर योग्य जेनरब था । प्रजा असंतुष्ट भी है इसिबिए सर्वों ने जि छुत्राङ् का साथ दिया। इसने सन् १६४० ईं में होनान ले बिया श्रीर पन सी तथा पान सी को दखल करता हुआ उत्तर-पश्चिम से मिङ् राजवंश की राजधानी पह-चिङ् (पेकिङ् ) पर ट्रट पड़ा | सन् १६४४ ई॰ में यह राजधानी की दीवार तक पहुँच गया | नगर रक्षा का भार नपंसक बांगों पर था जिन्होंने घोखा दे दिया। मिङ् राजवंश के अन्तिम सम्राट छुङ् चेङ् ने अपने राजमहत्त में ही आत्म हत्या कर ली श्रीर गही पर लि छुत्राङ का अधिकार हो गया। इसने अपने को नये राजवंश-षुन-का सम्राट घोषित किया। पर मिङ् राजवंश के एक जेनरज बु सान कह (देखिए नाट न० २४ इसी अध्याय को ) ने मांचु खोगों की मदद से इसे पेकिङ से हराया और तब पश्चिम की श्रोर खदेड़ कर वे गया। बु सान क्षष्ट ने जि छुद्राङ् तथा उसके दब का पूर्णेरूप से नाश कर दिया।

बारे में ही बोलता था। मुफे तो लगता है कि आज जर्मनी ने विश्वबन्धुत्व-वाद का प्रचार बन्द कर दिया है और थोडी-थोडी राष्ट्रीयता की बातें करने लगा है। अगर हमारे पूर्वजो ने वहंगी न फेकी होती तो वह पुरस्कार-विजेता होते। लेकिन हमने बहुत पिहले ही बहंगी फेंक दी और इस बात को भूल गये कि टिकट उसी के अन्दर छिपाया हुआ था। जैसे ही हमको विदेशी आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण का भार मालूम हुआ और प्राकृतिक नियमों की शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा वैसे ही हमारे सामने पतनोन्मुख राष्ट्र और विलप्त होती हुई जाति का चित्र स्पष्ट हो गया।

त्रगर हम चीन के त्रादमी भविष्य में त्रापनी राष्ट्रीयता को जागत करने का कोई उपाय निकाल सके, कोई दूसरी बहंगी खोज सके तब तो कोई परवाह नहीं, चाहे जितनी भी विदेशी राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ दबाये हम युगो तक अपना अस्तित्व बनाये रह सकेंगे। हम प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हम चलीस करोड़ चीनो लोगों की रता दैव की क्रपा से ही हुई स्रोर यह इस बात का द्योतक है कि दैव की इच्छा नहीं है कि इम नष्ट हों। श्रगर चीन बरबाद होता है तो कसर हमारे सिर पड़ेगा और इस ससार के बड़े पापियों से होंगे। दैव ने इस चीनियों के ऊपर बडी जिम्मेवारी रख दी है। अगर इम अपने आपको प्यार नहीं करते हैं तो दैव के विद्रोही होते हैं। ग्राज चीन में वह समय त्रा उपस्थित हन्ना है जबिक हममें से हर के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर दैव हमको नहीं नष्ट करना चाहता है तो वह निश्चय ही संसार की प्रगति को स्रागे बढ़ाना चाहता है। अगर चीन समाप्त होता है तो वह महान् शक्तिशाली राष्ट्रीं द्वारा ही समाप्त किया जाएगा श्रौर इस प्रकार वे शक्तिशाली राष्ट्र ससार की प्रगति के मार्ग में रोड़े होंगे। कल एक रूसी ने मुक्तसे कहा- 'क्यों सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने लेबिन पर स्नाक्रमण किया था ? क्योंकि उसने साइस के साथ कहा था कि संसार के लोग दो वर्गामें विभक्त हैं। एक वर्ग की जनसंख्या एक अरब पचीस करोड़ है और दूसरे वर्ग की केवल पचीस करोड़। यह एक ग्रारव पचीस करोड़ वाला वर्ग केवल पचीस करोड़ वाले वर्ग द्वारा कुचला जा रहा है अगर कुचलने वाले प्रकृति के साथ एक होकर नहीं बल्कि उसके प्रतिकूल चल रहे हैं। जब हम इस शक्ति का विरोध करते हैं तभी हम प्रकृति के अनुकृत चल रहे हैं।' इसलिए अगर हम इस शक्ति का विरोध करना चाहते हैं तो हमें अपने चालीस करोड़ आदिमियो को संगठित कर संसार के एक अरब पचीस करोड़ वाले वर्ग के साथ ज़रूर मिलना होगा। हम

राष्ट्रीयता को ज़रूर प्रोत्साहन दें तथा सबसे पहले अपनी एकता कायम करें तभी हम इसकी बात सोच सकते हैं और निर्वल तथा छोटे-छोटे राष्ट्रो को पचीस करोड़ वाले वर्ग के विरुद्ध की सम्मिलित लड़ाई में संगठित होने में मदद दे सकते हैं। साथ ही हम शक्ति के विरुद्ध की लड़ाई में न्याय का व्यवहार करेंगे और जब शक्ति का खातमा हो जाएगा और स्वार्थपूर्ण भावनायें लुप्त हो जाएगी तब हम विश्वबन्धुत्ववाद के बारे में बात कर सकेंगे।

फरवरी १०, १६२४

## चौथा व्याख्यान

इन दिनो संसार की जन-सख्या लगभग डेढ ग्रारब है। इस संख्या का एक चौथाई चीन में रहता है जिसका ऋर्थ यह है कि संसार के हर चार मनुष्यो में एक चीनी है। यरोप की श्वेताग जातियों की कुल जन-संख्या चालीस करोड़ है। इन श्वेतांग लोगो में, जो ब्राजकल सबसे उन्नतिशील हैं, चार जातियाँ है। मध्य ब्रौर उत्तरी यूरोप में ट्युटेनिक जाति ने बहुत राजो की स्थापना की है जिनमें सबसे बड़ा जर्मनी है। श्रीर दूसरे राज हैं श्रस्ट्रिया, स्वेडन, नार्वे, हॉलेग्ड ब्रौर डेनमार्क। पूर्वी यूरोप में स्लाव जाति ने भी कई राजो को कायम किया है जिनमें सबसे बड़ा रूस है स्रोर युरोपीय महायुद्ध ( सन् १६१४-१६१८ ई० ) के बाद बने नये देश जेकोस्लोवाकिया श्रौर युगोस्लाविया हैं। पश्चिमी युरोप में सेक्सनो या एंग्लो-सेक्सनों ने दो बड़े राज कायम किए हैं-इंगलैएड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दिल्ली यूरोप में लेटिन जाति ने कई राजो का निर्माण किया है जिनमें सबसे बड़े फ्रांस, इटली, स्पेन श्रौर पुर्तगाल हैं। यह जाति दिल्ला श्रमेरिका में भी जाकर एंग्लो-सेक्सन ने उत्तरी अमेरिका में कनेडा आरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण किया है। यूरोप के श्वेतांग लोग, जो केवल चालीस करोड हैं, चार बड़ी जातियों में विभक्त हैं तथा उन्होंने कई राज कायम किए हैं। चॅकि श्वेतांग लोगो में राष्ट्रीय भावना काफी विकसित थी इसलिए जब वे युरोप महादेश में पूरा-पूरा भर गए तो पश्चिमी गोलाई के दिल्लाणी श्रीर उत्तरी त्र्यमेरिका में तथा पूर्वी गोलार्द्ध के दित्त्त्त्त्वी त्र्रोर पूर्वी हिस्सों के श्रिफिका श्रीर श्रस्ट्रे लिया तक फैल गए।

वर्ता मान समय में एंग्लो-सेक्सन जाति ने और दूसरो जातियों की अपेद्धा संसार का अधिक भू-भाग अपने अधिकार में किया है। यद्यपि यह जाति यूरोप में पैदा हुई लेकिन यूरोप महादेश में इसके कब्जे में केवल ब्रिटिश द्वीपपुंज—इंगलैंग्ड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड—ही है। इस द्वीपपुंज का अप्रतांटिक महासागर में वही स्थान है जो प्रशान्त महासागर में जापान का। एंग्लो-सेक्सन जाति ने अपनी सीमा पश्चिम की अरे उत्तरी अमेरिका तक, पूर्व की ओर अस्ट्रे लिया और न्युजीलैंड तक और दिख्या की ओर अफीका तक

बढ़ाई है। यहाँ तक कि उसके अधिकार में सबसे अधिक भू-भाग हैं और वह अन्य दूसरी जातियों की अपेन्ना अधिक धनी और शक्तिशाली है। यूरोपीय युद्ध के पहले ट्युटेनिक और स्लाव जातियाँ सबसे अधिक शक्तिशाली थीं। इतना ही नही, ट्युटेनिक जाति की चतुराई और योग्यता के कारण जर्मनी ने बीस से भी अधिक छोटे-छोटे राजों को मिलाकर 'महान् जर्मन संघटन' (Confederation) की स्थापना की थी। प्रारम्भ में यह खेती-बारी करने वाली जाति थी उसके बाद ओंग्रोगिक जाति हो गई और औंग्रोगिक उन्नति के जरिए इसकी फ़ौज और नौसेना अत्यन्त ही शक्तिशाली हो गई।

यूरोपीय युद्ध के पहले सभी यूरोपीय जातियों का वातावरण साम्राज्यवादी भावना से विषाक्त हो गया था । अञ्छा, तो यह साम्राज्यवाद क्या है ? यह दूसरे देशां पर राजनीतिक शक्ति द्वारा त्राक्रमण करने की भीति है या चीनी कहावत में कहें तो व्यापक आक्रमण (Long-range aggression) है! चॅं कि युरोप की सब जातियाँ इस नीति से प्रभावित थी इसलिए बार-बार युद्ध होता रहता था। हर दशाब्दी में एक न एक छोटी लड़ाई ज़रूर होती थी ऋौर एक शताब्दी के अन्दर एक महायुद्ध। सबसे बड़ा हाल का यूरोपीय युद्ध (सन् १६१४-१८) था जो विश्व-युद्ध भी कहा जा सकता है। क्योंकि ब्रन्त में . सम्पूर्ण संसार की हर जाति ऋौर राष्ट्र इसके भॅवर में पड़ गया। यूरोपीय युद के कारणों में सबसे पहला कारण सेक्सन ब्रौर टय् टेनिक जातियों के बीच सामद्रिक त्राधिपत्य की प्रतियोगिता थी। जर्मनी ने उच बनने की दौरान में त्रपने जहाजी वेड़ों को इतना बढ़ाया कि संसार में उसकी सामुद्रिक शक्ति दूसरे नंबर की हो गई। ग्रेट ब्रिटेन चाहता था कि समुद्र पर उसके ही जहाजी बेडों का त्राधिपत्य रहे। इसलिए उसने जर्मनी को नष्ट करने की कोशिश की जिसकी सामुद्रिक शक्ति उसके (ग्रेट ब्रिटेन ) बाद ही थी। समुद्र में प्रथम स्थान पाने के इस भगड़े से ही महायुद्ध शुरू हुआ।

दूसरा कारण श्रिधिक भू-भाग पर कब्जा करने के लिए हर देश का श्रापस में भगड़ा करना था। पूर्वी यूरोप में टकी नामक एक निर्वल राष्ट्र है। गत सौ वर्षों से संसार के लोग उसे 'यूरोप का बीमार श्रादमी' कहते श्राए हैं। क्योंकि वहाँ की सरकार मूर्ख थी श्रीर सुलतान स्वेच्छाचारी था। उसकी हालत एकदम डाँवाडोल हो गई श्रीर यूरोपीय राष्ट्रों ने उसे श्रापस में बाँट लेना चाहा। चूंकि टकी की समस्या एक शताब्दी तक नहीं सुलम्मी श्रीर यूरोप का हर देश उसे सुलमाना चाहता था इसलए युद्ध प्रारम्भ हो गया।

इस प्रकार यूरोपीय युद्ध का पहला कारण श्वेतांग जातियों में आधिपत्य (Supremacy) के लिए क्षगड़ा करना था और दूसरा कारण संसार की नाजुक (Critical) समस्याओं के हल करने की चेष्टा था। अगर जर्मनी विजयी होता तो युद्ध के बाद ममुद्र में उसकी ही शक्ति सर्वश्रेष्ठ रहती और ग्रेट ब्रिटेन अपना सब अधिकृत भू-माग खो बैठता तथा रोम साम्राज्य की नाई दुकड़े-दुकड़े हो जाता। लेकिन युद्ध का नतीजा यह हुआ कि जर्मनी हार गया और उसकी साम्राज्यवादी शोजना भी समाप्त हं गई।

संसार के इतिहास में हाल का यूरोपीय युद्ध सबसे भयानक हुआ है। चार वर्षों तक चार से पाँच करोड तक स्रादमी हथियारबन्द थे स्रीर युद्ध समाप्ति के समय तक भी यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन विजय प्राप्त करेगा श्रीर कौन पराजित होगा। एक तरफ़ वाले 'मित्र राष्ट्र' कहलाते थे श्रीर दूसरी तरफ वाले 'केन्द्रीय राष्ट्र'। र पहले पहल केन्द्रीय राष्ट्रीं में जर्मनी श्रीर श्रस्टिया थे फिर बाद में टकी श्रीर बलगेरिया भी मिल गए। मित्र राष्ट्रों में पहले सर्विया, फांस, रूस, इंगलैएड श्रीर जापान थे बाद में इटली श्रौर संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका भी सम्मलित हो गए। संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका का युद्ध में सम्मिलित होना केवल नस्लगत संबंध के कारण हुआ। युद्ध के प्रथम दो वर्षों में जर्मनी ऋौर ऋस्ट्रिया प्रवल रहे । पेरिस ऋौर इंगलिश चैनल जर्मनी श्रीर श्रस्टिया की सेना द्वारा लगभग दखल हो चुका था। ट्यूटन लोगों ने सोचा कि ग्रेट ब्रिटेन निश्चय ही खतम हो गया ऋौर ऋंगरेज़ भी एकदम भयभीत हो गए थे। यह समम कर कि अमेरिकावासी भी हमारी ही नस्ल के हैं श्रंगरेज़ों ने सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका की जनता की श्रपनी श्रोर मिलाने के लिए नस्लगत सबंध का हवाला देकर उन्हें उभाडना श्ररू किया। जब अमेरिका ने अनुभव किया कि इंगलैएड जहाँ के निवासी हमारी नस्ल के हैं, जर्मन द्वारा जो दूसरी नस्ल के हैं, नष्ट कर दिये जाने के खतरे में हैं तो यह जरूरी है कि 'जाति वाले जाति वाले का पन्न लेते हैं.' इसलिए श्रमेरिका एंग्लो-सेक्सन जाति की श्रस्तित्व रत्ना के लिए युद्ध में इंगलैंगड के साथ हो गया। साथ ही साथ इस बात से डर कर कि केवल उसकी अप्रेक्ली शक्ति काफ़ी नहीं होगी अमेरिका ने जर्मनी को हटाने के लिए और भी तटस्थ राष्ट्रों को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया।

<sup>ा</sup> और १. देखिए प्रथम ब्यास्यान का नोद नं 🗆

युद्ध के समय प्रे सिडेण्ट विलसन द्वारा प्रतिपादित जातियों के श्रात्म-निर्ण्य के सिद्धान्त का चारां श्रोर बड़ा ही स्वागत हुश्रा। चॅंकि जर्मनी सैनिक शक्ति द्वारा मित्र राष्ट्रां को कुचलना चाहता था इसलिए विलसन ने जर्मनी की शक्ति को नष्ट करने श्रीर उसके बाद हर कमजोर श्रीर छोटी जाति को स्वतंत्रता देने की बात का एलान किया। विलसन के एलान का संसार में हर जगह स्वागत हुन्ना। यद्यपि इस पर भी ( यानी इस एलान के सुनने पर भी ) भारत की श्राम जनता ने अपने संहारक ग्रेटब्रिटेन का विरोध किया परन्तु बहुत से छोटे राष्ट्रों ने जब विलसन के एलान को सुना कि यह युद्ध निर्वल श्रीर छोरी जातियों को स्वतंत्रता देने के लिए है तो उन्होंने सहर्प ग्रेटब्रिटेन की सहायता की। यद्यपि अन्नाम फ्रांस की दाराता में था और आम जनता फ्रांसीसियों के अत्याचार को वृग्णा की दृष्टि से देखती थी फिर भी उसने लड़ाई में फ्रांस की मदद की क्योंकि उसने भी विलसन के न्यायपूर्ण एलान को सुना था। यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रो का जैसे पोलेखड, जेकोस्लोवाकिया श्रीर रोमानिया श्रादि का मित्रराष्ट्रो की श्रोर से युद्ध में सम्मिलित होने का कारण यह था कि प्रे सिडेएट विलसन के ब्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त ने उनके दिल में भी घर कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रेरणा से चीन भी युद्ध में सम्मिलित हो गया था। यग्रपि चीन ने कोई सेना नहीं भेजी थी परन्तु उसने खाई खोदने श्रीर युद्ध मोर्चे के पीछे काम करने के लिए लाखो मजदरो को भेजा था। मित्रराष्ट्रों द्वारा पवित्र सिद्धान्त के प्रतिपादन के फलस्वरूप श्चन्त में यूरोप श्रौर एशिया के सभी पीडित राष्ट्र एक साथ मिलकर केन्द्रीय राष्ट्रों के विरुद्ध उनकी (मित्रराष्ट्रों की ) मदद करने लगे । भविष्य में संसार की शांति बनाए रखने के लिए उसी समय विलसन ने चौदह शतों का भी एलान किया। जिनमें सबसे प्रधान यह थी कि हर जाति को आत्मनिर्णीय करने का अधिकार होना चाहिए। जबिक हार-जीत अभी भी पलड़े में भूल रही थी तो इंगलैंगड श्रीर फ्रांस ने इन शतों को सहर्प स्वीकार किया। लेकिन जब इन लोगो की विजय हुई त्रीर शांति सम्मेलन वेठा तो इंगलैएड, फांस स्रीर इटली ने इस बात का अनुभव किया कि राष्ट्रों के आत्मनिर्णाय वाला विलसन का सिद्धान्त साम्राज्यवादी स्वार्थ से एकदम मेल नहीं खाता है। इसलिए सम्मेलन में उन्होंने विलसन के सिद्धान्तो की अपनी मनोनुकल व्याख्या करने के अनेको उपाय किए। जिसका नतीजा यह हुआ कि सन्धि

रे. वार्सलीज सम्मेलन सन् १६१६ ई० का

बहुत ही अन्यायपूर्ण शतों पर हुई श्रोर निर्वल तथा छोटे-छोटे राष्ट्रो को त्रात्मनिर्णय का अधिकार श्रीर स्वतंत्रता मिलती तो दूर रही बल्कि उन्होने ( निर्वल राष्ट्रों ने ) पहिले से भी अधिक खराब हालत में अपने को पाया। यह इस बात का द्योतक है कि मजबूत राजा और शक्तिशाली जातियों ने पहले से ही संसार पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया है अगैर दूसरे राजों अगैर जातियों के अधिकार तथा सुविधात्रों पर उनका एकाधिपत्य है। अपनी-अपनी स्थिति को सदा के लिए सुरिव्वत रखने की आशा से और छोटी तथा निर्वल जातियों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए उन्होंने विश्वबन्धुत्व का सुरीला राग त्रालापना शरू किया है त्र्यौर वे यह कहते फिरते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत संकीर्र्ण है। सच तो यह है कि उनके अन्तरार्ध्यवाद के चोगे के अन्दर साम्राज्यवाद और आक्रमणवाद की छूरी छिपी हुई है। लेकिन विलसन के एलान से जो असर हुआ वह तो मिटाया नहीं जा सकता था। हर निर्बल और छोटे राष्ट्र को, जिसने केन्द्रीय राष्ट्रो को हटाने में मित्रराष्ट्रो की सहायता की थी और विजय के फलस्वरूप। अपनी स्वतंत्रता पाने की आशा की थी, शांति सम्मेलन के फल से घोर निराशा हुई। नजीजा यह हुआ कि श्रवाम, जावा, भारतवर्ष, मलाया प्रायद्वीप, टकी, फ्रारस, श्रफ्रगानिस्तान, मिश्र ऋौर यूरोप के बीसो निर्बल राष्ट्रां में एक नई लहर फैल गई। उन्होंने देखा कि शक्तिशाली राष्ट्रों के ब्रात्मनिर्णय की वकालत से किस प्रकार वे ठगे गए हैं श्रीर तब वे स्वतंत्र रूप से श्रलग-श्रलग 'जातियो के श्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त' को कार्यान्वित करने में लग गए।

बहुत वर्षों की भयंकर लड़ाई भी साम्राज्यवाद को नाश करने में असमर्थ हुई। क्योंकि वह विभिन्न राजों के बीच होनेवाली साम्राज्यवादी लड़ाई थी। वह लड़ाई सम्यता और बर्बरता के बीच तथा न्याय और शक्ति के बीच की नहीं थी। इसलिए लड़ाई का फल भी एक साम्राज्यवाद द्वारा दूसरे साम्राज्यवाद का नाश हुआ। इसलिए जो विजयी हुआ वह भी साम्राज्यवादी ही था। लेकिन युद्ध के फलस्वरूप समस्त मानव-समाज के अन्दर अज्ञात रूप से, जो एक आशा का उदय हुआ वह थी रूसी कान्ति । रूस की कान्ति बहुत पहिले सन् १६०५ में ही शुरू हुई थी लेकिन उस समय उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन इस यूरोपीय युद्ध के समय कान्तिकारियों को अपने प्रयत्नों में सफलता मिली। उस अवसर (यूरोपीय महायुद्ध के) पर क्रान्ति प्रारम्भ

४. सन् १६१७ ई० में

होने का कारण युद्ध के अनुभव से जनता में पैदा हुई महान् जागृति थी। रूस भी पहिले मित्रराष्ट्रों में से एक था। जबिक मित्रराष्ट्र वाले जर्मनी से लड़ रहे थे तो रूस ने लड़ाई में एक करोड से अधिक की सेना भेजी थी। यह कोई छोटी सेना नहीं थी। अगर रूस युद्ध में शामिल नहीं हुआ होता तो मित्रराष्ट्रों के पश्चिमी मोर्चें को बहुत पहिले ही जर्मनी छिन्न-भिन्न कर दिए हुए होता। चूंकि रूस पूर्वी मोर्चें पर जर्मनी को दबा रहा था इसलिए मित्र-राष्ट्र जर्मनी से दो या तीन वर्षी तक लोहा ले सके और अन्त में विजित से विजेता हो गए। युद्ध के मध्यकाल में रूस ने सोचा और अनुभव किया कि मित्र राष्ट्र वालों की जर्मनी के विरुद्ध लड़ने में मदद देने का अर्थ कई पाशविक शक्तियों को एक पाशविक शक्तियों को एक पाशविक शक्तियों को एक पाशविक शक्तियों को एक पाशविक शक्ति के विरुद्ध मदद देना है और इससे अन्त में कोई अच्छा फल नहीं निकल सकेगा। जनता और भौज के एक दल ने मित्रराष्ट्रों से अपना संबंध तोड़ लिया और जर्मनी के साथ अलग से सन्ध कर ली।

जहाँ तक इन दोनों के न्यायपूर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ का संबंध था, जर्मनी श्रीर रूस की जनता को श्रापस में युद्ध करने का कोई भी कारण नहीं था। लेकिन जब साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्रबलता हुई तो श्रापस में स्पर्धा शुरू हो गई श्रौर संघर्ष श्रनिवार्य हो गया । साथ-साथ जर्मनी श्रपनी सीमा से इतना श्रागे वढ़ गया कि रूस को श्रात्मरचा के लिए इगलैंगड, फ्रांस श्रीर दूसरे देशो के साथ चलना पड़ा। लेकिन जब रूसी जनता में जागृति हुई श्रौर उन्होने देखा कि साम्राज्यवाद बड़ा ही खतरनाक है तो उन्होंने ऋपने देश में ही क्रान्ति का सूत्रपात किया। पहिले उन्होंने अपने देश के ही साम्राज्यवाद को मिश दिया त्रौर साथ ही साथ विदेशी खतरे से बचने के लिए उन्होने जर्मनी के साथ सन्धि कर ली। थोड़े दिनों के बाद ही, मित्रराष्ट्र वालो ने भी जर्मनी के साथ सन्धि की ऋौर तब सबों ने मिलकर रूस से लड़ने को त्रपनी-श्रपनी फौजें भेजीं। इसका क्या कारण था ? चूँ कि रूसी जनता इस बात का अञ्छी तरह अनुभव कर चुकी थी कि उनके दृःख-दैन्य का कारण साम्राज्यवाद ही है श्रीर इस द:ख दैन्य से छुटकारा पाने के लिए साम्राज्यवाद को मिटाना श्रौर श्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त को श्रपनाना एकदम जरूरी है। दूसरे सभी राष्ट्रों ने रूस की इस नीति का विरोध किया और रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए संगठित हुए। रूस की नीति श्रीर विलसन के एलान का उद्देश्य एंक ही था-दोनो ने एलान किया कि निर्वल और छोटे राष्ट्रों को स्रात्मनिर्णय स्रीर स्वतंत्रता का अधिकार है। जब रूस ने स्रपनी नीति का

एलान किया तो निर्बल श्रोर छोटी जातियों ने सहर्प इसका श्रनुमोदन किया श्रौर सब के सब 'श्रात्मनिर्ण्य का श्रिषकार' चाहने लगे। यूरोप में यह जो दुई पे संप्राम (सन् १६१४-१६१८ तक का) हुआ, इससे वास्तव में कोई बड़ा साम्राज्यवादी फायदा नहीं हुआ। लेकिन रूसी क्रान्ति से मनुष्य जाति के दिल में एक महान् श्राशा का उदय हुआ।

संसार के एक अरब पचास करोड़ आदिमियों में यूरोप और अमेरिका के चालीस करोड़ सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और वहीं से श्वेताग जाति माँ दूसरी जातियों को हड़पने में लगी है। अमेरिका के लाल आदिनिवासी नष्ट हो गए, अफ्रीका की काली जाति जल्द ही समाप्त हो जाने को है। भारत की भूरी जाति नष्ट होने की राह पर है और एशिया की पीली जाति श्वेताग जातियों के पीडन के चंगुल में है और थोड़े ही समय में नष्ट कर दी जा सकती है।

लेकिन पन्द्रह करोड रूसियों ने, जिनकी क्रान्ति सफल हो गई है. श्वेतांग जातियों से श्रलग होकर उनके साम्राज्यवादी कारनामां की निन्दा की है। अब वे (रूसी) एशिया की निर्वल और कमजोर जातियां के साथ अत्या-चारी जातियों के विरुद्ध सहयोग करना चाह रहे हैं। इस प्रकार ऋत्याचारी जातियों की जनसंख्या अब पचीस करोड़ ही है। लेकिन अब तक भी वे अमानुषिक तरीको अगैर सैनिक शक्तियों से बिकये एक अरय २५ करोड जनता को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। सो श्रब से मनुष्य जाति दो दलों में विभक्त हो जाएगी-एक तरफ एक अरब पचीस करोड़ रहेंगे ओर दूसरी तरफ केवल पचीस करोड़ । यद्यपि दूसरा दल ग्राल्प संख्या में है परन्तु उनकी शक्ति संसार में सबसे अधिक बढ़ी-चढ़ी है और उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक ताकत अपार है। इन दो ताकतो के जरिए ही वे निर्वल और छोटी जातियां का शोषण करना चाहते हैं। स्रगर उनकी फौज स्रौर नोसेना रूपी राजनीतिक बाँह काफी मजबूत नहीं होती है तो वे आर्थिक बोक्त का दवाव देते हैं। आगर उनकी त्रार्थिक बाँह कभी कमजोर पड जाती है तो नोसेना त्रौर फीज की राजनीतिक ताकत से इस्तन्तेप करते हैं। उनकी राजनीतिक शक्ति का स्रार्थिक शक्ति के साथ सहयोग करने का तरीका उसी प्रकार है जिस प्रकार बायाँ हाथ दाहिने हाथ की मदद करता है। अपने इन दोनों हाथों से उन्होंने एक अरब पचीस करोड़ को बुरी तरह दबा रखा है। लेकिन 'दैव की इच्छा त्रादमी की इच्छा का त्रानुसरण नहीं करती है।' पन्द्रह करोड़ जन संख्यावाली स्लाव जाति अचानक उठ खड़ी हुई स्रोर मनुष्य जाति की

श्रममता के विरुद्ध लड़ने के लिए उसने साम्राज्यवाद श्रौर पूँ जीवाद पर बड़े जोर का श्राघात किया। श्रपने गत व्याख्यान में मैंने एक रूसी की चर्चा की थी जिसने मुफे बताया था कि 'लेनिन को शक्तिशाली राष्ट्रां ने इसलिए इतना बदनाम किया है कि उसने साइस के साथ यह कहा कि ससार के एक श्ररब पचास करोड़ वाले बहुसंख्यक लोग पचीस करोड़ श्रल्पसंख्यक द्वारा शोपित हो रहे हैं।' लेनिन ने इतना ही नहीं कहा बिल्क उन्होंने शोषित जातियों के श्रात्मिनर्णय के श्रधिकार के पच्च में श्रावाज बुलन्द की श्रीर उनके प्रति होने वाले श्रन्थाय के विरुद्ध श्रान्दोलन मचाया। शक्तिशाली राष्ट्रों ने लेनिन पर इसलिए श्राक्रमण किया कि वे मनुष्य जाति के उद्घारकर्त्ता श्रौर देवता को समाप्त कर देना चाहते थे ताकि उनकी स्थिति सुरिच्चित रहें। लेकिन श्रव संसार की जनता की श्रॉखें खुल गई हैं श्रौर वे जानते हैं कि इन शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा फैलाई गई बातें भूठी हैं। संसार के लोगो में श्रव इस हद तक राजनीतिक चेतना श्रा गई है कि वे श्रव श्रपने को उगने नहीं देंगे।

श्रव हम चीन की खंई हुई राष्ट्रीयता को पुनः जीवित करना चाहते हैं श्रौर मानव जाति के होने वाले श्रन्थाय के विरुद्ध लड़ने के लिए श्रपने चलीन करोड़ की शक्ति लगाना चाहते हैं। यही हमारा पुनीत उद्देश्य है। शक्तिशाली लोग डरते हैं कि हमारे अन्दर ऐसा विचार आ गया है और इम ऐसे सिद्धान्त की स्थापना कर रहे हैं जो आपाततः न्यायसंगत है। हमें गुम-राइ करने के लिए वे (शक्तिशाली राष्ट्र) विश्वबन्धुत्व की वकालत करते हैं। वे कहते हैं कि चूं कि संसार की सम्यता आगे बढ़ रही है और मनुष्य जाति की दृष्टि भी वितुस्त होती जाती है ऐसी हालत में राष्ट्रीयता की भावना बहुत संकीर्ण है श्रौर वर्त्तभान समय के लिए श्रनुपयुक्त है। इसलिए हमें विश्वबन्धत्व को प्रोत्साहन देना चाहिए। हाल के वर्षों में इस सिद्धान्त के मारे बहक कर चीन के कुछ युवक जो नई संस्कृति के भक्त हैं राष्ट्रीयता का विरोध करते रहे हैं। लेकिन विश्वबन्धुत्व का सिद्धान्त बदनसीब जातियों के लिए नहीं है। विश्वबन्धुत्व की बातें करने योग्य होने के पहले हम बदनसीब जातियों को अगने राष्ट्र की स्वतत्रता और समानता के अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। मेरे गत व्याख्यान की लाटरी में प्रथम इनाम जीतने वाले कुली का उदाइरण मेरे कथन को स्पष्ट कर देता है। लाटरी का िकट विश्वबन्धुत्व का चोतक है स्रौर बहगी राष्ट्रीयता की। जिस प्रकार प्रथम इनाम जीतने के साथ ही कुली ने अपनी बहंगी फेंकी दी उसी प्रकार हमने विश्वबन्धुत्व की आशा से ठगे

जाकर, अपनी राष्ट्रीयता खो दी है। इमको अच्छी तरह समक लेना चाहिए कि विश्वबन्धुत्व का जन्म राष्ट्रीयता से होता है। अगर हम विश्वबन्धुत्व को फैलाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी राष्ट्रीयता को मजबूती के साथ कायम करना ज़रूरी है। अगर राष्ट्रीयता की भावना काफी इट्ट नहीं होती है तो विश्वबन्धुत्व कभी प्रगति नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता के अन्दर ही विश्वबन्धुत्व छिपा है जिस प्रकार बहंगी के भीतर दिकट छिपा हुआ था। अगर हम राष्ट्रीयता को छोड़कर विश्वबन्धुत्व के विषय में बात करने चलों तो हम उसी कुल की तरह हैं जिसने अपनी बहंगी समुद्र में फेंक दी। हमारा ऐसा करना बोड़े के आगे गाड़ी रखने जैसा होगा। में पहिले कह चुका हूँ कि हमारा स्थान कोरिया और अन्नाम के लोगो के ऐसा भी नही है। वे पराधीन और गुलाम हैं जबिक हम गुलाम भी नहीं कहे जा सकते। इस पर भी हम विश्वबन्धुत्व की बातें किया करते हैं और कहते हैं कि हमें राष्ट्रीयता की ज़रूरत नहीं है। सज्जनो! क्या यह युक्तिसंगत है ?

हमारा इतिहास बताता है कि हम चालीस करोड़ लोग भी साम्राज्यवादी रास्ते को अपनाए हुए थे। हमारे पूर्वजों ने भी निर्वल और छोटे-छोटे राष्ट्रो को अपने अधीन करने के लिए बराबर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया था। लेकिन उन दिनों ऋार्थिक शक्ति इतनी भयानक नहीं थी। इसलिए दूसरी जाति का ऋार्थिक शोषण करने के हम दोषी नहीं हुए। जरा चीन की संस्कृति की तुलना यूरोप की प्राचीन संस्कृति से कीजिए। यूनान श्रौर रोम के उत्कर्ष का काल यूरोप का स्वर्ण-युग था लेकिन अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष कालका रोम बहुत बाद के हमारे हान् राजकुल के चीन का सम-कालीन था। उस समय चीन की राजनीतिक विचारधारा बड़ी गंभीर थी त्रौर बहुत से वक्ता सचाई के साथ साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे तथा साम्राज्य विरोधी बहुत साहित्य भी लिखे गए थे; जिनमें सबसे प्रधान था-'मोती के पहाड़ को त्यागने का तर्क-वितर्क'। इस प्रकार की पुस्तको में चीन की सीमा बढाने की चेष्टात्रों का त्रीर भूमि के लिए दक्षिणी त्रसम्य लोगो के साथ होने वाले युद्ध का विरोध किया गया था। इससे ज्ञात होता है कि हान् राजकुल के समय में ही चीन ने बाहर वालो के साथ युद्ध करने का विरोध किया था ब्रौर विस्तृत पैमाने पर शान्ति की नीति का विकास किया था।

र. ई॰ पू॰ २०६--- सन् २३६ ई॰ तक

मुख् राजकुल के समय दूसरे लोगों की भूमि पर कब्जा करने में चीन असमर्थ तो हो ही चुका था साथ-साथ उसके ऊपर विदेशियों का आक्रमण भी हुआ। मंगोल लोगों ने मुख् राजवंश को खतम कर दिया और देश मिख् राजकुल की स्थापना होने तक फिर से नहीं उठ सका। इस पुनरूत्थान के बाद चीन की नीति और कम आक्रमक हो गई। जो कुछ हो, उस समय दिच्या चीन समुद्र के बहुत से छोटे-छोटे राज चीन को कर देना और और चीनी सम्यता को अपनाना चाहते थे। स्वेच्छा-पूर्वक उनका इस प्रकार से चीन के साथ आकर मिलना चीन की सैनिक शक्ति के डर से नहीं था, बिक उनके दिल में हमारी संस्कृति के लिए उच्च भावना का होना था। मलाया प्रायद्वीप और दिच्यों समुद्र के छोटे-छोटे देश अपने लिए यह इज्जत की बात समफते थे कि चीन उन्हें अपने में मिला ले और उनकी मेंट (खिराज) स्वीकार करे। चीन का नहीं करना उनके लिए बेइज्जती की बात होती।

श्राज के शक्तिशाली राष्ट्रों में से किसी को भी इस प्रकार की इज्जत नहीं हासिल हुई। श्रमेरिका वालों का फिलीपाइन वालों के साथ होने वाले क्यवहार को लीजिए। श्रमेरिका ने फिलीपाइन वालों को श्रपनी एसेम्बली संगठित करने की श्रीर सरकारी कामों में भाग लेने की इजाजत दे दी हैं; उन्हें वाशिंगटन कांग्रेस में श्रपना प्रतिनिधि मेजने का श्रिषकार दिया है; उन से रूपया लेना तो दूर रहा उल्टे श्रपने रूपये से उनकी मदद करते हैं, उन्हें सङ्कें बनवा देते हैं श्रौर उनकी शिद्धा का प्रवन्ध करते हैं। इस प्रकार की दयालुता श्रौर दानशीलता तो उदारता की सीमा पार कर जाती है। लेकिन फिर भी फिलीपाइन के लोग श्रमेरिकी हो जाना इज्जत की बात नहीं समकते श्रौर हर साल श्रपनी स्वतंत्रता की माँग करते हैं। यह जाति बड़ी बहादुर श्रौर लड़ाकू है। यद्यपि इंगलैस्ड ने भारत पर श्रधकार कर लिया है पर वह गुरखों से श्रभों भी डरता है। वह उनसे बड़ी उदारता से पेश श्राता है, हर वर्ष रुपये मेजता है, जैसे कि चीन का सुङ् राजवंश किन ततार से सं इर

६. यह एक खानाबदोश जाति थी जो वर्तमान काज के मंजुरिया के किरिन् प्रान्त में बहुने वाजी सुनगतरी नदी की तराई में चूमती फिरती थी। यह जाति बारहवीं शती के प्रथम चर्या में बद्धनती हो उठी और सन् ११२६ ई॰ में चीन के सुङ्वंश के सन्ताट् को हराकर विरम्रतार कर जिया, राजधानी

कर उसे रुपया मेजते थे। लेकिन अन्तर इतना ही है कि सुङ्सम्राट् तातार को जो देते थे वह खिराज कहलाता था जबिक इंगलैंगड का गुरखों को देना सम्भवतः भेंट कहलाता है। लेकिन चीनी प्रजातत्र स्थापना के प्रथम वर्ष तक गुरखें चीन को खिराज भेजते थे। जिससे यह सिद्ध होता है कि चीन के चारों अग्रेर के छोटे-छोटे राष्ट्रों ने चीन के प्रति अपना विश्वास और अपनी आशा नहीं छोड़ी है।

दस वर्ष पहिले श्याम देश के वैदेशिक विभाग के दफ़्तर में में गया था। वहाँ मेरी वैदेशिक विभाग के उप-सचिव ( असिसटेग्ट सिकेटरी ) से बातें हुई थीं। हम एशिया की विभिन्न समस्याओं पर बातें कर रहे थे जबिक सचिव ने कहा—'अगर चीन में कान्ति हो जाय और वह (चीन) तथा वहाँ की जाति मजबूत हो जाए तो हम श्याम के लोग सहर्ष चीन के प्रति अपनी मिक्क पुनः प्रदर्शित करेंगे और श्याम चीन का एक प्रान्त हो जाएगा।' यह बातचीत श्याम सरकार के आम दफ़्तर में हुई थी और वक्ता वैदेशिक विभाग के उप-सचिव थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपना निजी मत प्रकट किया था। वे अपनी सम्पूर्ण जाति की भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। यह इस बात का द्योतक है कि अभी तक भी श्याम वालों के दिल में चीन के प्रति उच्च भावना है। लेकिन इन गत दश वर्षों में श्याम एशिया का स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है और दूसरे राष्ट्रों ने इसके साथ जो अन्यायपूर्ण सन्धियों की थीं उनमें इसने पुनः संशोधन कराया है और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है। अब वह शायद ही चीन के साथ मिलने को तैयार हो।

त्राप सबों को मैं अत्यन्त ही मनोरंजक एक दूसरी घटना बताता हूँ। जबिक यूरोपीय युद्ध बड़ी तेजी के साथ चल रहा था उस समय मैं केस्टन (क्वाडतुङ् प्रान्त की राजधानी) में वैधानिक सरकार की स्थापना में लगा हुआ था। एक दिन ब्रिटिश काउन्सल प्रधान सेनापित के दक्षतर में मुक्तसे मिलने और दिल्लिश सरकार का मित्रराष्ट्रों के पक्ष में होकर यूरोप में

खाइ फ्रङ्पर कडजा किया और उत्तरी चीन पर राज्य करने जगी। सुङ्श्य दक्षिणी चीन में जाकर हाङ्घउ को राजधानी बनाकर राज करने जगा। सुङ्राजवंश के सम्राट्र किन् सम्राट्को खिराज देते थे। इस प्रकार उत्तर चीन में किन् और दक्षिण में सुङ्राजवंश तब तक राज करते रहे जब तक कि मंगीज चाति ने दोनों को हरा कर चीन पर कडजा नहीं कर खिया।

में सेना भेजने की सम्भावना के संबंध में बातचीत करने आए। मैंने ब्रिटिश काउन्सल से पूछा-'हम क्यों फौज मेर्जे ?' उन्होंने जवाब दिया, 'जर्मनी से लड़ने के लिए। चूँ कि जर्मनी ने चीन पर हमला कर छिड़ ताव<sup>6</sup> पर कब्जा कर लिया है इसलिए आपको उससे लड़ कर अपना भू-भाग लौटा लेना चाहिए।' मैंने कहा-'ख्रिङ्ताङ् तो केएटन से काफी दूर है। लेकिन उन स्थानो के बारे में क्या होगा जो हमारे (केएटन से ) बहुत करीब है जैसे हाङ काङ या श्रीर कुछ दूरी पर बर्मा, भूटान, नेपाल श्रीर उसी तरह की दूसरी जगहें जो पहिलो चीन के अधिकार में थीं ? और अब तो आप ( श्रंगरेज ) इमसे तिब्बत भी ले लेना चाइते हैं। चीन के पास श्रभी काफी शक्ति नहीं है कि वह अपने खोए हुए भू-भागो को लौटा सके और श्रगर उसने लौटाया भी तो सबसे पहिले ब्रिटेन द्वारा इड़पे हूए भू-भागो को लौटाएगा। छिंड ताव्, जिसे जर्मनी ने लं लिया है, अपेक्षाकृत छोटा है, बर्मा उससे बडा है और तिब्बत तो और भी अधिक बड़ा है अगर हम खोए हए भू-भागों को लौटाने चलेंगे तो सबसे पहले-बड़े-बड़े स्थानों से ही प्रारम्भ करेंगे।' जब उन्होंने मेरी वातें सुनीं तो अपने क्रोध को नहीं रोक सके अरीर बोले-- 'मैं त्रापके साथ सार्वजनिक मामलो पर बातचीत करने त्राया हूँ।' मैंने तरत ही उत्तर दिया—'मैं तो सार्वजनिक मामलों पर ही बातचीत कर रहा हूँ।' बहुत समय तक इम एक दूसरे से इस प्रश्न पर वाद-विवाद करते रहे श्रीर दोनों में से कोई भी भुकने को तैयार नहीं था।

श्रन्त में मैंने उनसे कहा—'श्रापकी सम्यता से हमारी सम्यता दो हजार वर्षों से भी श्रिषिक प्राचीन हैं। हम इस बात की प्रतीद्धा करने को तैयार हैं कि श्राप भी प्रगति कर हमारे मुकाबिले में श्रा जाइए। लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते हैं श्रीर न श्रापको यह श्रवसर देना चाहते हैं कि खींचकर श्राप हमें पीछा कर दे। दो हज़ार वर्ष पहिले ही हमने साम्राज्यवाद को त्याग दिया है श्रीर तबसे शांति की वकालत की है श्रीर श्राज चीन की जनता ने इस श्रादर्श को श्रव्छी तरह श्रनुभव कर लिया है। इस वर्ष मान लड़ाई (सन् १६१४ का युद्ध) में श्राप भी शांति-स्थापन ही श्रपना उद्देश्य बनाइए। श्रुक्त-श्रुक्त में हमने श्रापका सहर्ष श्रनुमोदन किया लेकिन वास्तव में श्राप श्रमी भी लड़ ही रहे हैं, शांति की बात नहीं कर रहे हैं। श्राप शक्ति की बातें कर रहे हैं न्याय की नहीं। मैं समकता हूं कि बल-प्रयोग के लिए श्रापकी श्रपील

<sup>🎐 🦦</sup> देखिए राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के दूसरे व्याख्यान का नोट नं० ४

श्रत्यन्त ही वर्बरतापूर्ण है। श्रागे बिहुए श्रीर लिइए, निश्चय ही हम श्रापका साथ नहीं देगे। जब श्राप लड़ते-लड़ते थक जाइएगा श्रीर किसी दिन वास्तिवक शांति की बात करने को तैयार हूजिएगा तो श्रापके साथ मिलकर संसार की शांति का रास्ता खोजने के लिए हम श्रापके दल में ज़रूर शामिल होगे। चीन के युद्ध में सम्मलित नहीं होने श्रीर सेना मेजने के विरोध करने का दूसरा प्रवल कारण यह है कि हम यह नहीं चाहते कि चीन श्रापके समान ही श्रन्यायी राष्ट्र (Unjust power) बने। श्रगर हम श्रापकी सलाइ मानकर मित्रराष्ट्रों के दल में मिलते तो श्राप चीनी सैनिको को शिद्धित करने के लिये श्रपने श्रफ्तसर ज़रूर चीन में मेजते। इसमें कोई शक नहीं कि श्रानुभवी नायको श्रीर श्राश्चर्यजनक सैनिक साधनो से श्राप छ; महीने के श्रन्दर तीन से पाच लाख तक सैनिकों को शिद्धित कर जर्मनी को हराने के लिए यूरोपीय युद्ध मोर्चें पर भेज सकते थे। पर यह तो श्राप श्रीर भी बुरा करते!'

'बुरा क्यों' ? ब्रिटिश काउंसल ने पूछा । मैंने उत्तर दिया—'कई करोड़ सैनिक लेकर वर्षों लड़ने पर भी आप जर्मनी को नहीं हरा सकते लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि कई लाख चीनी सैनिकां के जाने से उसकी हार हो जाएगी। वास्तविक फल यह होगा कि चीन में धेनिक जागृति फैल जाएगी। इन कई लाख चीनी सिपाहियों के बीज (Nucleus) से चीनी फीज करोडों की हो जाएगी और यह आपके लिए बडा अहितकर होगा। जापान श्रमी श्रापकी तरफ है श्रीर वह श्रमी ही ससार का एक शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है। अपने सैनिक पराक्रम से वह एशिया पर करता के साथ शासन करता है। उसकी साम्राज्यवादी नीति श्रन्य शक्तिशाली राष्ट्रों की नीति के ही समान है स्रोर स्राप उससे बुरी तरह डरे हुए हैं। फिर चीन की जन-संख्या और साधन जापान से कहीं ऋधिक हैं। ऋगर हम ऋाप द्वारा बनाई राह पर चलें श्रौर चीन श्रापके दल की तरफ से युद्ध में शामिल हो तो दस वर्ष बीतने के पहिले ही चीन दूसरा जापान हो जाएगा। अगर अगप चीन के भू-भाग और जन-संख्या की स्रोर देखें तो स्रापको पता चलेगा कि हम दस जापान के बराबर हो सकते हैं। तब आपके सम्पूर्ण संसार की शक्ति चीन के साथ एक बार भी लड़ने के लिए काफी नहीं होगी। चूँ कि हम आपसे सम्यता में दो हज़ार वर्ष त्रागे बढ़ चुके हैं त्रौर बर्बर तथा कलह-प्रिथ भावनात्रों से पीछा छड़ाकर अन्त में शांति के आदर्श को प्राप्त कर चुके हैं और चूंकि इम क्राशा करते हैं कि चीन इमेशा अपने शांति के आदर्श पर इढ रहेगा

इसलिए हम इस बड़े युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं हैं।' मेरी बातों को सुनने के बाद ब्रिटिश काउ सल, जो आधा घंटा पहिले मुक्तसे कागड़ने को तैयार था, बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला—'अगर हम भी चीनी होते तो निश्चय ही आपकी तरह सोचते।'

सज्जनो ! स्राप जानते हैं कि कान्ति स्वभावतः ही रक्त चाहती है। इसलिए थाड़ क्रीर बुकी कान्ति में हर स्रादमी का कहना था कि 'विद्रोही लोग दैव के स्राज्ञाकारी थे स्रीर लोगों के प्रिय थे।' लेकिन युद्ध के बारे में यह कहा जाता था कि उन्होंने स्रनुभव किया कि 'लड़ाई के कंडे के ड डे रक्त की नदी में उपलाते हैं' (battle staves floating on rivers of blood)। सन् १६११ ईं की कान्ति में जब हमने मॉचू राज्य को उलट दिया तो कितना रक्तपात हुस्रा ? कम रक्तगत होने का कारण यह था कि चीनी जनता शातिप्रिय है स्रीर यह चीनी स्वभाव का एक विशिष्ट गुण है। स्रसल में चीनी लोग संसार में सबसे स्रधिक शांतिप्रिय है। मेंने बराबर संसार के लोगों को चीन का उदाहरण स्रनुकरण करने की सलाह दी है। स्रब रूस के स्लाव लोग हमारे साथ कदम रख रहे हैं स्रीर हमारी जैसी शांति की नीति को स्रपना रहे हैं तथा वहाँ की दस करोड जनता हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है।

हमारे चालीस करोड़ लोग सबसे अधिक शांतिषिय ही नहीं बल्कि सबसे अधिक सुसंस्कृत हैं। नई सम्यता जो बाद को यूरोप में फैली है और जो अराजकताबाद और समाजबाद के नाम से प्रसिद्ध है—चीन के लिए पुरानी

म. रया (शिमा) राजवंश (ई० पू० २२०६ १७६६) का म्रान्तिम सम्राट विष् (ई० पू० १८१८—१७६६) बढ़ा म्रत्याकारी था जिससे उसकी प्रजा तथा कुलीन वर्ग बहुत ही म्रसंतुष्ट हो गया । इसी कुलीन वर्ग के थाङ नामक एक व्यक्ति ने चिष् के विकद्ध विद्रोह किया और चिष् को हराकर उसे यही से उतार कर स्वयं सम्राट् बना । थाङ का राजवंश चीनी इतिहास में वाङ् राजवंश (ई० पू० १७६६-११२२) कहलाता है । थाङ का पूरा नाम वाङ् थाङ्था । इसने जब विद्रोह किया था । तो इसका नारा था—'चूं कि शिम्रा सम्राट गया पापी हैं मौर स्वर्ग से सुक्ते इन्हें रोकने की म्राज्ञा मिली है '' चूँ कि शिम्रा सम्राट गया पापी हैं मौर सुक्ते ईश्वर का बर है इसकियं शिम्रा खोगों को बिना दंड दिये नहीं रह सकता ।'

६. वाङ् राजकुळ का अन्तिम सम्राट् चड शिन् (ई० प्० ११४४—

र्चाजे हैं। उदाहरण के लिए देखिए—हवाङ १° श्रीर लाव्१ का राजनीतिक दर्शन वास्तव में श्रराजकतावाद है। श्रीर लिए-च्१ का हवा-धु ३ उजनता का बिना शासक श्रीर कानून के प्राकृतिक दशा में रहने का स्वप्त श्रराजकतावाद का दूसरा उदाहरण नहीं है तो क्या है १ चीन के श्राधुनिक युवक, जिन्होंने चीन के इन प्राचीन सिद्धान्तों का मनन नहीं किया है, सोचते हैं कि उनके विचार एकदम नये हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि यद्यपि ये यूरोप के लिए नये हो सकते है पर चीन के लिए हज़ारों वर्ष के पुराने हैं। रूस जिस सिद्धान्त का प्रयोग कर रहा है वह वास्तविक समाजवाद नहीं है बिलक मार्क्वाद है श्रीर मार्क्यवाद वास्तविक समाजवाद नहीं है। प्रॉधों ४ (Proudhon) श्रीर बाकुनिन १७ (Bakunin) ने जिस चीज़ की वकालत की है वही वास्तव मे

११२२) बढ़ा अत्याचारी और पापी निकला। इसने पश्चिमी चीनी के वन् नामक मुखिया को गिरफ्तार कर लिया था। पर वन् की प्रजा ने सम्राट चड शिन् के पास एक सुन्दरी की, एक घोड़ा और चार रथ मेजकर अपने मुखिया को छुड़ाया। वन् छुट्कर सम्राट चड शिन् से जड़ने की तैयारी करने लगा और पाड़ सम्राट की प्रजा तथा कुलीन वर्ग को अपनी भोर मिलाने लगा। पर बन् के उत्तराधिकारी वुने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और पाड़ सम्राट चड शिन् के बिरुद्ध विद्रोह किया और सम्राट को हराया। सम्राट चड शिन् ने आग में कृद कर आस्म-हत्या कर ली। बु राजगही पर वैडा और उसका वंश चीनी हतिहास में चड राजवंश (ई० पू० ११२२— र ४७ई०) के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

१०. ह्याङ् ति— पीचा सम्राट्—प्राग्ऐतिश्वासिक काल का । इनका समय है॰ पु॰ २६६७—२१६७ माना जाता है।

शान् च—चीन का एक दार्शनिक जो सम्राट् और शासन को बुराइयों की जब मानता था। इनका समय ई० पू० की खुठवीं शदी है।

१२, लिए चृ एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक का नाम भी छि लिए चृ (लिए यू खड) था। ये एक दार्शनिक थे। कहा जाता है कि ये चड राजवंश (ई॰ए०११२२---२४७) के समय में हुए थे पर यह अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। इनकी किताब मनोराज्य (Utopia) है।

१३ बिए च ने करपना की कि इवा शु (करिपत जाति ) जनता बिना शासक के प्राकृतिक श्रवस्था में रहती थी।

१४ और १४. ये दोनों फ्रांस के दार्शनिक थे।

१४. देखिए 'रार्ट्रीयता का सिद्धान्त' के तीसरे ज्याख्यान का नोट नं ० ६

समाजवाद है। समाजवाद दूसरे देशों में अभी भी बहस का ही विषय है। इसका कही भी अञ्छो तरह प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन हुए शिउ-छुआन् १६ के समय चीन में इसका प्रयोग हुआ था। उनकी आर्थिक प्रणाली वास्तविक समाजवादी प्रणाली थी केवल सिद्धान्त नहीं थी।

यूरोप चीन से राजनीतिक दर्शन में नहीं बल्कि भौतिक सभ्यता में अधिक बढ़ा हुआ है। यूरोप में भौतिक सभ्यता प्रगति के साथ रोजमरें की चीजें जैसे कपड़ा, घर, खाना, यातायात के साधन ऋादि श्रात्यधिक सुलभ श्रीर समय को बचाने वाली हो गई हैं श्रीर युद्ध के हथियार, जैसे जहरीली गैस त्रीर उसी प्रकार की चीजें त्रात्यन्त ही पूर्ण त्रीर भयानक हो गये हैं। विज्ञान की उन्नति के बाद ही ये सभी स्नाविष्कार स्नौर हिथियार बने हैं। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के बाद जब बैकन, न्यूटन श्रौर दूसरे बड़े-बड़े विद्वानों ने सभी चीज़ों के निरीच्रण, प्रयोग श्रौर श्रनुसन्धान करने की वकालत की तब इस विज्ञान की उत्पति हुई। इसलिये हम जब यूरोप की वैज्ञानिक प्रगति ख्रीर यूरोपीय भौतिक सम्यता की उन्नति के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं जिसका इतिहास केवल दो सौ वर्ष पुराना है। कई सौ वर्ष पहिले यूरोप चीन के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता था। इसलिए अगर हम यूरोप से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें विज्ञान की शिद्धा लेनी होगी, जिसका हमें अभाव है। राजनीतिक दर्शन की शिचा हमें नहीं लेनी है। यूरोप के लोग अभी भी चीन की श्रोर राजनीतिक दर्शन के श्राधारभूत सिद्धान्तों के लिए देखा करते है। त्र्याप सभी जानते हैं कि इन दिनों बड़े बड़े विद्वान जर्मनी में पाए जाते हैं। लेकिन जर्मन विद्वान चीनी दर्शन का श्रीर यहाँ तक कि भारत के बौद्ध सिद्धान्तो का अपने अपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान को पूर्ण करने के लिए अध्ययन करते हैं। यूरोप मे निश्नबन्धुत्व का सिद्धान्त त्राभी इसी पीढ़ी में फूला-फला है लेकिन चीन में दो हज़ार वर्ष पहिले ही इसकी चर्चा हो चुकी है। यूरोप के लोग हमारी प्राचीन सम्यता से अप्रभी तक परिचित नहीं हो सके हैं लेकिन हमारी जाति के बहुतों ने राजनीतिक विश्व सम्यता (Political world civilization) पर अपने विचार प्रकट किए हैं। अौर जहाँ तक अन्त-र्राष्ट्रीय नैतिकता की बात है हमारे चालीस करोड़ लोग विश्व-शान्ति के सिद्धान्त को अपनाए हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना खो जाने के कारण हमारी प्राचीन सम्यता श्रौर नैतिकता श्रमी प्रकाश में नहीं श्रा सकी है श्रीर श्रव तो उनका पतन भी हो रहा है।

विश्वबन्धुत्व जिसके बारे में यूरोप के लोग इन दिनों चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में शक्ति द्वारा अनुमोदित बिना न्याय का िखान्त है। 'जिसकी लाठी उसकी भैं स' वाली कहावत का मतलब यह है कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ना ही न्याय है। लेकिन चीनी मस्तिष्क ने युद्ध के द्वारा स्वार्थ-साधन को न्यायपूर्ण नहीं माना है। वह आक्रमक लड़ाई को वर्बरता सममता है। नैतिकता ही विश्वबन्धुत्व का असली तथ्य है। किस आधार पर इसकी हम रह्या कर सकते हैं और इस तथ्य का निर्माण कर सकते हैं शराष्ट्रीयता के ऊपर। रूस के पन्द्रह करोड़ आदमी ही यूरोप के विश्वबन्धुत्व के आधार हैं, और चीन के चालीस करोड़ लोग एशिया के विश्वबन्धुत्व के बिस्तार के लिए एक आधार का होना ज़रूरी है उसी तरह विश्ववन्धुत्व की बात करने के पहिले हमें राष्ट्रीयता की बात करना आवश्यक है। 'जो संसार को शांत रखना चाहता है वह पहले अपने राज में शांति स्थापित करे।' पहले हम अपनी खोई हुई राष्ट्रीयता को पुनर्जी वित करें और उसे अधिक भव्यता के साथ चमकने दें तभी हम अन्तर्राष्ट्रीयता की चर्चा करने के योग्य साबित होगे।

## पाँचवाँ व्याख्यान

श्राज मेरे व्याख्यान का विषय यह है कि हम राष्ट्रीयता को पुनर्जी वित करने के लिए कौन सा रास्ता श्रपनावें ? मेरे पहले के व्याख्यानों से श्राप सबों को जात हो गया होगा कि चीन के वर्ज मान पतन का कारण राष्ट्रीयता का नष्ट हो जाना है। दौ सौ वषों से भी श्राधिक हुए जबिक दूसरी जातियों ने हमें गुलाम बनाया श्रोर हम तब से विदेशियो द्वारा शासित होते रहे हैं। पहिले हम माचू जाति के ही गुलाम ये लेकिन श्रव सभी राष्ट्रों के गुलाम हैं श्रीर पहिले से कहीं श्राधिक जिल्लात उठा रहे हैं। श्रापर हम इसी तरह से चलते रहे श्रीर खोई हुई राष्ट्रीयता को पाने के लिए कोई उपाय नहीं निकाल सके तो चीनी राष्ट्र तो समाप्त हो ही जाएगा, सम्भवतः चीनी जाति भी लुप्त हो जाएगी। इसलिये श्रापर हम चीन को बचाना न्चाहते है तो सबसे पहले हमको श्रपनी राष्ट्रीयता को पुनर्जी वित करने का कुछ उपाय ज़रूर करना होगा।

श्राज मैं श्रापको दो रास्ते बताऊँगा जिनसे हमारी खोई हुई राष्ट्रीयता पुनः लौट सकती है। पहला रास्ता चालीस करोड स्त्रादिमयो को जगाकर यह दिखलाना है कि त्राज उनकी क्या स्थिति है। हम उस संकट काल में हैं जनिक हमें दःख तकलीफ को दूर कर सुख की खोज करनी है, मृत्यु से बचकर जीवन प्राप्त करना है। पहले हम अञ्छी तरह देख लें और तब काम में जुट पड़ें। सज्जनो ! अगर आप जानना चाहते हैं कि 'सममना कितना कटिन पहले नहीं जाना कि उसका पतन हो रहा है इसलिए वह नष्ट हुस्रा। अगर वह पहिले ही इसे देखे हुए होता तो नष्ट नहीं होता। प्राचीन कहावत है-'बाहरी शत्रु श्रौर बाहरी खतरे के बिना राष्ट्र नष्ट हो जाया करते हैं' श्रौर 'बहत त्रापदार्ये राष्ट्र को पुनजी वित कर देती हैं।' यह कथन त्रज्ञरशः मनो-वैज्ञानिक सत्य है। उदाहरण के लिए विदेशी शत्र, श्रीर खतरे को लीजिए। श्रगर कोई राष्ट्र समऋता है कि उसे बाहरी खतरा नहीं है. वह एकदम सरिचत है, वह संसार में सबसे ऋधिक शक्तिशाली राष्ट्र है ऋौर उसके ऊपर विदेशी लोग इमला करने का साइस नहीं करेंगे इसलिये बचाव का प्रबन्ध करना अनावश्यक है, तो वह राष्ट्र निश्चय ही गिर जायगा। 'बहुत आपदाएँ राष्ट्र को पुनर्जा वित कर देती हैं यह इसीलिए ठीक है कि जैसे ही हम समक्षें कि ये श्रापदाएँ क्या चीज़ है तो वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए हमारी सारी शक्ति उमड़ पड़ेगी। यह भी एक मनौवैज्ञानिक सत्य हैं। मैंने श्रपने प्रथम चार व्याख्यानों में जिस स्थिति का वर्णन किया है श्रागर वह ठीक है तो खोई हुई राष्ट्रीयता कैसे मिलेगी, इसको जानने के पहिले श्रपनी भयंकर परिस्थिति श्रीर संकट-काल को स्पष्टरूप से ध्यान में रख लेना होगा। श्रागर स्थिति को ज़िना समके हमने राष्ट्रीयता लाने की कोशिश की तो हमारी सब श्राशा संब दिनों के लिए, धूल में मिल जाएगी श्रीर चीनी जनता जल्द ही नष्ट हो जाएगी।

मेरे पहिले के व्याख्यानों में से उन बातों को लीजिए कि वे कौन-कौन सी आपदाएँ हैं जो हमारे लिए भय के कारण हैं और वे किस-किस तरफ से आती हैं १ वे आपदाएँ बड़े राष्ट्रो की ओर से आती हैं और वे हैं राजनीतिक प्रसत्व. श्रार्थिक नियंत्रण श्रीर शक्तिशाली राष्ट्रों में तीवता के साथ जनसंख्या का बढ़ना । ये तीनों त्रापदाएँ हमारे सिर पर • पहिले से ही हैं श्रीर हम बहुत ही भयंकर स्थिति में हैं। राजनीतिक प्रभुत्व द्वारा राष्ट्र को समाप्त करने वाली पहली त्रापदा किसी भी दिन हमारे ऊपर त्रा सकती है। शक्तिशाली राष्ट्रो के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ चीन किसी भी चए दकड़े-टकड़े हो सकता है। हम निश्चय के साथ यह भी नहीं कह सकते कि दूसरे सबह का सर्च उगना इम देख सकेंगे या नहीं ? दो तरीको से राजनीतिक प्रमुत्व किसी राष्ट्र को नष्ट कर सकता है-सैनिक शक्ति द्वारा त्रीर कूटनीति से। सैनिक शक्ति किस प्रकार राष्ट्र को नष्ट करती है यह जानने के लिए जरा इतिहास की त्रोर नजर दौड़ाइए। याइमन् भें हुई एक ही लड़ाई में चीन का सुङ् राजवश मंगोलों द्वारा समाप्त कर दिया गया। याङ च्वोर की लड़ाई में मिङ राजवंश का पतन हो गया। विदेशी इतिहास में नेपोलियन प्रथम के साम्राज्य को वाटरल् की लड़ाई ने समाप्त कर दिया। नेपोलियन तृतीय का साम्राज्य सेंडान की लड़ाई में चला गया। ब्रागर एक ही लड़ाई में किसी राष्ट्र का पतन हो सकता है तो चीन को अपने जीवन का खतरा प्रतिदिन है क्योंकि हमारी फौज, हमारी नौसेना ऋौर युद्ध के प्रधान नाके इस हालत में नहीं हैं

१. यह स्थान केयटन के पास है। यहाँ मिक् और मंगोज के बीच सन् १२७६ ई० में जबाई हुई थी।

२. यह क्याङ्सु प्रान्त में है। यहाँ सन् १६४४ ई० में बबाई हुई थी।

कि वे देश की रज्ञा कर सकें। श्रीर विदेशी फीज़ किसी भी समय देश में घुस कर इम पर विजय प्राप्त कर सकती है।

सबसे नजदीक का राष्ट्र जो इसको समाप्त कर सकता है जापान है। शाति के समय उसके पास दस लाख तैयार सेना रहती है जो मैदान में किसी समय लड़ सकती है और युद्ध के समय तो उसकी संख्या तीस लाख तक हो सकती है। उसकी नौसेना भी बहुत शक्तिशाली है जो ग्रेटब्रिटेन श्रीर संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की नौसेना से मुक्ताबिला कर सकती है। वाशिंगटन सम्मेलन ने उसके जहाजी बेड़े के लिए तीन लाख टन की मात्रा निर्धारित कर दी है। जापान की नौसेना के स्रंग जैसे जंगी जहाज ( क्रजर ), पनडूब्बी (सबमेरिन) श्रीर विध्वंसक (डिस्ट्रायर) श्रादि बहुत ही सुदृढ़ बने हुए हैं श्रीर उनकी लड़ने की शक्ति भी असीम है। उदाहरण के लिए देखिए जबकि हाल में ही जापान ने दो विष्वंसक पाइ-स्रो-थान भेजे थे तो उनसे मुकाबिला करने के लिए चीन के पास वैसा एक भी जहाज नहीं था। जापान के पास इस प्रकार के एक सौ से भी अधिक विध्वंसक हैं। अगर जापान इन विध्वंसको को लेकर हमसे लड़ने के लिए ब्राए तो वह हमारी रचा-शक्ति को तरत ही तोड़कर हम पर भारी चोट कर सकता है। फिर, हमारे यहाँ के समुद्र किनारे के युद्ध के प्रधान-प्रधान नाकों पर सुरत्ता के लिए मजबूत किलाबन्दी भी नहीं है। इस प्रकार हमारा पूर्वी पड़ोसी जापान के पास फौज ख्रौर नौसेना दोनों ही हैं श्रीर एक ही चाए में सीधे हम पर धावा बोल सकता है। वह हम पर श्रभी चोट नहीं कर रहा है क्योंकि शायद उपयुक्त मौका श्रब तक उसे नहीं मिला है। लेकिन अगर वह चढ़ाई कर दे तो किसी दिन भी चीन को समाप्त कर सकता है। चीन पर चढाई करने के लिए जिस दिन से जापान सैनिक तैयारी प्रारम्भ करेगा उस दिन से चढ़ाई करने के दिन तक की अवधि दस दिन से अधिक न होगी। इसलिए अगर चीन जापान से अपना संबंध तोड़ ले तो वह दस दिनों के अन्दर ही चीन को समाप्त कर सकता है।

जापान के बाद प्रशान्त महासागर के पूर्वी तट पर महान् शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है। उसके पास पहिले जापान से तीन गुनी अधिक नौसेना थी लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन के फलस्वरूप उसकी नौसेना शक्ति भी घटाकर पाँच लाख टन निर्धारित कर दी गई है। नये प्रकार के जहाज जैसे पनडुब्जी

३. यह स्थान केयटन के पास है।

श्रीर विश्वंसक श्रादि उसके पास जापान से भी श्रिधिक हैं। जहाँ तक सैनिक शिल्वा का संबध है वह संयुक्त राष्ट्र में सभी के लिए सुलभ है। प्रारम्भिक शिल्वा श्रिनवार्य है। देश की हर लड़की-लड़के को पाठशाला जाना पड़ता है श्रीर बहुत से श्रादमियों को हाई स्कूल श्रीर कालेज तक की शिल्वा मिली हुई है। हाई स्कूलों श्रीर कालेजों में वहाँ के हर नागरिक को सैनिक शिल्वा मिलती है जिससे सरकार किसी भी समय फौज में श्रानिनत सैनिक भती कर सकती है। जब संयुक्त राष्ट्र श्रामेरिका युद्ध में शम्मिलित हुश्रा तो वह एक वर्ष से कम समय के श्रान्दर ही बीस लाख सैनिक में जने में समर्थ हो सका। इस प्रकार यशि श्रमेरिका की स्थायी सेना छोटी है लेकिन उसकी (श्रमेरिका) सैनिक ल्मता श्रद्धत है। थोड़े ही समय में लाखा सैनिक युद्ध मैदान में उतारे जा सकते हैं। श्रमर चीन श्रीर संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के बीच का राजनीतिक सम्बन्ध दूट जाय तो श्रमेरिका एक महीने के श्रन्दर चीन पर चढ़ाई करने लिए पूर्ण सङ्गठित हो सकता है। इस प्रकार श्रमेरिका सम्बन्ध दूटने के एक महीने के श्रन्दर ही चीन को समाप्त कर सकता है।

संयुक्तराष्ट्र ग्रमेरिका से पूर्व की श्रोर युरोप महादेश पर नजर दौड़ाने से अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश द्वीपपंज देखने में आता है। एक समय इंगलैग्ड समद्र का मालिक कहलाता था जबिक संसार में उसकी नौसेना सब से मजबूत थी। लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन ने उसकी भी नौसेना शक्ति को घटा कर पाँच लाख टन कर दिया है। साधारण जङ्गी जहाज, विध्वसक छौर पनड़ब्बियाँ तो उसके पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी अधिक हैं। चीन से इंगलैएड की यात्रा चालीस या पचास दिनों की है और चीन में तो ब्रिटेन के बने-बनाए मोर्चे हैं--जैसे हाङ्काङ् जिसे वह कई दशाब्दियों से तैयार करता रहा है। हाङ काङ केवल एक छो । सा स्थान है लेकिन उसका व्यापार बड़ा ही समझ है और अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण वह चीन के सभी दक्षिणी प्रान्तां पर फौलादी पंजा गड़ा सकता है। सैनिक वहाँ क्रवायद करते हुए नजर त्राते हैं श्रौर जहाजी सैनिको का वहाँ श्रद्धा है। यद्यपि हाङ काङ स्थित फीज श्रीर नौसेना की चढाई हमको तुरत नहीं समाप्त कर सकती है परन्त हमारे पास उन्हें रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है। हाङ्काङ् के अलावे नजदीक ही भारतवर्ष ऋौर ऋस्ट्रे लिया हैं और ऋगर इन उपनिवेशां में स्थित जल-थल सेना भी काम में लाई जाय तब तो ब्रिटिश लोगों के लिए चढाई की तैयार करने के दिन से चीन पर विजय करने तक दो मास से अधिक नहीं लगेंगे !

इसिलए अगर इंगलैंग्ड अौर चीन अपना संबंध तोडता है तो हद से हद दो महीने के अन्दर इगलैंग्ड चीन को समाप्त कर देगा।

यूरोप में फ्रांस की स्रोर देखिए। वह इन दिनो सबसे स्रिधिक शक्तिशाली है स्रौर उसकी सेना संसार में सबसे मजबूत है। उसके पास दो-तीन हजार हवाई जहाज है जो ज़रूरत पड़ने के समय बढ़ाये भी जा सकते हैं। फ्रांसीसियों का भी चोन के बहुत पास स्रामा में स्रपना स्राह्वा है स्रौर स्रामा से उन्होंने सीधे चीन के यून्नान् प्रान्त की राजधानी तक रेलवे लाइन बिछाई है। स्रागर चीन फ्रांसीसियां सम्बन्ध तोड़ ले तो फ्रांस की फीज चालीस या पचास दिनों के स्रन्दर चीन पर चढ़ाई कर सकती है। इस प्रकार इंगलैंगड़ की तरह फ्रांस भी दो महीनों के स्रन्दर चीन को समाप्त कर सकता है।

इसका ऋर्थ यह होता है कि शक्तिशाली राष्ट्रों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सैनिक शक्ति से चीन को छिन्न-भिन्न न कर सके। तो क्यों फिर श्रव तक चीन बचा हुआ है ? यह अपनी बचाव करने की शक्ति के कारण नहीं बल्कि केवल इसलिए बचा हुन्ना है कि सभी शक्तियाँ चीन का शोषण करना चाइती हैं। सब के सब सावधानीपूर्वक मौका देख रहे है। चीन-स्थित विभिन्न राष्ट्रो की ताकत शक्ति-सन्तुलन का काम कर रही है। जिसके कारण चीन अब तक बचा हुआ है। चीन में कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्वाता और श्रत्युक्तिपूर्ण बातो की श्राशा बाँधा करते हैं। उनका कहना है कि शक्ति-शाली राष्ट्र चीन के पश्न को लेकर ऋब ऋापस में ही ईष्यील हैं इसलिए शक्ति-सन्तुलन बराबरं बना ही रहेगा तथा वे ख्रापल में संगठित नहीं हो सकेंगे। इसलिए जब तक यह स्थिति बनी रहती है चीन को अपनी रचा के मामले को लेकर माथापची नहीं करना चाहिए क्योंकि वह (चीन) नष्ट नहीं होगा । अपने की अपेद्धा दूसरो पर इस प्रकार निर्भर रहना क्या 'त्राकाश की स्रोर टकटकी लगाकर भाग्य टटोलना' नहीं है ? चूँ कि इस प्रकार की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसलिए ऐसी मूर्व तापूर्ण त्राशा रखने से हमें अन्त में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। शक्ति-शाली राष्ट्र श्रभी भी चीन को कुचलना चाहते है। लेकिन वे सोचते हैं कि सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रश्न को पुन: हाल के यूरोपीय युद्ध के समान दुसरे महायुद्ध का रूप न दे दे। जिससे नतीजा यह होगा कि हर तरफ की हार ऋौर हानि उठानी पड़ेगी ऋौर ऋन्त में किसी को विशेष लाभ भी नहीं सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रति नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा करने से

शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच पुनः युद्ध होना अनिवार्य हो जायगा। इस पर मी अगर वे अपने अधिकार और सुविधाओं के सन्तुलन पर आपसी कलह को न होने दें तो भी चीन पर शासन करने की समस्या मुठभेड़ लाए बिना नहीं रह सकती। चूँ कि वह अनिवार्य मुठभेड़ उनके लिए बहुत नुकसान-देह होगी जिसे शक्तिशाली राष्ट्र अच्छी तरह अनुभव करते हैं, अतएव वे युद्ध के अश्व-शस्त्र नियंत्रण की बात कर रहे हैं। जापान की नौसेना शक्ति तीन लाख दन तक सीमित कर दी गई है तथा इंगलैंगड और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की पाँच लाख दन तक। यह सम्मेलन (वाशिंगटन में) अश्व-शस्त्र पर नियत्रण करने के लिए ही हुआ था। लेकिन वास्तव में वहाँ चीन के प्रश्न पर भी विचार हुआ। चीन में अधिकार और सुविधांओं को लेकर शक्तिशाली राष्ट्र किस प्रकार आपसी मुठभेड़ से अपने को बचा सकते हैं ?

जैसा कि मैंने अभी कहा है. राजा को समाप्त करने के लिए राजनीतिक शक्तियो द्वारा दो तरीके काम में लाए जाते हैं-पहला सैनिक शक्ति श्रौर दूसरा कूटनीति । सैनिक शक्ति का ऋर्थ बन्दूक ऋौर तोप का व्यवहार करना हैं जिसे रोकने का हमको कुछ-कुछ ज्ञान है। लंकिन कूटनीति का अर्थ कागज श्रीर कलम द्वारा चीन को समाप्त करना है। इसका प्रतिकार कैसे करना चाहिए यह हमने नहीं सीखा है। यद्यपि चीन ने वाशिंगटन सम्मेलन में ऋपना प्रतिनिधि भेजा था ऋौर यद्यपि ऊपरी तौर से कहा गया था कि चीन के संबंध में जो प्रस्ताव पास हुए है वे उसी के फायदे के लिए हैं तथापि सम्मेलन समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद सभी विदेशी राष्ट्रों के समाचार-पत्रो में चीन के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की चर्चा होने लगी। यह निश्चित है कि यह चर्चा प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। शक्तिशाली राष्ट्रों के केन्द्रित विचार (Concentrated thinking) चीन को उखाड़ फेंकने के लिए जरूर कोई न कोई उपाय निकालेगा ही। इसके बाद उनको (शक्तिशाली राष्ट्रों को ) अपनी फौज या जहाज भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल कागज श्रौर कलम तथा श्रापसी सन्तोषजनक समसौता ही इमको बर्बाद कर देगा। सिर्फ यही ब्रावश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों के कुटनीतिज्ञ एक जगह मिलें स्त्रीर अपने इस्तान्तर कर दें। एक दिन का समकौते पर इस्ताचर करना और एक दिन की सम्मिलत राजनीतिक कार्रवाई चीन को समाप्त कर देगी। ऐसी घटना बेनजीर नहीं है। रूस, जर्मन ब्रौर ब्रास्ट्रिया द्वारा पोलैएड के ब्रांग-विच्छेद की घटना एक दिन की स्ताह त्रीर समभौते का फल था। इसिलए चीन भी ग्रेटब्रिटेन, फांस,

संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, जापान और दूसरी शक्तियों के एक दिन की सम्मिलित राय के फलस्वरूप नष्ट हो सकता है। राजनीतिक शक्तियों पर, जो राष्ट्र को नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, गौर करने से पता चलता है कि चीन इन दिनों अत्यंत ही भयंकर स्थिति में है।

दूसरी श्रापदा विदेशी श्रार्थिक नियंत्रण है जो चीन की बुरी हालत किए हुए है। इसके विषय में मैं पहिले ही कह चुका हैं। हर वर्ष विदेशी लोग हमारा एक अरब बीस करोड़ डालर लूट लेते हैं और यह नुकसान दिन प्रतिदिन बढता ही जा रहा है। व्यापार का सन्तुलन दस वर्ष पहिले बीस करोड़ डालर था ऋब पचास करोड़ डालर है। प्रत्येक दस वर्षों में २५० फी सदी की बढ़ती के हिसाब से हम हर वर्ष तीन अरब डालर नुकसान उठाने लगेंगे। इस रकम को ऋगर ऋपने चालीस करोड़ ऋादमियों के बीच बांटे तो हर ब्रादमी पर साढ़े सात डालर सालाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि चीन के लोगों में से हर को प्रतिवर्ष साढे सात डालर विदेशी राष्ट्रों को देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक स्नादमी पर साढ़े सात डालर का कर लगा है। अगर इम अपनी बीस करोड स्त्री जाति की जन-संख्या को नहीं गिनें जो इस साढे सात डालर के लिए जिम्मेवार नहीं है तो यह स्पष्ट है कि हर पुरुष को श्रपना हिस्सा दो गुना कर देना पड़ेगा श्रीर तब पन्द्रह डालर सालाना हर पुरुष को देना पड़ेगा। फिर पुरुष में भी तो तीन वर्ग है-वृद्ध, बच्चे श्रीर ' उत्पादक वर्ग । इनमें पहिले दो हिस्सा तो लेते हैं पर कमाई नहीं करते । पहिले दो वर्गों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे भी टैक्स का भार सहन करें। इसका ऋर्थ यह हुआ कि पन्द्रह डालर टैक्स देने वाले पुरुषों की संख्या में दो तिहाई पुरुषों को कम कर देना चाहिए स्त्रीर तब युवक स्त्रीर प्रौढ वर्ग बच जाते हैं जो श्रौर सबों के बोम्त को ढोने के लिए उत्पादन करते हैं। इस वर्ग के हर श्रादमी को ४५ डालर सालाना कर विदेशी राष्ट्रों को देना पडेगा।

क्या ऋाप इसे भयावनी स्थिति नहीं मानते हैं ? ऋौर यह हर ऋादमी पर जो कर है वह बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं । इसलिए जैसा कि मैं देखता हूँ ऋगर ऋब भी हम नहीं चेतते हैं बिल्क उसी तरह से चलते रहते हैं जिस तरह चलते ऋाये हैं तो यद्यपि विदेशी कूटनीति ऋपने कामों पर ध्यान न देकर सो भी जाएँ तथापि हमारा राष्ट्र दस वर्षों के ऋन्दर बर्बाद हो जाएगा। ऋाज हमारी जनता गरीब है। हमारे साधन भी समाप्त हो गए हैं। परन्तु ऋब से दस वर्षों के ऋन्दर हमारी गरीबी, कहाँ पहुँच जाएगी यह तो केवल ऋनुमान ही किया जा सकता है। जब हमारे कर्ज का बोक्ता ऋगज

से ढाई गुना और श्रिधिक हो जाएगा, तो क्या श्राप सोचते हैं कि चीन जिंदा रह सकेगा ?

यह हो सकता है कि यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय युद्ध के अनुभव के बाद लड़ाई और हिंसक कामों में फिर प्रवृत्त नहीं होना चाहें और उत्ते जना के बदले शांति को तरजीह दें। तब तो हम शक्तिशाली राष्ट्रों के सैनिक नियंत्रण से बच सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम कूटनीतिक चाला से नहीं बच सकते हैं। पर मान लें कि हम भाग्यवश इससे भी बच गए तो भी अकेले आर्थिक नियंत्रण से ही हम समाप्त हो जाएँगे जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और हमारी जिन्दगी के रक्त को सोख रहा है।

इसके बाद भी एक तीसरी श्राफत हमारे सिर पर है। गत सौ वर्षों से इमारी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है श्रीर जब तक हम इसके बढ़ाने का कोई उपाय नहीं करेंगे तो आने वाली शताब्दी में यह मुश्किल से ही बढेगी। गत शताब्दी में संयुक्तराष्ट्र की जन-संख्या में दस गुनी, रूस में चार गुनी, ब्रिटेन श्रीर जापान में तीन गुनी, जर्मनी में ढाई गुनी वृद्धि हुई है श्रीर फांस में सब से कम वृद्धि होने पर भी वहाँ की जन-सख्या एक चौथाई बढी है। जबकि उनकी जन-सख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है हमारी जहाँ की तहाँ स्थिर है श्रीर सबसे बरी बात तो यह है कि वह कम होती जा रही है। अपने इतिहास की श्रोर ध्यान दीजिए: ज्यां-ज्यां हान् (चीन) नस्ल की जन-सख्या बढती गई चीन के ब्रादिनिवासी म्याव्, याव्, लाव्, बुङ् ब्रोर दूसरी नस्ले लुप्त होती गईं। इसके विपरीत श्रगर उन नस्लों की जन-सख्या बढ़ती श्रीर उसका दबाव हम पर पडता तो त्रासानी से यह देखा जा सकता था कि हम ही नष्ट हो गए होते। शक्तिशाली राष्ट्रों के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे चीन को सुबह से संध्या तक भी अपनी स्थित बनाए रखने की आशा नहीं है। विदेशी त्रार्थिक नियंत्रण के मारे जैसा कि इमने श्रभी तुरत श्रन्दाज लगाया है, दस वर्ष के भीतर ही हमारा पतन हो जाएगा और विदेशी राष्ट्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या हुमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

ये तीनों आपदाएँ हमारे सिर पर पहिले से ही पहुँची हुई हैं। हम पहिले सही बातों को अञ्छी तरह जान ले और अञ्छी तरह यह भी समभ लें कि ये आपदाएं हमारे द्वार पर खड़ी हैं। हम इस बात को घर-घर फैला दें ताकि हर आदमी यह अनुभव करे कि हमारे राष्ट्र का पतन हमारे लिए कितना भयावह होगा और कितनी किंदनाई के साथ चीन संकट से निकल सकेगा जो उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। हम जब थे सब सही बातें अञ्छी तरह समक्त लेंगे तब हम क्या करेंगे ? कहावत हैं—'निराश प्राणी अन्तिम बार भी लड़ता है।' जब हम देखेंगे कि हमारे बचने की कोई आशा नहीं है तब हमें अपनी शक्ति जागृत कर मरने-जीने के संग्राम में शत्रु से लोहा लेना ही पड़ेगा। ये आपदाएं हमारे सिर पर मंडरा रही हैं। क्या हम लोहा ले सकते हैं। लोहा लेने के योग्य होने के लिए हम इस बात को हृदयंगम कर लें कि हमारी मृत्यु की घड़ी नजदीक है। अगर हम राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहते हैं तो अपने चालीस करोड़ लोगों को यह अच्छी तरह बता दें मृत्यु उनके शिर पर है और इस पर तब आकुल प्राणी निश्चय ही उठेगा और लड़ेगा। क्या मृत्यु के मुँह में पड़े हुए हम लड़ना चाहते हैं? सज्जनो आपमें से अनेकों विद्यार्थी हैं, सैनिक हैं और राजनीतिश हैं अगर आप सभी दूरदर्शी हैं। आप चालीस करोड़ लोगों को यह साफ दिखा दीजिए कि हमारी नस्ल अत्यन्त खतरे में है। अगर हमारे चालीस करोड़ लोग खतरे को समक्त लेंगे तो अपनी राष्ट्रीयता को पुनः जीवित करना कठिन नहीं होगा।

विदेशी लोग बराबर कहते हैं कि चीन के लोग 'बिखरे बालू की परत' हैं। राष्ट्रीय भावना की हिण्ट से देखा जाय तो यह कथन ठीक है। हमारे यहाँ कभी भी राष्ट्रीय ऐक्य नहीं हुआ। क्या और दूसरे तरह की एकता हमारे यहाँ है ? जैसा कि मैंने पहिले कहा है चीन में परिवार और कुल के समुदाय अत्यंत संगठित हैं ओर चीन वालों में परिवार और कुल की भावना अत्यन्त ही बद्धमूल हो गई है। उदाहरण के लिए देखिए:—जब दो अपरिचित चीनी सडक पर मिलते हैं और आपस में बात करते हैं तो पहिले एक-दूसरे से 'विशिष्ट कुलनाम' और 'महान् नाम' पूछते हैं। अगर संयोग से वे दोनों एक ही कुल के निकल आते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से आपस में वे अत्यन्त ही घनिष्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को अपने परिवार के चचा या भाई की नाई समकते हैं। अगर इस कीमती भावना का विस्तार किया जाय तो

<sup>8.</sup> चीन में अक्सर नाम तीन शब्द के होते हैं। पहला शब्द कुल-नाम होता है और पिछले दोनों असली नाम। चीनी लोग नम्नता के लिए तो प्रसिद्ध ही हैं। ने जब श्रापस में एक-दूसरे से मिलते हैं (जिनमें जान पहचान नहीं है) तो पहिले कुल-नाम पूछते हैं। पर सीधे यह नहीं कि श्रापका कुलनाम क्या हैं बल्कि पूछते हैं' 'श्रापका विशिष्ट कुल-नाम (कुह शिक्)' और जब नाम पूछते हैं तो 'महान् नाम (ना-मिक्)।'

हम कुलवाद को विकसित कर उसे राष्ट्रीयता के रूप में ला सकते हैं। अगर हम खोई हुई अपनी राष्ट्रीयता को लौटाना चाहते हैं तो हमें किसी प्रकार का समुदाय संगठन (group unity), बड़े समुदाय का संगठन (large group unity) चाहिए ही। बड़े समुदाय के सगठन करने का सबसे सहल और अञ्छा रास्ता यह है कि उसका आधार छोटे-छोटे समुदाय संगठन पर हो। चीन में ये छोटे-छोटे समुदाय कुल और परिवार के हैं। चीन के लोगो में 'जन्म-स्थान' के प्रति आदर की भावना भी बद्धमूल है। इसलिए एक प्रान्त या एक बस्ती के रहनेवालों का संगठन करना बहुत आसान है।

जैसा कि मैं अनुभव करता हूँ अगर हम इन दो अञ्छी भावनात्रों को श्राधार मान लें तो सम्पूर्ण देश की जनता का संगठन करना श्रासान हो जाएगा। लेकिन इच्छित उद्देश्य तक पहुँचने के लिए सब का सहयोग अत्यन्त जुरूरी है। अगर हम यह सम्बन्ध स्थापित कर लें तो अन्य देशों की अपेजा चीन के लिए राष्ट्रीयता प्राप्त करना त्र्यासान है। पश्चिम में व्यक्ति ही इकाई है तथा माता-पिता और सन्तान, भाई-बहिन, स्त्री-पुरुष स्त्रादि के स्त्रधिकार सम्बन्धी कान्न का उद्देश्य व्यक्ति की रज्ञा करना है। मुकदमों में पारिवारिक हालतें नहीं पूछी जाती हैं, केवल व्यक्ति के ब्राचार-विचार पर ध्यान दिया जाता है। व्यक्ति ही राज का अंग बन जाता है (The Individual expands immediately into the state) तथा राज ग्रीर व्यक्ति के बीच कोई सामान्य और दृढ सामाजिक बन्धन नहीं है। इसलिए जनता को एक सूत्र में बांधकर एक राज के रूप मे परिएात करना चीन में जितना स्रासान है उतना विदेशी राष्ट्रों में नहीं। क्योंकि चीन में परिवार श्रीर व्यक्ति दोनो पर जोर दिया जाता है: परिवार के मुखिया से हर बात में सलाइ लंनी होती है। इस प्रथा को कोई ते। पसन्द करते हैं स्त्रीर कोई इसकी ब्रालोचना करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चीन की जनता श्रीर राज के बीच के सम्बन्ध में, पहिले परिवार के प्रति भक्ति होनी चाहिए, तब कुल के प्रति और अन्त में राष्ट्र के प्रति । इस प्रकार से उत्तरीत्तर विकसित होने वाली प्रणाली सञ्यवस्थित स्रोर सनियंत्रित होगी स्रोर इस प्रकार के छोटे स्रोर बड़े सामाजिक संगठनों में जो सम्बन्ध होगा वह वास्तविक सम्बन्ध होगा। अगर इम कुल को सामाजिक इकाई मान ले और उसके भीतरी संगठन में सधार कर सब इकाइयां को मिलाकर एक राज का निर्माण करे तो स्त्रमात्रतः तिदेशी लोगां की अपेबा जो व्यक्ति को इकाई मानते हैं. इमारा काम ऋत्यन्त सहज होगा। जहाँ हर व्यक्ति एक इकाई है वहाँ एक

देश में कम से कम करोड़ों इकाइयाँ होंगी; जैसे चीन में चालीस करोड़ हो सकती हैं। श्रीर इतनी श्रलग-श्रलग इकाइयों को एक सूत्र में गूँथना निश्चय ही बहुत कठिन काम है।

पर मान लीजिए कि हमने कुल को इकाई बना ली तो यह तो जानी हुई बात है कि चीन में केवल एक सी कुलनाम हैं। एक ही कुल के विभिन्न पुरलों को समय-समय पर खास-खास इउज़त बख्शी गई थी श्रौर इस प्रकार कुलों की संख्या बढ़ गई है तथापि इस समय चार सौ से ऋधिक कुल चीन में नहीं हैं। कुल के सभी आदमी एक गोत्र के होते हैं। हर परिवार बराबर श्रपनी वंशावली में हेर-फेर करता रहता है श्रौर श्रपने पूर्वज को सैकड़ों पीढ़ी पीछे बहुत स्रतीत का बताता है। पूर्वजों के नाम स्रक्सर बदल दिए जाते थे श्रीर श्राज कोई भी मूल कुलनाम की खोज नहीं करता है। इस प्रकार पूर्वजों को बहुत प्राचीन मानने की प्रथा चीन में हज़ारों वर्षों से है स्त्रीर यह चीनी जनता के सामाजिक जीवन में बद्धमूल हो गई हैं। विदेशी लोग इस प्रथा को निरर्थक मानते हैं लेकिन 'पूर्वजो के प्रति ब्रादर की भावना ब्रौर कुल के श्रादिमयों के प्रति दया की भावना' हज़ारों वर्षों से चीनी दिमाग में घुसी हुई है। इसलिए चीनियों ने देश के पतन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि कौन उनका सम्राट है। वे केवल अनाज-कर (Corn tax) देना जानते थे। लेकिन अगर उनके कुल के नाश की संभावना के विषय में कुछ कहा जाता था तो कुल-परम्परा के टूटने का भय उनके मन में घर कर लेता था श्रौर उसे (कुल-परम्परा को) बचाने के लिए वे अपनी जान दे सकते थे। क्वाङ् तुङ् श्रौर फ़ु-चिएन प्रान्तों में पहिले जो पारिवारिक कलइ थे उनकी उत्पत्ति यों हुई थी कि किसी परिवार या परि-वार के एक सदस्य की इज्जत या धन पर दूसरे परिवार के किसी ब्रादमी ने धका पहॅचाया था। अपने नाम की इज़्ज़त रखने के लिए परिवार के सदस्य अपने जीवन और धन के बलिदान करने की परवा नहीं करते हैं यद्यपि यह प्रथा बर्बरतापूर्ण जान पड़ती है परन्तु इसके कई गुण सुरिच्चत रखने योग्य हैं। श्रनुमान कीजिए कि हम उन्हें यह बता सकें कि वे विदेशियों द्वारा सताए जा रहे हैं तथा उनकी जाति जल्द ही समाप्त हो जाएंगी ब्रौर तब परिवार के बचने की भी कोई आशा नहीं रहेगी। चीन के आदिनिवासियों ने (म्यान्, याव् आदि) बहुत पहिले से ही अपनी वंश-परम्परा को तोड दिया है। अगर हम अपने कुलो को संगठित कर एक राष्ट्र नहीं बना लेते हैं जो दूसरे राष्ट्रों का मुकाबिला कर सके, तो किसी न किसी दिन म्याव् श्रीर याव् नस्लो की तरह हमारे

पूर्वजों की संतान न रह जाएगी अगौर न उनकी (पूर्वजो की) पूजा ही हो सकेगी।

हम सबसे पहिले इस कुल की आपसी कलह को विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध कलह के रूप में परिसात कर सकते हैं श्रीर इस प्रकार देश में होने वाले इन भयंकर क्ताडों को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं श्रीर कुल के नाश होने के डर को दिखाकर बहुत आसानी श्रीर शीव्रतापूर्वक अपनी जाति को संगठित कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। हम कुल को ही छोटा-छोटा त्राधार मान लें श्रीर इसी श्राधार पर राष्ट्र-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दें। श्रनुमान कीजिए कि चीन में चार सौ कुल हैं। इमारा काम तो केवल चार सौ व्यक्तियों के साथ काम करने के समान होगा। हम पहिले हर परिवार के नाम के साथ जो बनी हुई मूल संस्था है उसी से प्रारम्भ करेंगे श्रीर कुल के नाम पर लोगों को संगठित करेंगे। पहिले यह काम ऋड़ोस-पड़ोस ऋौर कसबों में. फिर प्रान्त में ऋन्त में सारे देशा में करेगे जब तक कि हर परिवार के नाम पर बड़ा-बड़ा संगठित समदाय न बन जायगा । उदाहरण के लिए देखिए:-- 'चेन' नामक कल नाम के सभी सदस्य अपने प्रारम्भिक संगठन को ही श्राधार मानकर पहिले अड़ोस-पड़ोस ब्रौर कसबो में ब्रौर फिर प्रान्त में रहने वाले अपने क़ल नाम के सभी सदस्यों को संगठित करें, तो मैं समकता हूँ के दो-तीन वर्षों के अन्दर ही चेन कल एक बड़ी जमात के रूप में संगठित हो जाएगा। जब हर कुल प्रकार के विस्तृत पैमाने पर संगठित हो जायगा तो इम उन कुलो को जिनका आपम में कुछ संबंध मिलाकर एक बड़ा समुदाय बना सकते हैं। हम हर समुदाय को अञ्छी तरह बता देंगे कि हमारे ऊपर कितनी बडी आपदा है तथा हमारी मृत्यु घड़ी नजदीक त्राती है। हम यह भी बता देंगे कि त्रगर हम सभी मिल-कर एक राष्ट्रीय संगठन-प्रजातंत्र चीन-की स्थापना कर सके तो इस प्रकार के संगठन के होने पर हमें बाहरी शत्र त्रों से डरने का कोई कारण नहीं रह जायगा श्रीर श्रपने राज को पुनर्जा वित करने मे हम श्रसमर्थ नहीं रह सकेंगे।

प्राचीन इतिहास में यान् के बारे में लिखा है—'उसने नौ सगोत्रों को. प्यार कर ब्रादर्श गुण का प्रदर्शन किया था।' जब ये सगोत्र ब्रापस में मित्रता के साथ रहने लगे तो उसने ('यान्) सौ परिवार के बीच शांति स्थापित की

४. नौ सत्तोत्र के बारे में कई मत हैं। पर दो मत अधिक प्रचित्त और मान्य हैं। प्रथम —अपने से चार पुरत पहिने और चार पुरत पीछे कुन नौ पुरत नौ सत्तोत्र हैं। द्वितीय — १. नौ पुरतों का अपना एक गोत्र २. नाना ३. नानी ४. मौसी के बान-बच्चे ४. ससुर ६. सास ७. फुफा-फूफू के बान-बच्चे ८. बदी के बान-बच्चे — कुन नौ सगोत्र।

थी। जब सौ परिवार शिच्चित हो गए तो उसने (याव्) बहुत से राजों का संगठन किया और तब काले बाल वाली नस्ल ने शांति युग में प्रवेश किया। उनके (याव्) शांतिमय शासन का कार्य परिवार से ही प्रारम्भ हुन्ना था। धीरे-धीरे वह सभी त्रादमियों के बीच फैलता गया और त्रान्त में सभी छोटे-छोटे राज संगठित हो गए और काले बाल वाली नस्ल एकता के युग में त्रानन्द से रहने लगी। क्या उसने (याव्) हमारे सामने राज के पुनरुद्धार करंने और शत्र आं का विरोध करने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण नहीं रखा है १ त्रागर हम चार सौ कुलों के बदले चालीस करोड़ व्यक्तिगत त्रादमी से काम प्रारम्भ करें तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि इस 'बिखरे बालू की परत' को कहाँ से ठोस बनाने का काम शुरू किया जाय। जापान ने महान् यामातो जाति को निर्माण करने के लिए पहिले अपने सामंतशाही राजों के स्वार्थों का संगठन किया और जिन कारणों से जापान ने यह किया ठीक वे ही कारण हैं जिसकी वजह से मैं चीनी जाति के निर्माण के लिए कुल के स्वार्थों के संगठन का प्रचार कर रहा हूँ।

त्रगर हमारे सभी लोग जान जाएँ कि वे शोषित हैं तथा उस त्रवस्था पर श्रा पहुँचे हैं कि हमारा उबार होना श्रसंभव है श्रीर श्रगर हम संगठित होते हैं तो हमें पहिले विभिन्न कुलो को कुल समुदाय में और तब इन कुल समुदायों को महान राष्ट्रीय संघ में ज़रूर संगठित करना है। तभी हमारे पास कुछ कियात्मक उपाय हो सकते हैं जिनके द्वारा हम विदेशियों से मुक्काबिला कर सकेंगे। जिस हालत में हम ग्रभी हैं, हम विदेशियों से नहीं लंड सकते । क्योंकि हमारे पास संगठित समुदाय नहीं है । अगर संगठित समदाय हो जाय तो विरोध करना श्रासान हो जायगा। उदाहरण के लिए देखिए:--भारतवर्ष इस समय ब्रिटिश प्रभुत्व के ब्रान्दर है ब्रीर वहाँ का शासन पूर्णारूप से ब्रिटिश सरकार करती है। भारतीय जनता को राजनीतिक प्रभुत्व के विरोध करने का कोई उपाय नहीं है लेकिन गांधीजी के असहयोग की नीति द्वारा वे ऋार्थिक नियंत्रण का मुकाबिला कर रहे हैं। यह असहयोग क्या है ? भारतीय जनता विदेशियों को उनके ज़रूरत की चीजें उन्हें नहीं देगी श्रौर ब्रिटिश लोग जो चीज़ भारतीयीं को देना चाहेंगे उन्हें वे नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए लीजिए:-- ग्रॅगरेज मजदूर चाहते हैं तो भारत के लोग उनके लिए काम नहीं करेंगे; ब्रॅगरेज भारतीयो को नाना प्रकार की वस्तर्ए देते हैं लेकिन भारतीय लोग विदेशी माल व्यवहार में नहीं लाएँगे बल्कि अपने देश की बनी चीज़े ही व्यवहार करेंगे। जब गाधीजी की योजना पहिले पहल प्रकाशित हुई तो ग्रॅंगरेजों ने उसे निरर्थंक समम कर गांधी की श्रोर ध्यान नहीं दिया। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब सम्पूर्ण भारत में श्रमहयोग समितियाँ बनाने लगीं तब ब्रिटेन के कारबार पर गहरा धक्का लगा । इसलिए ब्रिटेन ने गांधी को जेल में बन्द कर दिया । श्रगर हम भारत की असहयोग नीति के फलीभूत होने का कारण ढूँढ़ें तो हमें पता चलेगा कि यह सम्पूर्ण देशवासियों की योग्यता थी कि वे उस योजना को व्यावहारिक रूप दे सके। अगर गुलाम देश भारत असहयोग को नीति को कार्यान्वित कर सकता है तो निश्चय ही चीन में, जो अब तक समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ की जनता यद्यपि वह दूसरे कामों को आसानी से नहीं कर सके तो निम्न बातें तो कर ही सकती है जैसे-विदेशियों के लिए नहीं काम करना, विदेशियो की दासता नहीं स्वीकार करना, या विदेशी तैयार माल व्यवहार में लाने से इन्कार करना, देशी चीजो को प्रोत्साहन देना, विदेशी बैंक-नोट नही स्वीकार करना, केवल चीन सरकार द्वारा चालू किया गया सिक्का व्यवहार करना श्रीर विदेशियों के साथ के श्रार्थिक संबंध को तोड़ लेना श्रादि। जनसंख्या रूपी समस्या त्रासानी से हल हो जाएगी। चीन की जनसंख्या पहिले से ही सबसे बड़ी है और उसके पास (चीन के पास) साधन भी अपार हैं। हमारे भूतकाल के शोषण का कारण हमारे यहाँ की जनता की अज्ञानता है जो (जनता) 'जड़ता में पैदा होती है श्रीर स्वप्न में मरती है।' श्रगर भारत की नाई हमारे लोग भी असहयोग करने लगें और अगर कुल के आधार पर हम राष्ट्रीय एकता कायम कर सकें, तो कोई बात नहीं चाहे विदेशी लोग किसी प्रकार का-सैनिक. ब्रार्थिक या जनसंख्या संबंधी दबाव क्यों न लाएँ, हम निभ<sup>°</sup>य रहेंगे। इसलिए चीन को तात्कालिक मृत्यु के मुख से बचाने के लिए सबसे मौलिक उपाय यह है कि इम पहिले एकता कायम करें। अगर तीन या चार सौ कुल समदाय राज के लिए संगठित हो जाएँगे तो हमारा रास्ता स्वयं निकल त्राएगा श्रौर तब कोई बात नहीं चाहे जिस राष्ट्र से हो हम मुकाबिला करने में समर्थ होगे।

विदेशी शक्तियों के विरोध करने के दो रास्ते हैं—पहला कियात्मक जैसे राष्ट्रीय भावना को जगाना, प्रजातंत्र और जीविका की समस्याओं के हल का रास्ता ढूँढ्ना और शक्तिशाली राष्ट्रों से लोहा लेना। दूसरा निषेधात्मक है जैसे असहयोग और निष्क्रिय विरोध, जिनसे विदेशी साम्राज्य-वादी कार्रवाइयाँ कमजोर हो जाऍगी, राष्ट्रीय स्थिति सुरिच्चित रहेगी और राष्ट्र सत्यानाश से बच जाएगा।

फ़रबरी २२, १६२४ ई०

## छठवाँ व्याख्यान

सज्जनो ! त्र्याज मेरे भाषण का विषय है-न्त्रपनी राष्ट्रीय स्थित को इम कैसे पुनर्सगठित कर सकते हैं ? इस प्रश्न के ऋच्यपन करने के लिए पिछले व्याख्यानो में जो कुछ कहा गया है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रीय स्थिति क्या है ? त्र्याज के संसार में हमारी जाति स्रौर इमारे राष्ट्र का क्या स्थान है ? विचारकों का एक दल का जिन्हें लोग पैगम्बर स्रोर उद्धारक कहते हें, कहना है कि चीन की स्थिति स्रद्ध उपनि-वेश-सी है। लेकिन जैसा कि इस समस्या की छानबीन करते समय मैंने बताया है कि चीन ऋद उपनिवेश से भी कहीं ऋषिक गया गुजरा है। ऋन्नाम फ्रांस का उपनिवेश है श्रौर कोरिया जापान का। श्रगर चीन श्रद्ध उपनिवेश होता तो अन्नाम अरौर कोरिया से, जो पूर्ण उपनिवेश हो चुके है, उसका स्थान थोड़ा ऊँचा होता। लेकिन सची बात तो यह है कि स्रन्नाम स्रीर कोरिया से हमारी स्थिति की कैसे तुलना की जा सकती है ? मेरे विचार से चीन पूर्ण उपनिवेश से एक सीढी ऋौर नीचे हैं! इसलिए मैंने चीन के लिए एक नया नाम रखा है ऋौर वह है 'हाइपो। उपनिवेश' इस नाम की व्याख्या मैं भली भांति कर चुका हूँ इसलिए उसे आज पुनः दोहराने की जरूरत नहीं समभता।

प्राचीन काल में चीन का स्थान संसार में क्या था ? एक समय चीन अत्यन्त ही शक्तिशाली और सुसंस्कृत राष्ट्र था। वह संसार का सर्व श्रेष्ठ राष्ट्र था और उसका स्थान वर्तमान समय के शक्तिशाली राष्ट्र भेटब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और जापान से कहीं अधिक ऊँचा था। चूँ कि एक समय में चीन ही संसार का एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र था और हमारे पूर्वज इतने ऊँचे स्थान तक पहुँच गए थे इसलिए में कहता हूँ कि आज हमारा स्थान उपनिवेश सा भी नहीं है। क्यो चीन एक समय उच्चता के उत्तु ग शिखर पर पहुँच गया और फिर क्यो एक ही बार दस हजार फीट नीचे गिर पड़ा। प्रधान कारण में आपको पहिल ही बता चुका हूँ:—चूँ कि हमने राष्ट्रीय भावना खो दी इसलिए हमारा राष्ट्र दिनो दिन गिरता गया। इसलिए अगर इम अपनी राष्ट्रीय स्थित को पुनः लौटाना चाहते हैं तो सबसे पहिले हम को राष्ट्रीय भावना जगानी पड़ेगी। अगर इम अपनी राष्ट्रीय भावना

जगाना चाहते हैं तो हमें दो शर्ते पूरी करनी होंगी । पहली-हम इस बात को अच्छी तरह समम ले कि हमारी स्थिति आज अत्यन्त भयावह है और दूसरी, अपने खतरे को जानकर इम चीन के प्राचीन सामाजिक समुदाय-परिवार श्रीर कुल-को श्रच्छी तरह-से काम में लावें श्रीर उन्हें एक महान राष्ट् बनाने के लिए संगठित श्रीर मजबूत करें। जब ये काम पूरे हो जाएंगे श्रीर हमारे पास चालीस करोड़ की सम्मिलित शक्ति लड़ने के लिये हो जाएगी तो कोई परवाह की बात नहीं: चाहे हमारी स्थिति कितनी भी नीची क्यों न हो हम उसे ऊपर उठाने में समर्थ होगे। इसलिए जानना श्रौर संगठित होना श्रपनी राष्ट्रीयता को पुनर्जी वित करने के लिए एकदम जरूरी है। जब श्राप सभी इन जरूरतों को समम्भने श्राये हैं तो सम्पूर्ण देश की चालीस करोड़ जनता के बीच इन्हें फैला दीजिए ताकि सब ग्रादमी इसे ग्रच्छी तरह समभ लें ऋौर तब हम ऋपनी खोई हुई राष्ट्रीय भावना की फिर से जागृत करने की ओर अग्रसर होंगे। हमारी पुरानी राष्ट्रीय भावना सोई हुई है। हम उसे पहिले जरूर जगा ले श्रीर तब हमारी राष्ट्रीयता में पुनः चेतना का संचार शुरू हो जाएगा। जब हमारी राष्ट्रीयता जायत हो जाएगी तो हम एक कदम श्रीर आगो बढ़ा सकेंगे और तब राष्ट्रीय स्थिति के लौटाने के मसलों की छानबीन कर सकेंगे।

चीन ने अपनी प्राचीन प्रतिज्ञा को केवल एक रास्ते से प्राप्त नहीं किया था। साधारणतः पहिले कोई भी राष्ट्र अपनी विशाल सैनिक शक्ति के कारण और तब संस्कृति की विभिन्न शालाओं का विकास कर शक्तिशाली बनता है। लेकिन अगर कोई जाति या राष्ट्र अपनी स्थिति अच्चु एण बनाए रखना चाहती है तो उसके लिए नैतिकता एकद्म जरूरी है। उच्च नैतिकता का विकास करके ही कोई राष्ट्र लम्बे समय तक और शान्ति के साथ रहने की आशा रख सकता है। प्राचीन समय में एशिया में मंगोल जाति से बढ़ कर कोई दूसरी शक्तिशाली जाति नहीं थी। पूर्व में इस जाति ने चीन पर आधिपत्य जमाया और पश्चिम में यूरोप को अपना दास बनाया। चीन अपने महान् उत्कर्ष के दिनों में भी कास्पियन सागर के पश्चिमी किनारे से आगे अपनी शक्ति नहीं ले जा सका था तथा मुश्किल से पूर्वी किनारे तक भी पहुँच सका था। इसलिए उसकी (चीन की) सीमा कभी भी यूरोप से नहीं जुड़ सकी थी। लेकिन मंगोल राजवर्श के समय मंगोलों ने प्रायः सम्पूर्ण यूरोप को इड़प लिया था। इस प्रकार चीन वाले अपने उत्कर्ष के समय जितने शक्तिशाली थे। मंगोल उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी मगोल

राजकुल बहुत दिनो तक नहीं टिक सका । जबिक दूसरे राजकुल जो मंगोल से कम शिक्तशाली थे, बहुत दिनों तक बने रहे। इसका कारण इस मंगोलों के चित्रवल में पाते हैं जो श्रीर राजकुलों की श्रपेक्षा हीन था। चूंकि चीन जाति का चित्र-वल दूसरी जातियों से कहीं ऊँचा था श्रीर यद्यपि मंगोलों ने घुङ्र राजवंश के समय चीन को दखल कर लिया था परन्तु बाद में वे चीनियों द्वारा श्रपने में धुला-मिला लिए गए श्रीर यद्यपि मांचुश्रों के हाथ मिङ्र राजवंश का दो बार पतन हुश्रा लेकिन वे भी चीनियों द्वारा श्रपने में खपा लिए गए। श्रपनी जाति के उच्च चारित्रिक बल के कारण ही इस केवल श्रपने को बनाए ही नहीं रह सके बल्क राष्ट्र के पतन हो जाने पर भी हमारे पास बाहरी जातियों को धुला-मिला लेने की शक्त बची रही। श्रमली बात तो यह है कि श्रपर इस राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को लौटाना चाहते हैं तो इस सभी लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के श्रलावे हमें पहिले श्रपनी प्राचीन नैतिकता भी पुनः प्राप्त करनी होगी। तभी हम श्रपने पहिले की-सी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं।

चीन की प्राचीन नैतिकता को अभी भी चीनियों ने नहीं छोड़ा है। हमारी नैतिकता में पहिले राजभक्ति और मातृ-पितृ-भक्ति, तब दयालुता और प्रेम तब ईमानदारी और न्याय और इसके बाद सामंजस्य और शांति आती है। चीनी जनता में अभी भी ये प्राचीन गुए पाए जाते हैं। लेकिन विदेशी-जातियों का जब से चीन में प्रमुत्व हुआ है और जब से विदेशी संस्कृति ने अपना प्रभाव सम्पूर्ण देश में फैलाना प्रारम्भ किया है तब से जनता के एक समुदाय ने जो विदेशी संस्कृति के कारण बेहोश हो गए हैं, प्राचीन नैतिक गुणों को यह कह कर छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है कि नई संस्कृति के सामने प्राचीन संस्कृति बेमतलब है। हम यह नहीं समभते हैं कि प्राचीन काल की अञ्छी बातों को हमें सुरिच्चत रखना चाहिए और केवल बुरी बातों को ही छोड़ देना चाहिए। चीन में अभी पुराने और नए दो विचारों के बीच संघर्ष हो रहा है और हमारे बहुत से लोग नह। जानते हैं कि उन्हें किस पथ का अनुसरण करना चाहिए।

कुछ ही दिन पहिले मैं एक देहात में था श्रीर वहाँ मैं एक पूर्वज-मंदिर में गया। श्राराम करने के लिए जब मैं मंदिर के सबसे भीतरी हिस्से

चीन के लोग अपने प्व जों की प्जा करते हैं। इसके लिए हर शहर तथा वहे गाँवों और कसवों में प्व ज मंदिर होता है।

में पहुँचा तो मैंने अपनी दाहिनी ओर 'मातु-पितृ भक्ति' शब्द लखा पाया लेकिन बाई स्रोर कुछ नहीं था। में सममता हूँ वहाँ जरूर पहिले 'राजभक्ति' शब्द लिखा होगा। इस प्रकार लिखा हुन्ना शब्द मेंने कई बार देखा है। बहुत से पूर्वज मंदिरों श्रीर परिवार मंदिरों में ऐसी ही हालत है। दसरे दिन जब मैंने गौर से देखा तो ज्ञात हुआ। कि 'मातु-पितु भक्ति' शब्द बड़े अज़रों में लिखा है। जबिक बांई श्रोर की दीवार पर श्रवर मिदाने के चिह्न हैं जो नये जान पड़े। यह या तो देहात के लोगो का या उस मंदिर में रहने वाले सैनिकों का काम होगा । लेकिन मैंने ऐसे बहुत पूर्वज मंदिरो को देखा है जहाँ सैनिको का डेरा नहीं रहा है। वहाँ भी दीवार पर से 'राजमक्ति' शब्द मिया दिया गया है। यह आदमी के एक समुदाय की मनोवृत्ति का परिचय है कि चॅकि अब हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है इसलिए 'राजमिक' की चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि प्राचीन काल में राजाओं के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित की जाती थी श्रीर चूं कि गणतंत्र प्रणाली में कोई राजा नहीं है इसलिए राजभक्ति की भी जरूरत नहीं है स्त्रोर इसे उठा फेकना चाहिए। इस प्रकार का कथन सचमुच में गलतफहमी के कारण है। इस देश में राजात्र्यां को नहीं चाहते हैं लेकिन राजभक्ति के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम कहें कि राजमिक्त अब सड़ी हुई चीज हो गई है तो राष्ट्र के बारे में क्या होगा ? क्या हम राष्ट्र के प्रति राजमिक्त नहीं प्रदर्शित कर सकते है ? यह तो सच है कि हम राजात्रों के प्रति राजभक्ति रखने की बात अब नहीं सोच सकते हैं लेकिन जनता के प्रति, अपने कर्ताव्य के प्रति राजमिक का क्या होगा १ जब हम किसी काम का भार लेते हैं तो सम्पूर्ण रूप से जब तक काम समाप्त न हो जाय हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर सफलता नहीं मिलती है तो हमें अपना जीवन बलिदान करने में भी श्रागा-पीछा नहीं करना चाहिए-यही राजभक्ति है। प्राचीन राजभक्ति की शिक्ता की सीमा प्राण न्योछावर करने तक की थी। यह तो एकदम गलत धारणा है कि प्राचीन काल की राजमिक राजात्रों के प्रति थी श्रीर चूँ कि अब राजा नहीं है इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं रही और अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। श्रव हर श्रादमी जो प्रजातत्र की बात करता है प्राचीन नैतिक मापदड को तोड़ डालता है श्रीर सिद्धान्ततः तो यह ठीक है। गणतत्र प्रणाली में भी राजभक्ति का होना ज़रूरी है लेकिन वह राष्ट्र और जनता के प्रति होती है, राजास्रो के प्रति नहीं। चालीस करोड़ के प्रति राजभक्ति रखना स्वभावतः ही किसी एक

॰ यक्ति के प्रति रखने से कहीं उच स्तर का होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजभक्ति के ऊँचे नैतिक गुणां को हमें अभी भी अपनाना चाहिए।

मातृ-पितृ-भक्ति गुण तो चीन में श्रीर भी विलच्चण रूप से पाया जाता है। इसे पालन करने में श्रीर जातियों से इम बहुत श्रागे बढ़े हुए हैं। 'मातृ-पितृ-भक्ति कानून' नामक पुस्तक में माता पिता के प्रति किए जाने वाले कर्त व्यो का इतना विशद वर्णन है कि वह मनुष्य के सम्पूर्ण कार्य-चेत्र को समाविष्ट किए हुए है श्रीर हर विषय में परिव्याप्त है। संसार के किसी भी सभ्य देश में मातृपितृ भक्ति के ऊपर इतनी सुन्दर पुस्तक नहीं है। मातृ-पितृ-भक्ति तो श्रभी भी श्रपरिहार्य है। श्रगर गणतंत्र प्रखाली के मानने वालं सभी लोग राजभक्ति श्रीर मातृ-पितृ-भक्ति को श्रंतिम सीमा तक करते रहे तो हमारा राष्ट्र स्वभावतः ही फूले-फलेगा।

द्यालुता श्रौर प्रेम भी चीन के उच नैतिक सिद्धान्तों के श्रंग हैं। प्राचीन काल में मो-चर ने जिस प्रकार प्रेम की व्याख्या की है वैसी किसी ने भी नहीं की है। उनके 'बिना भेद-भाव के प्रेम' का सिद्धान्त वैसा ही है जैसा ईसामसीह के 'विश्व प्रेम' का सिद्धान्त । पूर्वजो ने देश की सरकार पर प्रेम का सिद्धान्त यो लागू किया था:-- 'प्रजा को अपने बच्चो-सा प्यार करो और सभी आदिमियों के प्रति सदय रही और सभी प्राणियों को प्यार करों! कत्त व्य के सभी चेत्रों में प्रेम की भावना थी जिससे हम देख सकते हैं कि कितनी अपन्छी तरह उन्होंने दयालुता अरीर प्रेम को व्यावहारिक रूप दिया था। जब से हमारा विदेशियां के साथ सम्पर्क होने लगा है तब से कुछ लोगों ने सोच लिया है कि विदेशियो की ऋपेचा चीनियो की दयालुता और प्रेम का आदर्श निम्नकोटि का है। क्योंकि चीन में विदेशी लोग शिज्ञा-प्रचार अ्रोर रोग-दुःख दूर करने के लिए स्कूल अ्रौर अस्पताल कायम कर दयालुता और प्रेम के आदर्श को व्यावहारिक रूप दे रहे हैं। दयालुता श्रीर प्रेम के सुन्दर गुगां को व्यावहारिक रूप देने में लगता है माने अन्य दूसरे देशों से चीन बहुत पीछे है और इसका कारण यह है कि इन गुणों का दिखावा वे (चीनी) कम करते हैं। पर दयालुता श्रौर प्रेम चीनी चरित्र के प्राचीन गुण हैं ऋौर जब हम दूसरे देशो की बातों का ऋध्य-यन करते हैं तो हम उनसे व्यावहारिक तरीका ले और प्राचीन चीन की

२. चीन के एक दार्शनिक जिनका समय ई० पू० पाँचवीं शताब्दी माना जाता है।

दयालुता श्रौर प्रेम को पुनः जागृत करें श्रौर उसे श्रधिक भव्यता के साथ चमकने दें।

ईमानदारी श्रौर न्याय-प्राचीन काल में चीन श्रपने पड़ोसी राष्ट्रों से व्यवहार करने में श्रौर श्रपने मित्रो से मिलने-जुलने में हमेशा ईमानदारी का वर्त्ताव रखता था। मेरी राय में ईमानदारी के गुण विदेशियों की अपेका चीनी लोग अधिक व्यवहार में लाते हैं। यह तो कारबार के मामलों में श्रच्छी तरह से देखा जा सकता है। चीनी लोग श्रपना कारवार करने में लिखा-पढी की बातें नहीं करते हैं। अकसर जबानी ही सभी काम होते हैं जिस पर पूर्णरूप से विश्वास किया जाता है। इस प्रकार जब विदेशी लोग चीन वालों को किसी प्रकार के माल का ब्राड र देते हैं तो लिखा-पढ़ी के शर्त्त नामे की ज़रूरत नही होती है। केवल हिसाब की बही में दर्ज कर लिया जाता है श्रीर सब काम पूरा समका जाता है। लेकिन जब चीन वाले विदेशियां को किसी प्रकार के माल का आड र देते हैं तो व्योरेबार शर्तनामे की ज़रूरत होती है। ग्रागर कोई मुख्तार या सरकारी प्रतिनिधि (Deplomatic officer ) उस स्थान पर नहीं रहा तब विदेशी लोग भी चीनी-प्रथा का अनुसरण कर अपनी लेन-देन की बही में आर्ड र दर्ज कर लेते हैं। पर इस प्रकार की घटना बहुत कम होती है। प्रायः शत्तीनामा लिखा ही जाता है। मान लीजिए दोनो दल ( श्राड ५ देने वाले श्रौर लेने वाले ) बिना लिखा-पढ़ी के इस बात पर राजी हो जाएं कि पूर्व निश्चित मूल्य पर ही माल लेंगे श्रौर श्रगर माल की विक्री का दर इस बीच घट जाय ग्रौर फिर भी वह माल ले ले तो उसे ( माल लेने वाले को यानी जिसने माल का आड र दिया था ) स्वमावतः ही घाटा उठाना पड़ेगा । उदाहरण के लिए लीजिए जब कि किसी माल का आड र दिया गया उस समय माल की कीमत दस हजार डालर हो लेकिन माल छुड़ाने के समय विक्री का दर वट जाने के कारण उसका मूल्य पॉच हज़ार डालर हो जाय तो उसे ( ब्रार्ड र देने-वाले को ) माल लेने मे पाँच हज़ार की घटी होगी। चूँ कि माल के लेन-देन की बातचीत के समय कोई शर्तानामा नहीं लिखा गया इसलिए चीन का व्यापारी माल लेने में इंकार कर सकता है लेकिन, नहीं, वह अपनी प्रतिज्ञा-पालन के लिए पाँच हज़ार का घाटा उठाना सहन करेगा पर माल लेने से इंकार नहीं करेगा। जिसके फल-स्वरूप विदेशी लोग जिन्होंने चीन के भीतर मार्गा में व्यापार किया है चीनी लोगों की अत्यन्त प्रशंसा करते हैं आरे कहते हैं चीनी लोग अपनी बात का विदेशियों के लिखित शर्तानामें से भी अब्बो तरह पालन करते हैं। जापान

में, यद्यपि-विदेशी व्यापार जब भी जापानी व्यापारी का आर्ड र लेते है तो बराबर शक्त नामा लिखा लेते हैं तथापि जापानी व्यापारी शर्क्त नामें को बराबर तोड देते हैं। उदहरण के लिए अगर माल का आर्ड र देते समय उसका दाम दस हज़ार डालर तय हुआ लेकिन माल लेने के समय अगर दाम घट कर पॉच हज़ार डालर पर आ गया तो शर्क्त नामें के रहने पर भी जापानी व्यापारी माल लेने से इंकार कर देते हैं जिसके फलस्वरूप विदेशी लोग जापानियों के विषद्ध बरा-बर कचहरी में मुकहमा पेश किया करते हैं। जिन विदेशी लोगा ने पूर्वी एशिया में बहुत दिनों तक रह कर चीनिया और जापानियो दोनों के साथ व्यापार किया है वे चीनियों की बराबर प्रशंसा करते हैं लेकिन जापानियों की नहीं।

न्थाय:--- श्रुपनी चरम शक्ति के दिनों में भी चीन ने किसी दूसरे राष्ट्र को कभी पूर्णारूप से नाश नहीं किया। कोरिया पर नजर दौड़ाइए जो पहिले नाम के लिए चीन का करद राज्य था पर वास्तव में एक स्वतंत्र राष्ट्र था। बीस वर्ष पहिले तक कोरिया स्वतंत्र था। केवल गत दश या इससे कछ श्राधिक वर्ष हुए कि उसने श्रापनी स्वतंत्रता खोदी है। उस समय की बात है जब कि यूरोपीय युद्ध घमासान रूप से चल रहा था, में एक दिन एक जापानी मित्र से संसार की समस्यात्रो पर बात कर रहा था। उसी समय जापान भी मित्रराष्ट्रीं की ऋोर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ था। मेरे जापानी मित्र ने कहा कि वे जापान का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होना पसन्द नहीं करते हैं। वह ज्यादा अञ्झा समझते थे कि जापान या तो निष्पद्ध रहता या ऋगर युद्ध में सम्मिलित भी होता तो मित्र-राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी की स्रोर से। लेकिन इतना कहने के बाद वे स्रागे कहते गये कि चूं कि जापान और इंगलैंगड मित्र थे और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि-पत्र पर हस्ताचर किया था इसलिए जापान को 'ईमानदारी श्रौर न्याय' के साथ उस शर्च को पूरा करने के लिए अपने अधिकारों की बलि चढानी चाहिए थी और मित्र राष्ट्र का पच्च लेना चाहिए था। मैंने तुरत ही उसी जापानी सब्जन से पूछा 'क्या चीन ऋौर जापान ने शीमोनोसेकी (Shimo-1105eki) के सन्धि-पत्र पर इस्ताच्चर नहीं किए थे जिसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त कोरिया को पूर्ण 'स्वतंत्रता प्रदान करनी थी ? क्यों जापान इंगलैएड के साथ हुई सन्धि को कायम रखने के लिए अपने राष्ट्रीय अधिकार का बलिदान करता है जब कि चीन के प्रति वह ईमानदार नहीं है श्रोर शीमोनोसेकी की सन्धि को तोड़ रहा है ? कोरिया की स्वतंत्रता की माँग आरोर उसका प्रस्ताव जापान की ख्रोर से ही हुआ। था और धमकी के बल पर उसे स्वीकार कराया गया था। और अब जापान ही अपनी बात से मुकर रहा है। इसे आप किस प्रकार की ईमानदारी और न्याय कहते हैं? सचमुच में जापान इंगलैएड के साथ हुई सिंध को पालन करने की वकालत करता है और चीन के साथ हुई सिंध की नहीं क्योंकि इंगलैएड शक्तिशाली है और चीन कमजोर। जापान दबाव के मारे यूरोपीय युद्ध में सिम्मिलित हुआ है, ईमानदारी और न्याय की भावना से नहीं। चीन हज़ारो वर्षों तक शक्तिशाली राष्ट्र था और उस समय कोरिया बचा रहा। बीस वर्षों से अधिक नहीं बीते हैं कि जापान शक्तिशाली हुआ है पर कोरिया समाप्त हो गया। इसी एक उदाहरण से कोई भी देख सकता है कि जापान की 'ईमानदारी और न्याय' की भावना चीन से हीन है और चीन की ईमानदारी तथा न्याय का मापदंड दूसरे राष्ट्रों से अचा उठा हुआ है।

चीन के पास एक श्रीर दिव्य गुण है श्रीर वह है सामंजस्य श्रीर शांति की इच्छा। त्राज संसार के सभी राष्ट्रो श्रीर जातियों के बीच त्राकेला चीन ही ऐसा है जो शांति का प्रचार करता है। दूसरे राष्ट्र युद्ध संबंधी बातें करते हैं श्रीर साम्राज्यवाद के जरिये राष्ट्रों को नष्ट करने की वकालत करते है। हाल के वर्षों में, बहुत सी बड़ी लड़ाइयों और अपरिमित मृत्य से हुई हानि के अनुभव के बाद वे युद्ध मिटाने की बात करने लगे हैं। बहुत से शांति सम्मेलन हुए हैं जैसे पहिले का हेग सम्मेलन, युद्ध के बाद वार्सलीज सम्मेलन, जनेवा सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन श्रीर सबसे हाल में हुश्रा लौसान (Lausanne) सम्मेलन । लेकिन विभिन्न राष्ट्रो के प्रतिनिधि युद्ध के भय से शांति की चर्चा करने के लिए सम्मलित हुए हैं। उनकी शांति-स्थापना की यह इच्छा स्वामाविक प्रवृत्ति से नहीं है बल्कि उन्हें इसकी ब्रावश्यकता महसूस हुई है। चीनी लोगो में शांति की उत्कट इच्छा हज़ारो वर्षों से चली श्रा रही है। वह उनकी (चीनियों की) स्वाभाविक प्रवृत्ति है। व्यक्तिगत संबंध में 'नम्रता त्र्यौर विनय' पर ऋधिक जोर दिया जाता है। देश के शासन के संबंध में एक प्राचीन कहावत है—'जिसे ब्रादमी की हत्या करने में त्रानन्द नहीं त्राता है वही सभी त्रादिमयों को संगठित कर सकता है।<sup>2</sup> यह सब विदेशी राष्ट्रों के आदर्श से बहुत भिन्न है। चीन की राजभक्ति, मातृ-पितृ मक्ति, दया, भेम, ईमानदारी श्रीर ऐसे ही श्रीर पाचीन गुण स्वभावतया विदेशी सदाचारों से बढ़े दूए हैं। लेकिन शाति के नैतिक गुण में तो दसरे देशों की जनता से हम श्रीर श्रधिक बढ़े हुए हैं। यह विशिष्ट गुण हमारी

हमको केवल प्राचीन नैतिकता ही नहीं बल्कि प्राचीन विद्या को भी पुनर्जाग्रत करना ज़रूरी है। मांचू लोगो के त्राधिपत्य के बाद से हमारे चालीस करोड़ लोग सोते रहे हैं। हमारी पाचीन नैतिकता भी सोती रही है श्रीर हमारी पाचीन विद्या भी गाढ़ी निद्रा में है। श्रगर हम श्रपनी राष्ट्रीय भावनात्रों को पुनः पाप्त करना चाहते है तो हम अपनी विद्या अगैर नैतिक श्रादर्श को, जिसका पालन हम न करते रहे थे, पुनः लाएँ। यह प्राचीन विद्या है क्या ? राज के संबंध में मनुष्यों ने जितने सिद्धान्त बनाए हैं उनमें चीन का राजनीतिक दर्शन सबसे ऊँचा है। हम सोचते हैं कि हाल के वर्षों में यूरोप श्रौर श्रमेरिका के राष्ट्रों ने बड़ा कदम बढ़ाया है। फिर भी उनकी नई संस्कृति चीन के प्राचीन राजनीतिक दर्शन के समान पूर्ण नहीं है। चीन के पास राजनीतिक दर्शन का इतना ब्यौरेवार श्रौर स्पष्ट नमूना है कि विदेशी राजनीतिशों ने उनके मुकाबले में न कोई ईजाद की है न कुछ कहा ही है। 'महाविद्या' नामक पुस्तक में लिखा है—'किङ् चीज़ के स्वभाव को अञ्बी तरह परखो, ज्ञान की परिधि बढ़ान्त्रो, ऋपने उद्देश्य को शुद्ध रखो, मन पर श्रिधिकार करो, निजी गुणों को बढ़ाश्रो, परिवार में व्यवस्था रखो, देश पर शासन करो त्र्रौर संसार में शांति स्थापित करो।' यह त्र्रादमी को भीतर से बाहर की श्रौर विकसित करने की शिचा देता है। यह अपने भीतरी गुरा से प्रारम्भ करके संसार में शांति स्थापित करने तक ले जाता है। इस प्रकार के गंभीर श्रीर सबके ऊपर लागू होनेवाला तर्क विदेशी राजनीतिक दार्शनिको में न तो पाई जाती है स्त्रीर न उन्होंने कभी कहा ही है। यह पाणिडत्य का श्रमूल्य पिराड है जो चीन के 'राज-दर्शन' की खूबी है श्रीर यह सुरत्नित रखने योग्य है।

'मन पर ऋधिकार रखने, उद्देश्य को सचा बनाने, व्यक्तिगत गुणो को विकसित करने ऋौर पारिवारिक ब्यवस्था रखने' का सिद्धान्त स्वभावतः ही नैतिक च्रेत्र का है। लेकिन आज के दिनों में इसे ज्ञान के च्रेत्र में रखना ही ऋधिक उचित होगा। हमारे पूर्वजों ने नैतिक दिशा में ऋपना बडा प्रभाव स्थापित किया था। पर जब से हमारी राष्ट्रीयता का हास प्रारम्भ हुआ तब से राष्ट्रीयता के समान ही हमारी विद्या का वास्तविक मर्म भी समाप्त हो गया। साधारण जनता प्राचीन पुस्तकों को पढ़ती है और बराबर रूढ़ रूप से इस वाक्य को अपने वार्त्तालाप में व्यवहार करती है जिसे मैंने अभी ऊपर उद्धृत

किया है। लेकिन वह इन शब्दों की बिना व्याख्या द्वें और बिना गृढ़ अर्थ को जाने ही दोहराती रहती है। 'मन पर अधिकार रखने और उद्देश्य को सञ्चा बनाने' का ज्ञान भीतरी इच्छाओं के नियंत्रण करने पर होता है और इसकी व्याख्या करना किन है। सुङ्र राजकुल के समय के विद्वानों ने इस मानसिक शिच्चा पर बहुत ध्यान दिया था और जैंस-जैसे हम उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें कितनी सफलता मिली थी। लेकिन 'व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, परिवार में व्यवस्था रखना और राष्ट्र पर शासन करना' बाहरी सुधार हैं जिन्हें हमने व्यवहार में नहीं लाया है। कम से कम भूत काल के सैकड़ों वर्षों के बीच तो इनमें से किसी में भी हमें ऊपरी सफलता तक नहीं मिली है। जिसके फलस्वरूप हम अपने देश पर भी शासन नहीं कर सकते है और विदेशी लोग यह देख कर कि हम शासन करने में असमर्थ हैं, यहाँ आना चाहते हैं और हमारे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं।

हम चीन पर शासन क्यो नहीं कर सकते है ? कैसे विदेशी लोग हमारी इस कमजोरी को जान जाते हैं १ मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि विदेशी लोगों को यह देखने का तो अवसर मिलता नहीं कि हम अपने परिवार की व्यवस्था ठीक से करते हैं या नहीं । लेकिन वे इस बात को देख सकते हैं कि हममें व्यक्तिगत शिष्टता की कमी है। चीनियां के प्रत्येक शब्द श्रीर काम में सुरुचि की कमी जान पड़ती है। चीनी जनता के साथ किसी का अगर एक बार भी सम्पर्क हुआ कि वह हमारी इस कमजोरी को समक जाता है। साधारण विदेशियों की चीनी लोगों के प्रति यह धारणा है कि वे अशिक्षित और श्रासम्य हैं। श्रापवाद-स्वरूप केवल वे विदेशी हैं जो चीन में दस-बीस वर्ष रह चुके हैं या वरट्रेन्ड रसल (Bortrand Russell) के समान बढ़-बड़े दार्शनिक लोग हैं जिन्हे जीवन परखने की सूक्ष्म दृष्टि है श्रीर जो चीन श्राते ही यह समक्त जाते हैं कि यहाँ की सभ्यता यूरोपीय या श्रमरीकी सभ्यता से कहीं ऊँची है। इस प्रकार के लोग ही चीन की योग्य प्रशंसा करते है। साधारण लोगों की ऐसी धारणा क्या है ? इसका कारण यह है कि चीन वाले व्यक्तिगत शिष्टता पर बहुत कम ध्यान देते हैं । मैं बड़ी-बड़ी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रतिदिन की जिन्दगी के कामो श्रौर श्राचरणों में चीन के लोग बड़े त्रासावधान हैं। जब चीन के लोग प्रारम्भ में सयुक्त राष्ट्र त्रामेरिका गये तो वहाँ अमरीकी लोगों ने उनके साथ समानता का व्यवहार किया श्रीर श्रमरीकी जनता श्रीर चीनी जनता में कोई श्रन्तर नहीं माना। बाद

में सभी बड़े होटलों में चीनी ऋतिथियों को जगह नहीं मिलने लगी और बड़े-बड़े भोजनालयों ने ऋपने यहाँ भोजन करने के लिए चीनियों का प्रवेश निषेध कर दिया। इसका एकमात्र कारण यह है कि चीनियों में स्वच्छता की कमी है।

एक बार में एक जहाज में एक ग्रमरीकी कप्तान से बात कर रहा था। उसने मुक्ते चीन के एक मंत्री के बारे में कहा जो उसी जहाज से मेरी यात्रा करने के पहिले वाले खेप (खेवे) में गये थे। वे मंत्री महोदय जहाज पर जहाँ कहीं भी नाक छिड़कते थे श्रीर थूकते फिरते थे। यह सचमुच ही घृणा की बात है। मैंने कप्तान से पूछा कि उसने मंत्री महोदय के उस श्राचरण पर क्या किया। कप्तान ने कहा, 'मैं तो कुछ दूसरी बात सोच ही नहीं सका श्रीर उनके सामने ही श्रपना रेशमी रूमाल निकाल कर कालीन पर से मैंने उनके थूक को साफ कर दिया लेकिन मेरे इन कार्य की श्रोर भी उनका कम ही ध्यान गया।" चीनी मंत्री की स्थादत चीनी जनता के लिए साधारण बात है श्रीर यह बटना इन बात का द्योतक है कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले में कितने गिरे हुए हैं।

कन प्रयुत्तियस ने कहा है-- 'त्रगर चटाई ठीक से बिछी हुई नहीं है तो उस पर मत बैठो।' इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने व्यक्तिगत ग्राचरण पर कितना ध्यान दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने बैठने-उठने तक की छोटी-छोटी वातें तक कह दी हैं। सुङ्राजकुल के समय के कन प्रयुतियस के अध्येता भन पर अधिकार रखने, उद्देश्य को सच्चा बनाने श्रौर व्यक्तिगत विकास करने' के मामलों में बहुत सावधान थे। लेकिन आधुनिक चीन के लोग इस पर मुश्किल से ध्यान देते हैं। क्यों विदेश के बड़े-बड़े भोजनालय चीनियों को घुसने नहीं देते ? किसी ने मुक्ते एक घटना बताई थी जो इस प्रश्न का उत्तर देती है। एक बार ठीक भोजन कै समय जबिक कई भद्र-पुरुष श्रीर महिलायें भोजन-गृह में इकट्टे होकर श्रापस में विनोद कर रहे थे उसी समय वहाँ उपस्थित एक चीनी भद्र पुरुष ने बड़ी ख्रावाज के साथ वायुत्याग किया। सभी विदेशी घृणा-सूचक शब्द बोलते हुए तितिर-वितिर हो गए ब्रौर भोजनालय के मालिक ने चीनी सज्जन को बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद किसी चीनी त्रादमी को बड़े-बड़े भोजनालयों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। एक बार शंघाई में एक चीनी व्यापारी ने कुछ विदेशी लोगों को एक भोज में आमंत्रित किया आरे खाने के लिए जब सब टेबुन के चारों आरे

बैठ गए तो ठीक उसी समय व्यापारी ने वायुत्याग किया। सभी विदेशियों का चेहरा व्ययता से लाल हो उठा। वह व्यापारी वायुत्याग तो नहीं ही रोक सका उल्टे खड़े होकर अपना कपडा माड़ता हुआ जोर से टूटी-फूटी ऑगरेजी में कहने लगा—'ए-स-कोस-मी' स्नमा कीजिये—(ऑगरेजी शब्द एक्सक्युज मी का विकृत उच्चारण)। इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त ही असम्यतापूर्ण और बेहूदा है। फिर भी विद्वान लोग और विद्यार्था इस काम को वरावर करते हैं और सचमुच में इसका मुधार कठिन है। कुछ लोग कहते है कि शक्ति भर हल्ला करने की आदत स्वास्थ्य के लिए बडा लाभदायक है। इस प्रकार की गलत धारणा तो और भी निन्दनीय है। में चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता जल्द से जल्द इन खराब आदतो को छोड़ दे और यह उनकी व्यक्तिगत शिष्टता के मामले में पहला कदम होगा।

फिर, चीनी लोग अपनी अँगुली के नखों को एक इंच या इससे मी अधिक बढाना पसन्द करते हैं तथा उन नखों को साफ भी नहीं करते और इसे ही शिष्टता मानते हैं। फ्रांसीसियों को भी नख बढाने की आदत है पर वे की या के इंच बढाते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनके कठिन काम करनेवाला मजदर नहीं होने का सबत है। सम्भवतः चीनियों की भी यही धारणा है। परन्तु कठिन अम के प्रति इस प्रकार की वृशा-भावना अम की मर्यादा के, जो हमारे कुमिङ ताङ का सिद्धान्त है, एकदम विरुद्ध है। फिर, चीनियो के दाँत बहुत पीले श्रीर काले होते हैं श्रीर उन्हें वे कभी ठीक तरह से साफ नहीं करते। अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं देने का यह दूसरा दोष है। ये सभी गदी श्रादतें प्रतिदिन की स्वच्छता के सरल तरीकों से मिट सकती हैं। परन्तु चीन के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसके फलस्वरूप यद्यपि हमें 'व्यक्तिगत गुगों के विकास करने, परिवार को व्यवस्थित रखने, राज पर शासन करने ऋौर संसार में शाति-स्थापित' करने की विद्या है परन्तु जैसे ही विदेशी इमसे मिलते हैं वे इमको असभ्य करार दे देते हैं और इसलिए इमारी विद्यायों का ऋध्ययन गंभीरता से नहीं करते। रसल जैसे दार्शनिकों को छोड़ कर कोई भी विदेशी पहली नजर में चीन को देखकर उसकी सम्यता को नहीं समभ सकता है श्रौर केवल वे लोग ही जो चीन में दस या इससे भी श्राधिक वर्षों तक रह चुके हैं इमारी संस्कृति की लम्बी परम्परा की प्रशंसा कर सकते हैं। अगर हर आदमी कुछ ठीक ढंग से व्यक्तिगत आदतो को सुधारने की कोशिश करे, 'भीतरी चरित्र को बाहर की ब्रोर प्रकट होने दे,' चरित्र की छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दे, श्रीर विदेशियों के साथ मिलने पर उनकी

स्वतंत्रता पर बेहूदे ढंग से आघात न करें तो विदेशी लोग निश्चय ही चीन वालो की इज्ज़त करेंगे। यही कारण है कि मैं आज व्यक्तिगत स्वच्छता पर बोल रहा हूँ। त्राप युवक लोग विदेशियों की त्राधुनिक संस्कृति से ज़रूर शिचा प्रहरण करें क्रौर पहिले अपना विकास करें तभी आप 'परिवार की व्यवस्था करने श्रीर राज पर शासन करने की बात कर सकते हैं। श्राज हर देश का शासन-प्रबन्ध उन्नतिशील है पर चीन में अवनति की ओर जा रहा है। क्यों ? क्या इसलिए कि हम विदेशी राष्ट्रों की राजनीतिक प्रभुत्व श्रीर श्रार्थिक नियंत्रण के नीचे हैं ? हाँ, यह बात तो ठीक है लेकिन अगर इसके मौलिक कारण को ढूँढ़ें तो हमको पता चलेगा कि यह चीनी लोगों के व्यक्तिगत गुण को विकास न करने के ब्रौर भी कारण हैं। हम यह भूल गए हैं कि चीन के पूर्वजो ने व्यक्तिगत सुधार को 'मन पर अधिकार रखना, उद्देश्य को सच्चा बनाना, हर चीज़ के असली तत्व को परखना और ज्ञान की परिधि को बढ़ाना' तक पहुँचा दिया था। कितनी विवेकपूर्ण शिच्चा है, कितना विस्तृत दर्शन है ! श्रौर यह चीन की प्राचीन विद्या है । श्रगर श्रव हम श्रपने परिवार को व्यवस्थित रखना चाहते हैं स्त्रीर स्त्रपने राष्ट्र पर शासन करना चाहते हैं त्रीर विदेशी नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं तो हम अपना व्यक्तिगत सुधार अवश्य प्रारम्भ कर दे; इम अपनी प्राचीन विद्या और विस्तृत दर्शन को पुनः जीवित करें ब्रौर तभी हम उत्साह की जागृति कर सकते हैं, चीनी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनः लौटा सकते हैं।

प्राचीन विद्यात्रों के श्रलावे उसी तरह की हमारी प्राचीन योग्यताएँ भी हैं। श्राज चीन की जनता विदेशी यंत्रों के विकास श्रीर श्राधुनिक विज्ञान की श्राश्चर्यजनक प्रगति देखती है तो वह स्वभावतः सोचती है कि विदेशियों के मुकाबिले में उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है। लेकिन हज़ार वर्ष पहिले चीनियों की योग्यता क्या थी १ यूरोप की कुछ श्रमूल्य चीज़ों का श्राविष्कार प्राचीन चीन में ही हुआ था। उदाहरण के लिए कम्पास को लीजिये। श्राज के महान जहाजी युग में कम्पास एक घंटा क्या एक च्या के लिए भी हटाया नहीं जा सकता है। यह कम्पास चीन वालों ने हज़ारों वर्ष पहिले श्राविष्कार किया था। चीनियों ने बिना किसी प्रकार की योग्यता के ही कम्पास का श्राविष्कार नहीं किया होगा श्रीर जिसे चीन वाले पहिले ही व्यवहार में लाये थे उसे ही विदेशी लोग श्राज व्यवहार में ला रहे हैं। यह इस बात का परिचायक है कि चीन की योग्यता विदेशियों से कितनी पढ़ी-चढ़ी थी। एक श्रीर चीज़ है जिसका स्थान सम्यता के हतिहास में बहुत ऊँचा है श्रीर

वह है मुद्र ग्-कला। पश्चिम का सुधरा हुन्ना त्राधुनिक छापालाना लाला समाचार-पत्र एक घरटे में छाप सकता है। लेकिन मुद्र ग कला का इतिहास चीन के प्राचीन त्राविष्कारों से प्रारम्म होता है। फिर चीनी मिट्टी का बर्तन लीजिए। यह त्राज मानव-समाज के प्रतिदिन के व्यवहार की चीज़ हो गई है। इसके त्राविष्कार का श्रेय भी चीन को ही है त्रार यह चीन की लास चीज़ है। विदेशी लोग त्रव तक भी इसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीनियो द्वारा बनाए गए बर्तन में जो लालित्य त्रीर सुन्दरता है वह नकल में कहाँ! त्राधुनिक युद्धों में बिना धुत्रगाँ वाली बारूद व्यवहार की जाती है लेकिन यह भी चीनियों द्वारा त्राविष्कृत धुत्रगाँदार काली बारूद का परिष्कृत रूप है। ये प्रधान-प्रधान त्रीर त्रामूल्य त्राविष्कार—कम्पास, मुद्र ग्-यंत्र, बारूद त्रादि—पश्चिमी राष्ट्र त्राज त्र च्छी तरह जानते हैं त्रीर व्यवहार में लाते हैं तथा इन्हीं के द्वारा त्राज वे महान बने हुए हैं।

श्रादमी के भोजन, वस्त्र, घर श्रीर यातायात के साधनों में भी चीन ने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार कर मानव समाज को दिया है। जैसे पेय पदार्थों को ही लीजिए। चीन ने चाय की पत्तियों का आविष्कार किया जो श्राधनिक संसार की परमावश्यक वस्तुश्रों में से एक है। सभ्य देश श्राज चाय को व्यवहार करने में होड़ लगाए हुए हैं और मदिरा के स्थान पर इसे व्यवहार में लाने लगे हैं। इस प्रकार चाय शराब पीने की गन्दी आदतों को छड़ा रही है; साथ-साथ मनुष्य को इससे कई दूसरे लाम भी हैं। वस्त्र को लीजिए-विदेशी लोग रेशमी चीज़ों को सबसे मूल्यवान समऋते हैं श्रीर रेशमी कपड़ा पहनने वालों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। रेशम का कीड़ा जिससे रेशम पैदा होता है, हजारो वर्ष पूर्व सबसे पहिले चीन में पाया गया था। घर-विदेशियों द्वारा बनाए जाने वाले घर सचमुच में हर तरह से पूर्ण होते हैं लेकिन मकान बनाने का सिद्धान्त और मकान में लगने वाली समी मुख्य-मुख्य चीजें चीनियों द्वारा ही निकाली गई हैं। उदाहरण के लिए देखिए-मेहराबदार दरवाजा चीन में ही सबसे पहिले पहल बना था। याता-यात के साधन को लीजिए--पश्चिमी लोग सोचते हैं कि लटकता हुआ पुल त्राधिनिक इंजिनियरिंग की उपज है श्रौर यह पश्चिमी लोगों की योग्यता का ही फल है। लेकिन निदेशी लोग जो चीन के भीतरी प्रदेशों की यात्रा करते हैं श्रीर सच्वान तथा तिब्बत की सीमा पर पहुँचते हैं, वे देखते हैं कि चीनी लोग दो ऊँचे पर्वतो के बीच का रास्ता और गहरी नदियों को लटकने हुए बुल पर से पार करते हैं। तब वे अनुभव करते हैं कि लटकते हुए पुल के

श्राविष्कार का श्रेय भी चीनी लोगों को ही है विदेशियों को नहीं जैसा कि ते पहले सोचा करते थे। इन सारी बातों से पता लगता है कि प्राचीन काल में चीन वाले अयोग्य नहीं थे। लेकिन उनकी योग्यता आगे चलकर खतम हो गई और जिसके फलस्वरूप हमारी राष्ट्रोय प्रतिष्ठा का भी हास हो गया। अगर हम पहिले जैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्राचीन योग्यता को भी निश्चय ही जगाना होगा।

अगर हम अपनी प्राचीन नैतिकता, विद्या और योग्यता को पुनः लाने में सफल हो जाते हैं तो भी इस आधुनिक संसार में चीन को आगे बढ़ाकर और राष्ट्रों के मुकाबिले में हम प्रथम स्थान देने के योग्य न हो सकेंगे। अगर हम अपने पूर्वजों के समय-सी, जबिक चीन की धाक संसार भर पर कायम थी, विरासत में मिली चीज़ों को फिर से पस्तुन कर सके तो भी चीन को प्रथम दर्जें का राष्ट्र बनाने के लिए हमको यूरोप और अमेरिका की अच्छी बातों को सीखना ही पड़ेगा। जब तक हम विदेश की अच्छी चीज़ों को नहीं सीखते हैं हम पीछे ही पड़ते जाएँगे। क्या दूसरे देशों से चीन के लिए सीखना कठिन होगा? हमने अपनी धारणा बना ली है कि विदेशी यंत्र बड़े पेचीले होते हैं और उनके चलाने की कियाओं को सीखना आसान नहीं है। पश्चिम में हवाई जहाज चलाने का काम सबसे कठिन समक्ता जाता है और यह सबसे आधुनिक आविष्कारों में से है। फिर भी हम प्रतिदिन ताइ-पातौ (केय-न के एक स्थान का नाम) से हवाई जहाजों को उड़ते हुए देखते हैं। और क्या वांयुयान-संचालक चीनी नहीं हैं?

श्रगर चीनी लोग वायुयान-संचालन का काम सीख सकते हैं तो श्रौर दूसरा कौन सा कठिन कार्य है जिसे वे नहीं सीख सकते ? श्रपने ज्ञान श्रौर युगों से चली श्राती हुई संस्कृति के दृढ़ श्राधार श्रौर साथ-साथ श्रपनी बुद्धि के कारण विदेश की श्रच्छी-श्रच्छी चीज़ों को सीखने में हम निश्चय ही समर्थ होंगे। पश्चिम की सबसे श्रच्छी चीज़ विज्ञान है। यह ज्ञान तीन सो वर्षों से प्रगति कर रहा है लेकिन गत श्राधी शताब्दी में तो इसने बड़ी ही तीत्र गित से श्रागे पैर बढ़ाया है। विज्ञान की प्रगति ने श्रादमियों के लिए 'प्रकृति की शक्तियों को छीन लेना' श्रौर प्राकृतिक शक्तियाँ जो कर सकतो हैं उन्हें कर दिखाना सम्भव कर दिया है।

सबसे हाल में त्राविष्क्रत शक्ति बिजली है। पहिले शक्ति (Power) कोयले से पैदा की जाती थी क्रीर उससे मशीनें चलती थी। अब पश्चिमी

विज्ञान एक कदम आगे बढकर विजली के युग में पहुँच गया है। संयुक्त राष्ट् श्रमेरिका में एक श्राध्यर्यजनक योजना तैयार हो रही है जिससे सम्पूर्ण देश के कारखानों की बिजली शक्ति एक संगठित प्रणाली में ग्रंथ दी जाएगी। वहाँ हजारों कारखाने हैं श्रीर हर कारखाने में शक्ति पैदा करने की श्रपनी-श्रपनी मशीन है श्रौर हर मशीन में निजली की शक्ति पैदा करने के लिए कोयला जलता है। इस प्रकार हज़ारो कारखानों में बहत कोयले श्रीर बहत परिश्रम की ज़रूरत होती है। इन कारखानों में कोयं के इतनी ज्यादा खपत है कि हजारों मीलां में बिछी हुई रेल लाइनें भी उतना जलावन नहीं ला सकतीं जितने की ज़रूरत होती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि रेलगाड़ियाँ विभिन्न स्थानों की कृषि की उपज को इधर-उधर नहीं ले जा सकती हैं श्रीर जिससे इन पदार्थों के निकने का उतना नड़ा नाजार नहीं मिलता है जितना वड़ा मिलना चाहिए। चूं कि कोयले को व्यवहार करने से इस प्रकार की भयानक दो ऋसुविधाएँ हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ऋमेरिका एक केन्द्रीय शक्ति उत्पादक घर (Central Power House) बनाने को सोच रहा है जो हज़ारों कारखानों में लगने वाली विजली शक्ति को एक प्रखाली में गूँथ देगा। अगर इस महाशक्ति की योजना सफलीभूत होती है तो हज़ारों कारखानो के शक्ति उत्पादक यंत्र एक केन्द्रीय यंत्र में एकत्रित कर दिए जा सकेंगे। हर कारखाने को कोयला मोंकने के लिए बहुत से मज़दूरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। काम को अच्छी तरह चलाने के लिए विजली शक्ति वाहक एक ताँबे का तार काफी होगा। इस योजना के लाभ का उदाहरण इस व्याख्यान-भवन में एकत्रित हजारों श्रादमियों से दिया जा सकता है। अगर यहाँ एकत्रित हज़ारो आदिमयों से हर एक के पास एक छोटा-छोटा चूल्हा भोजन बनाने के लिए होता यह कितना बडा तकलीफदेह ग्रौर व्यर्थ का काम होगा। लेकिन अगर हम सभी लोग मिल जाएँ और भोजन एक बड़े चूल्हे में बने ती हम सबो के लिए बड़ा ही आरामदायक होगा और सस्ता भी पड़ेगा। अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने सभी कारखानों को एक विद्युत शक्ति प्रणाली में गूँ यने की योजना बना रहा है। श्रगर चीन पश्चिम की बातों को सीखना चाहता है तो उसे कोयले की शक्ति से नहीं बल्कि विजली की शक्ति से पारम्भ करना होगा और सम्पूर्ण राष्ट्र को एक मन से होकर काम में जुट जाना पड़ेगा। इस प्रकार से सीखने के रास्ते की तुलना सैनिकों द्वारा सामने से त्राक्रमण करने वाली नीति से की जा सकती है जिसमें त्रागे वढ़ी हुई सेना को रोक कर त्राक्रमण किया जाता है। त्रगर

हम त्राज तक की गई उन्नति से फायदा उठा सकें तो दस वर्षों के अन्दर दसरे राष्ट्रों से श्रागे तो नहीं बढ़ सकेंगे लेकिन उनके साथ कदम तो जहर मिला सकेंगे। अगर इस पश्चिम से सीखना चाहते हैं तो हमें अगली पंक्ति के समकत्त होना होगा, पीछे से अनुसरण करने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए विज्ञान के ऋध्ययन में इसको दो सौ वर्षों के समय की बचत होगी। त्राज हम इस परिस्थित में हैं कि त्रागर हम त्राव भी सोए ही रहें श्रीर संघर्ष करना नहीं प्रारम्भ करें श्रीर श्रपनी राष्ट्रीय प्रतिश्र प्राप्त करने के तरीको को नहीं जानें तो सब दिनों के लिए हमारा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा श्रौर इमारी जाति लुप्त हो जाएगी। लेकिन श्रव जब इम जानते हैं कि कैसे काम करें तो हमें संसार की आधुनिक धाराओं का अनुसरण करना ही होगा और पश्चिमी राष्ट्रों की अञ्ची बातों को सीखना ही पड़ेगा। हम इस बात के ऋध्ययन में लग जाऍगे उसमें निश्चय ही दूसरों से ऋागे बढ जाएँगे श्रौर 'सबसे श्रन्तिम का प्रथम होना' वाली कहावत को पूरा कर दिखाएँगे। यद्यपि इस कई शताब्दी पीछे पिछड़े हुए हैं लेकिन अब संसार के साथ ऋपना कदम बढाने में हमें कुछ ही वर्ष लगेंगे। जापान हमारे सामने सबसे अञ्छा उदाहरण है। पहिले चीन से उसने अपनी संस्कृति को नकल की थी ब्रौर इमसे उसकी संस्कृति कहीं हीन थी। लेकिन हाल के वर्षों में जापान ने केवल यूरोप ऋौर ऋमेरिका की सभ्यता का श्रध्ययन ही नहीं किया है बल्कि कुछ ही दशाब्दियों में वह संसार का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। मैं तो नहीं सोचता हूँ कि इमारी बुद्धि जापान से कम तेज है। श्रीर श्रव जापान की श्रपेक्वा हमें पश्चिम से सीखने में **त्रासानी है। इसलिए** त्र्रगला दस वर्ष का समय हमारे लिए संकट-काल है। अगर हम भी जापानियों की तरह अपने को जायत कर ले और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाने के लिए पूर्ण इच्छा से काम में जुट जाएँ तो एक दशाब्दी के अन्दर ही विदेशी राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण तथा विदेशियों की बढ़ती हुई आबादी के दबाव और हमारे जो अन्य प्रकार की आपदाएँ हैं इन सबों से ऋपना पिंड छुड़ाने में ऋवश्य ही समर्थ हो सकेंगे। जापान ने पश्चिम से कुछ दशाब्दियों तंक ही सीखा श्रीर संसार का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। लेकिन चीन की जन-संख्या जापान से दसगुनी और क्षेत्र-फल तीस गुना ऋधिक है और जापान की अपेदा उसके साधन भी ऋधिक हैं। अगर चीन जापान के मुकाबिले का हो जाय तो वह अकेला ही दस बड़ी शक्तियों के बर।बर होगा। इन दिनों ससार में पाँच ही बड़ी शक्तियाँ हैं—ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान और इटली; और जब जर्मनी और रूस अपना संगठन कर लेंगे तो छः या सात शक्तियाँ हो जाएगी। अगर चीन केवल जापान के ऐसा भी हो जाय तो उसे अपने राष्ट्र के अन्दर ही दस शक्तियों की ताकत होगी और तब वह अपनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ष्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग्य हो सकेगा।

जब चीन इस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा उसके बाद क्या होगा १ प्राचीन काल में चीन में एक कहावत प्रचलित थी- 'कमजोरों को उबारो ऋौर गिरे हुन्नो को उठान्नो।' इस भद्र नीति के कारण ही चीन हुज़ारों वर्षों तक उन्नतिशील रहा और अन्नाम, श्याम, बर्मा, कोरिया तथा दसरे छोटे-छोटे राज अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में समर्थ हो सके थे। जैसे ही यूरोपीय प्रभाव पूर्वी देशों पर फैला, श्रन्नाम फ्रांस द्वारा, वर्मा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा श्रीर कोरिया जापान द्वारा हडप लिया गया। श्रगर हम चीन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही प्राप्त नहीं करनी चाहिए बल्कि संसार की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिए। अगर चीन इस जिम्मेवारी को नहीं ले सका तो वह संसार के लिए लाभ के बदले महान् हानिकारक ही सिद्ध होगा चाहे वह जितना भी मजबूत क्यों न हो जाय। संसार के प्रति सचमुच हमारा कर्त्त व्या है ? शक्तिशाली राष्ट्र जिस रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं उसका मतलब दूसरे राष्ट्रों को समाप्त करना है। अगर चीन शक्तिशाली हो जाय, और दूसरे देशों को रीदना चाहे और बड़े-बड़े राष्ट्रों की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर उन्हीं लोगों के रास्ते जाय तो यह उसका बड़े राष्ट्रो का केवल पदानुकरण मात्र होगा। इसलिए हम अपनी नीति पहिले ही निर्धारित कर लें। सिर्फ अगर हम कमजोरो को उनारें श्रीर गिरे हुस्रो को ऊँचा उठाएँ तो हम श्रपने राष्ट्र के देवी कर्त्त व्य का ही पालन करेंगे। हम कमजोरो श्रीर श्रहारांख्यक लोगो की सहायता निश्चय ही करेंगे और संसार के बड़े शक्तिशाली राष्ट्री का विरोध करेंगे। श्रगर सम्पूर्ण देश की जनता इस बात के लिए कटिबद्ध हो जाय तो हमारा राष्ट्र निश्चय ही उन्नतिशील होगा अन्यथा हमारे लिए कोई आशा नहीं है। आज हम चीन की प्रगति करने के पहिले इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि इम गिरे हुए को उठाएँगे श्रीर कमजोरों की सहायता करेंगे श्रीर जब इस मजकृत हो जाएँगे श्रीर शक्तिशालियों के राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक प्रमुख की आप बीती पुसीवतीं पर गौर करेंगे और दूसरे निर्वल और अल्पसंख्यक लोगों को उसी तरह की तकलीकों में पड़े हुए देखें गे तो हम उठ लड़े होंगे ऋौर साम्राज्यवाद को ध्वंस कर देंगे। तब सच्चे रूप में 'देश में शासन करना ऋौर संसार में शांति स्थापित करना होगा।'

त्रगर भविष्य में हम इस उद्देश्य तक पहुँचना चाहते हैं तो अब हम निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रीय भावनात्रों को जगायें, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्राप्त करें और अपनी प्राचीन नैतिकता और शांति की इच्छा के आधार पर संसार को संगठित करें और समानता तथा आतृत्व का विश्व-शासन कायम करें। हम चालीस करोड़ जैनता पर इसकी बड़ी जिम्मेवारी है। आप सज्जन वृन्द हमारे चालीस करोड़ के एक हिस्से हैं। आप सभी इस जिम्मेवारी को को कंषे पर ज़रूर लीजिए और अपने राष्ट्र की सची मावना को प्रगट कीजिए।

मार्च २, सन् १६२४ 🛊०



## प्रजातन्त्र का सिद्धान्त

## पहला व्याख्यान

सज्जनो, त्राज में जनता की सर्वभौमिकता के सम्बन्ध में बोलने जा रहा हूँ। जनता की सार्वभौमिकता है क्या ? इस शब्द की परिभाषा करने के पहले हम यह जान लें कि 'जनता' क्या है ? मनुष्यों का एकत्रित श्रौर संगठित समुदाय ही जनता है। यह सार्वभौमिकता क्या है ? राज के सम्पूर्ण चेत्र पर स्थापित शक्ति त्रौर त्र्राधिकार ही सार्वभौमिकता है। त्र्राज के सब-से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र को चीनी भाषा में 'सामर्थ्यवान राष्ट्र' कहते हैं श्रीर विदेशी भाषा में शक्तिशाली राष्ट्र। चीनी भाषा में यंत्रों की ताकत को 'घोड़े का सामर्थ्य' श्रीर विदेशी भाषाश्रों में 'घोड़े की शक्ति' कहते हैं। इस प्रकार सामर्थ्य त्रीर शक्ति परस्पर एक दूसरे के ऋर्थ में व्यवहृत होते हैं। त्रादेश को पालन कराने श्रीर जनसाघारण की कार्यवाही को व्यवस्थित रखने की शक्ति ही 'सार्वभौमिकता' है और जब 'जनता' और 'सार्वभौमिकता' एक साथ मिला कर बोते जाते हैं तो वे जनता की राजनीतिक शक्ति के ऋर्थ में लागू होते हैं। 'राजनीतिक शक्ति' को सममने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि शासन व्यवस्था क्या चीज़ है। बहुत लोग सोचते हैं कि शासन व्यवस्था बहुत गृढ श्रौर कठिन विषय है जिसे साधारण लोग नहीं समक सकते हैं। चीन के सैनिक बरावर कहा करते हैं 'हम सैनिक ही हैं श्रीर राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।' वे क्यों इसके बारे में श्रनजान हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि वे शासन-व्यवस्था को एक गंभीर श्रीर गृह श्रध्ययन का विषय मानते हैं। वे नहीं जानते कि यह बहुत ही स्पष्ट ग्रीर समक में ग्राने वाला विषय है । ग्रागर सैनिक वर्ग कहते हैं कि वे शासन व्यवस्था में दखल नहीं देंगे तो हम उनकी बात समक सकते हैं लेकिन अगर वे कहते हैं कि वे शासन व्यवस्था को समक नहीं सकते हैं तो वे मूर्ख हैं। चूँकि सरकार के पीछे सैनिक शक्ति रहती है इसलिए उन्हें ज़रूर समम्तना चाहिए कि शासन व्यवस्था क्या है ? संचेप में, सरकार जनता की चीज़ है जो जनता द्वारा जनता के कामों को नियंत्रित करती है। यह नियंत्रण करने की शक्ति ही राजनीतिक सार्व-भौमिकता है श्रीर जब जनता सरकार का नियंत्रण करती है तो उसें इस 'जनता की सार्वभौमिकता' कहते हैं।

अब जब हमने 'जनता की सार्वभौमिकता' को समभ लिया तो इसके कार्यों का अध्ययन करें। हम जब अपने आसपास के जीवन को देखते हैं या अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो सीचे शब्दों में अगर कहे तो हम मानव जाति के अस्तित्व की रज्ञा के लिए हम मानव शक्ति का उपयोग होता हुआ पाते हैं। अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव जाति को सरका ' . श्रोर जीविका ज़रूर चाहिए श्रोर इन दो चीज़ों की पूर्ति करने में ही मानव . जाति प्रतिदिन व्यस्त है। सरजा का ऋर्थ है स्नात्म-रज्ञा चाहे वह व्यक्तिगत हो या एक समुदाय का या एक राज का। आरात्म-रत्ता की शक्ति ग्रस्तित्व वनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जीविका का ऋर्थ भोजन की तलाश करना है। ग्रात्म-रत्ना ग्रौर भोजन की तलाश—ये दो प्रमुख साधन हैं जिनसे मानव जाति अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेकिन जहाँ मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चेष्टा करता है वहाँ दूसरे प्राणी भी अपनी रज्ञा में सचेष्ट रहते हैं। जबिक मनुष्य भोजन की तलाश कर रहा है तो दूसरे प्राणी भी अपने भोजन की तलाश में हैं श्रौर इस प्रकार मनुष्य की सरजा श्रीर जीविका दूसरे प्राणियों की सुरचा श्रीर जीविका के साथ टकराती है श्रीर तब संघर्ष पैदा हो जाता है। संघर्ष के बीच श्रपने को जिन्दा रखने के लिए मनुष्य ज़रूर लडता है श्रीर इस प्रकार मानव-जीवन के प्रारम्भ से मनुष्य जाति ने लड़ना नहीं छोड़ा है। इस तरह मानव जाति ने अपनी ताकत समाम में लगाई है श्रीर वह इस धरती पर जन्म लेने के समय से श्राज तक मीषण संघर्ष के बीच ही रही है।

मानव जाति का यह संघर्ष कई कालों में विभक्त किया जा सकता है। मानव इतिहास के प्रारम्भ होने के पूर्व का प्रारम्भिक श्रोर जंगली जीवन का समय ही पहला काल है। हम नहीं जानते कि वह काल कितना लम्बा बीता होगा। परन्तु हाल में भू-गर्भ-तत्ववेत्ताश्रों ने पत्थरों की परतों का श्रध्ययन करते समय उनमें मानव प्राणि के जो श्रवशेष पाए हैं वे बीस लाख वर्षों से श्रधिक प्राचीन नहीं हैं। बीस लाख वर्षों से श्रधिक प्राचीन पत्थरों में मानवीय विह्न नहीं मिलते हैं। श्रौसत श्रादमी कई लाख वर्ष पहते की वटनाश्रों को श्रत्यन्त ही संदिग्ध श्रोर श्रानिश्चित मानते हैं लेकिन श्राधिनक भू-गर्भविज्ञान की प्रगति से भू-गर्भ-तत्ववेत्ता पत्थरों की विभिन्न परतों में श्रन्तर कर सकते हैं श्रौर हर परत कई पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। वे उन पत्थरों से विभिन्न भू-गर्भ-युग की व्याख्या करते हुए यह बतला सकते हैं कि कौन परत श्राधुनिकतम है श्रौर कौन परत प्राचीन।

हम लोगो को बीस लाख वर्ष बहुत ही लम्बा समय जान पड़ता है लेकिन भू-गर्भ-तत्ववेत्तात्रों के लिए यह एक ब्राह्म काल सा है। पत्थर के कितने परत ऐसे हैं जो बीस लाख वर्षा से भी ऋधिक पुराने हैं। लेकिन जब से पत्थर बनना शुरू हुआ। उससे पहले की पृथ्वी के इतिहास जानने की कोई सामग्री नहीं है। लोक-प्रचलित सिद्धान्त यह है कि पत्थर बनने के पहले एक तरह का तरल पदार्थ था। उसके पहले गैस जैसी कोई चीज़ थी विकासवाद दर्शन के अनुसार प्रारम्भ में पृथ्वी गैस-पिंड थी और सूर्य का एक ग्रंश था। शुरू-शुरू में सूर्य श्रोर गैस-पिंड से श्राकाश में तारा-मंडल बना'। जब सूर्य में सिकुड़न पैदा हुई तो बहुत से गैस-पिंड उससे टूट-टूट कर बिखर गए जो कि अन्त में जमकर तरल पदार्थ के रूप में हो गए और वे तरल पिंड ही पीछे कड़े होकर पत्थर में परिशात हो गए। सबसे प्राचीन चट्टान करोड़ो वर्ष पहले का मिलता है। भू-गर्भ-तत्ववेत्तात्रों ने दो करोड़ वर्ष प्राचीन पत्थरो का निश्चित प्रमाण पा लिया है। इसलिए वे अनुमान करते हैं कि गैस-पिंड के तरल पिंड के रूप में परिगात होने में करोड़ो वर्ष ज़रूर लगे होगे और फिर उतना ही समय तरल पिड के कड़े होकर पत्थर बनने में भी लगा होगा। सबसे प्रथम पत्थर बनने के समय से त्राज तक का समय कम से कम दो करोड़ वर्षों का है। चूंकि इस बात का कोई लिखित वृत्तान्त नहीं है इसलिए हमें यह बहुत दीव काल सा जान पड़ता है। लेकिन भू-गर्भ-तत्ववेत्ता इसे ऋपेजाकृत ऋर्वाचीन मानते हैं।

इस भू-गर्भशास्त्र से हमारे त्राज के विषय का क्या सम्बन्ध है ? पृथ्वी की उत्पत्ति से ही मनुष्य की उत्पत्ति का हाल हम जान सकते हैं । भू-गर्भ-तत्व वेत्तात्रों ने पाया है कि मानव-इतिहास केवल बीस लाख वर्षों के ग्रन्दर का ही है श्रीर मानव सम्यता की उत्पत्ति तो केवल दो लाख वर्ष पहले हुई है । इस काल के पहले मनुष्य श्रीर पशु में बहुत कम ग्रन्तर था इसलिए दार्शनिकों का कहना है कि मनुष्य का पशु से ही विकास हुग्रा है; वह एकाएक मनुष्य होकर ही नहीं पैदा हुग्रा था । इन दो लाख वर्षों के ग्रन्दर मनुष्य श्रीर सभी प्राणी क्रिमक विकास से गुजरते हुए वर्त्त मान ग्रवस्था तक में पहुँचे हैं । हम कोन से युग में ग्रा पहुँचे हैं ? यह युग जनता की शक्ति का है; प्रजातंत्र का है । यद्यपि प्रजातंत्र की चर्चा दो हजार वर्ष पहिले यूनान श्रीर रोम में हुई थी तथाणि केवल गत डेढ़ शताब्दियों से ही संसार में उसका पैर स्थिर रूप स जम सका है । इस काल के पहले निरंकुश राज श्रीर उसके भी पहले दैवी- प्रसुत्व का युग था । दंशो प्रसुत्व युग के पहले जङ्गली जीवन का समय था

जिसमें मनुष्य पशुस्रों से लडता था। मनुष्य भी रहना चाहता था श्रौर पशु भी। मनुष्य के पास श्रपनी स्थिति बनाए रखने के दो साधन थे—एक तो जीविका की तलाश श्रौर दूसरा श्रात्म-रचा। श्रित प्राचीन काल में मनुष्य पशुश्रों का मच्चण करता था श्रौर पशु मनुष्य का। इन दोनों के बीच निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। सम्पूर्ण पृथ्वी विषैले सापो श्रौर खूँखार जानवरों से भरी थी। मनुष्य खतरों से घिरा हुश्रा था श्रौर इसलिए उसे श्रपनी जीवन-रचा के लिए लड़ना पड़ता था। मनुष्य श्रौर जानवरों के बीच होने वाला उस समय का संग्राम श्रव्यस्थित ढङ्ग का था। उसमें दलबन्दी नहीं थी। हर श्रादमी श्रपने लिए लड़ता था।

मनुष्यों की उत्पत्ति के मूल-स्थान के सम्बन्ध में कुछ लोगों की राय है कि पहले पहल कुछ खास स्थानों पर ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन भू-गर्भ-तत्ववेत्तास्रों का कथन है कि पृथ्वी पर जब एक बार मनुष्य पैदा हुन्ना तो वह हर जगह पैदा ह ने लगा होगा। क्यों कि जहाँ भी पृथ्वी के नीचे देखा जाता है वहाँ ही मानव स्रवशेष पाए जाते हैं। मनुष्यों स्रोर जङ्गली जानवरों के बीच का संवर्ष श्रभी तक बन्द नहीं हुन्ना है। स्रगर हम मलयिसया (Malysia Islands) द्वीपसमूह के जङ्गली भागों में जाय तो हम पायेंगे कि यह संवर्ष स्रभी भी चल रहा है। स्रगर हम किसी जङ्गली पहाड़ों या बड़ी मरुभूमि में जाएँ जो निर्जन स्रोर निधूभ है तो हम स्रभी भी उन प्राचीन युगों के मनुष्यों स्रोर पशुस्रों के वातावरण का कुछ स्रनुमान कर सकते हैं। स्र धले स्रतीत का इतिहास हम इसीलिए जान सकते हैं कि हमने उस काल के मनुष्यों के सम्बन्ध में इम कुछ भी नहीं जान सकते हैं।

भूतकाल की घटनात्रों के अध्ययन करने का साधारण तरीका यह है कि हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहास लिखित वृत्त है और लेखन-कला के आविष्कार के पहले की सम्यता का कोई भी लिखित इतिहास नहीं है। चीन के पास पाँच या छु: इज़ार वर्षों से अधिक प्राचीन लिखित इतिहास नहीं है। चीन के पास पाँच या छु: इज़ार वर्षों से अधिक प्राचीन लिखित इतिहास नहीं है और मिश्र के पास दस हजार वर्षों से अधिक का नहीं है। सभी प्रकार के ज्ञान उपार्जन करने में चीन पूर्णरूप से पुस्तको पर निर्भर रहा है लेकिन विदेशी राष्ट्र दूसरे उपायों का अवलंबन करते हैं। उन देशों के प्रारम्भिक और माध्यमिक पाठशालाओं के छात्र किताबों से ज्ञान उपार्जन करते हैं लेकिन विश्वविद्यालयों के छात्र वास्तविक पर्यवेद्यान करते हैं। चट्टानों-जानवरों और जङ्गली जातियों के जीवन के अध्ययन के साथ-साथ किताबों

का भी ऋध्ययन कर वे परिशाम निकालते हैं कि हमारे पूर्वजों का समाज कैसा था। उदाहरण के लिए देखिए-- ग्रुफीका या मलयसिया द्वीपसमूहों की जङ्गली जातियों का पर्यवेद्धन हम को प्राचीन असम्य जातिओं की अवस्था जानने में मदद करता है। इसलिए विज्ञान पढने वाले श्राधनिक विद्यार्थी श्रपने श्रनुसंधान में केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। श्रनुसंधान के बाद वे जो पुस्तक प्रकाशित करते हैं वह उनके निरीक्षण करने वाली पैनी बुद्धि की उपज होती है। श्रीर वह मानव जाति सम्बन्धी वृत्त की सामग्री हो जाती है। खोज करने के दो तरीके हैं-निरीक्षण करना या वैज्ञानिक तरीका श्रौर निर्णयात्मक या दार्शनिक तरीका । मानव विकास के सिद्धान्त इन्हीं दो तरीकों से कायम किए गए हैं। मनुष्य श्रौर जङ्गली पशुत्रों के बीच प्रारम्भिक संघर्ष में मनुष्य केवल अपनी निजी शारीरिक ताकत व्यवहार करते थे या कभी-कभी पूरी जाति भी मिलकर लड़ती थी। उदारहुण के लिए, अगर एक जगह कुछ लोग कुछ जानवरो के साथ संघर्ष में लगे हो श्रीर दूसरी जगह मनुष्य का दूसरा समुदाय भी ठीक वैसा ही कर रहा हो तो इन दोनो जगहो के मनुष्य एक दूसरे के प्रति आपस के साहश्य को तथा जानवरों से अपनी विभिन्नता को समभ सकते हैं श्रीर ऐसी श्रवस्था में एक साथ संगठित होकर दूसरे प्राणियों के साथ लड़ सकते हैं। यह निश्चित है कि मनुष्य-मनुष्य के साथ ही लड़कर उसे नष्ट करने तथा इस प्रकार अपनी ही नस्ल की हानि पहुँचाने के लिए दूसरे वर्ग के प्राणियों के साथ नहीं संगठित हुआ होगा। इसलिए उस काल के मनुष्यों का साँ पों श्रीर जानवरों के विरुद्ध एक में संगठित होना एकदम स्वाभाविक था- कृत्रिम नहीं स्त्रौर जब साँप तथा जानवर नष्ट हो गए तो मनुष्य भी इधर-उधर फैल गए। उस काल में लोकप्रिय सार्वभौमि-कता ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जानवरों के साथ लड़ने के लिए मनुष्य केवल अपना शारीरिक सामर्थ्य व्यवहार में लाया, किसी प्रकार का अधिकार नहीं। वह जङ्गलीपन का युग था।

बाद में जब मनुष्यों ने विषेते साँपों श्रीर जङ्गली जानवरों का प्रायः सफाया कर डाला श्रीर जब उनकी श्रावस्था में कुछ सुधार हुश्रा तथा उन्होंने रहने योग्य श्राव्छी जगह पाली श्रीर तब मनुष्यों का समुदाय एक जगह बसने लगा श्रीर पालने योग्य जानवरों को चरेलू बनाने लगा। यह चरागाह वाली जिन्दगी तथा सम्यता का प्रारम्भिक युग था उस काल के मनुष्य लगभग श्राजकल के मंगोलिया या दिव्या-पश्चिम एशिया के श्रर लोगों के समान थे जो श्राभी भी चरागाह वाले युग में ही हैं। श्राव मनुष्य के रहने के तरीकों में महान

परिवर्त न हुन्ना। जानवरों के साथ संग्राम एक प्रकार से समाप्त हो गया था त्रौर सम्यता का विकास हो रहा था तथा जिसे हम मानव-इतिहास का प्राचीन युग कहते हैं वह त्रा पहुँचा था। त्रव मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों के साथ संग्राम करना प्रारम्भ किया। संत्रेप में, प्रथम अवस्था में मनुष्य ने जानवरों के साथ लड़ाई की जिसमें या तो उसने निजी पाश्चिक शक्ति का या अनेकों की सङ्गठित शक्ति का उन्हें (जानवरों) मार डालने में प्रयोग किया। दूसरी अवस्था में, मनुष्य प्रकृति के साथ युद्ध करने लगा। प्रथम अवस्था में चूंकि मनुष्य नहीं जानता कि कन्न जानवर उस पर हमला कर देगा इसलिए उसे विश्वास नहीं था। कि एक च्या से दूसरे च्या तक वह जी सकेगा.या नहीं। अपनी रज्ञा के लिए उसके पास केवल दो पाँव और दो हाथ थे, लेकिन वह पशुस्त्रों से अधिक बुद्धिमान था इसलिए लाठी और पत्थर को हथियार के रूप में व्यवहार करना उसने सीख लिया। इस प्रकार अन्त में उसने जङ्गली जानवरो पर पूर्ण विजय प्राप्त की और तभी वह एक दिन आगे की बात सोच सका। जब वह जानवरों से लड़ रहा था उसकी जिन्दगी एक च्या के लिए भी सुरिचत नहीं थी।

जब जगली जानवरों का भय जाता रहा तो मानव जाति में विद्व होने लगी और ससार में बसने के अनुकृत स्थान मनुष्यां से भरने लगे। ये अनुकृत स्थान कौन-कौन थे ? ये वे ही स्थान थे जो हवा ख्रीर वर्षा से सुरित्तत थे ख्रीर जहाँ श्राँधी-तुफानो का भय नहीं था जैसे कि नील नदी के काँठे श्रीर एशिया में मेसोपोटामिया। यहाँ की भूमि ब्रात्यन्त उपजाऊ थी ब्रौर चारों ऋतुब्रों में शायद ही कभी वर्षा होती थी। साल में एक बार नील नदी में बाढ ब्राती थी ब्रौर उसके दोनो किनारो की जमीन बाढ़ की मिट्टी से पट जाती थी। खेती करना श्रासान था श्रीर श्रनाज तथा धान श्रपरिमित पैदा होते थे। इस प्रकार के भू-भाग केवल नील नदी के कॉठों और मेसोपोशमिया में ही थे। इसलिए साधारणतः यह कहा जाता है कि नील नदी के काँठे और मेसोपोटा-मिया ही संसार की सम्यता के उत्पत्ति-स्थान थे। इन दोनों काँठों के उर्वरा होने तथा वर्ष भर त्र्यांधी-तूफान त्र्यौर वर्षा से सुरिह्नत रहने के कारण वहाँ खेती करना और जानवर पालना ज्यासान था और वहाँ की नदियों में काफी जलजन्तु मिल जाते थे इसलिए रहना भी त्रासान था। जिना ऋधिक मानसिक ऋौर शारीरिक परिश्रम के मनुष्य बैठा-बैठा जीवन व्यतीत करता था। धीरे-धीरे उसकी सन्तान बढ़ने लगी। जब यह जाति बहुत समृद्धिशाली हो गई तब वहाँ मनोनुकूल जगह की कमी के कारण कुछ लोगों को वैसी जगह जाना पड़ा जो उतनी अन्छी नहीं थी अौर जहाँ आँधी-तुफान और बाद आदि प्राकृतिक आफतों का डर बरावर बना रहता था।

पीली नदी का काँठा चीनी सम्यता का उद्गम-स्थान था। यद्यपि यह भू-भाग श्राँधी-तुफ़ान श्रीर बाढ़ का बराबर शिकार होता रहता है श्रीर श्रत्यधिक ठंढा भी है श्रोर इस कारण यह स्थान स्वभावतः ही सम्यता की उत्पत्ति के योग्य नहीं हो सकता है तथापि कैसे चीन की प्राचीन सम्यता का श्राविर्भाव यहाँ से ही हुआ ? पीली नदी के किनारे रहने वाले दसरे भू-भाग में त्राए थे. सम्भवतः मेसोपोटामिया से जिसकी सम्यता चीनी सम्यता से दस हजार वर्ष परानी है। तीन सम्राटी और पाँच शासन-कर्तात्री के समय से पहले ही चीनी जाति के ये परखा मेसोपोटामिया से हटकर पीली नदी के काँठे में त्रा गए ये त्रीर चीनी सभ्यता का विकास करने लगे थे। विषैले साँपी श्रीर जंगली जानवरो को मार भगाने के वाद उन्हें प्राकृतिक श्रापदाश्रों जैसे श्राँधी-तुकान श्रीर बाढ का मुकाबला करना पडा था। यह स्वाभाविक है कि इन ब्रापदान्त्रों के हालने ब्रीर प्रकृति के साथ संवर्ष करने की कोशिश करते होंगे। ऋाँधी स्त्रीर वर्षा से अचने के लिए उन्हें वर बनाना पड़ा होगा श्रीर शीत से बचते के लिए कपण तैयार करना पड़ा होगा । जिस समय मनुष्यो ने इन जीजों को बनाना सीख लिया तो वह मस्यता के दौरान में बहुत दूर श्रागे यह बुका था। लेकिन प्राकृतिक श्रापटाएँ न तो नियमित रूप से श्राया करती ढ़ांगी श्रौर न वे श्रामानी से रोकी जा सकती ढांगी। श्राँधी का एक भोका घर को उजार देता होगा, बाढ उन्हें बहा ले जाती होगी: अभि की एक ममक घर को राख कर देती होगी और विजली का प्रहार उन्हें ध्वस्त कर देता होगा। बाढ, श्रमि, श्राँधी श्रीर बिजली इन चार श्राफ़तो को प्राचीन काल के लोग नहीं समक्त सकते थे। उनके कोपड़े वास और लडकी के बने होते थे और इन बड़ी आपदाओं के सामने नहीं दिक सकते होगे। इसलिए उनको नष्ट होने से बचाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। जानवरों के साथ संप्राम करने के युग में लड़ने के लिए मनुष्य अपनी शारीरिक ताकत लगा सकता था परन्त प्रकृति के साथ संघर्ष करने के युग में केवल लड़ाई का कोई महत्व नही था। इस हालत में मनुष्य जाति को काफ़ी कठिनाइयो का सामना करना पड़ा होगा तभी कोई बुद्धिमन पुरुष मनुष्य मात्र की भलाई के लिए योजनात्रों के साथ त्रानिर्भाव हुत्रा होगा।

१. चीनी इतिहास का प्रामैतिहासिक काव

इस प्रकार महान यूर ने पानी को वश में किया तथा बाढ़ की आफ़त से लोगों को बचाया और यू छाव-श<sup>3</sup> (नीड निर्माता) ने लोगों को बताया कि जंगलों में वृद्धों घर कैसे घर बनाना चाहिए और आँधी-तूफ़ान रूपी आपदाओं को कैसे रोकना चाहिए।

इस समय के बाद से धीरे-धीरे सम्यता आगे बढ़ती ही गई। मनुष्य संगठित होने लगे त्रौर चॅिक जमीन काफी थी त्रौर उस पर बसने वाले थोड़े थे इसलिए खाद्य-सामग्री प्राप्त करना बहुत ब्रासान था। ब्राब एक ही समस्या रह गई थी प्राकृतिक महान् श्रापदाश्रो की, जिनसे जानवरो के साथ लड़ने की तरह शारीरिक ताकत से नहीं लंडा जा सकता था। इसीके बाद दैवी शक्ति की भावना का उदय हुआ। बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग देवता और दैवी शिज्ञात्रों के सिद्धान्त का पचार करने लगे और उन्होने आपत्तियों से बचने तथा दैवी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पार्थना करने की प्रथा चलाई। उनकी प्रार्थना फलदायक होती थी या नहीं यह जानने का कोई उपाय नहीं था। जो कुछ हो, चूँकि वे दैव के विरुद्ध लड़ रहे थे इसलिए उनके सामने देवतात्रों का त्राशीर्वाद प्राप्त करने को छोड़ त्रौर कोई उपाय नहीं था। एक दूरदशी व्यक्ति ही नायक चुना जाता होगा जैसा कि अप्रक्रीका में आजकल र्जंगली कबीलों का सरदार होता है । इस व्यक्ति का मुख्य कर्त्तव्य प्रार्थमा करना ही था। इसी प्रकार अभी भी मंगोलिया अगैर तिब्बत के रहने वाले 'जीवित बुद्ध' को अपना शासक चुनते हैं अरीर एक धार्मिक शासन के अन्दर रहते हैं। इसीलिए प्राचीन काल के लोग कहा करते थे कि राज के दो कर्त्त व्य हैं---पूजा श्रौर युद्ध---प्रार्थना करना श्रौर लड़ना।

चीन में प्रजातंत्र को स्थापित हुए अभी तेरह वर्ष ही हुए हैं। हमने राजतंत्र को हटाकर निरंकुश शासन-प्रणाली को समाप्त किया है। जापान में अभी भी राजतन्त्र है और वहाँ वाले देवताओं की पूजा करते हैं। जापानियों ने अपने सम्राट को 'तेन्नो' (दैनी सम्राट्) की उपाधि दे रखी है। हम भी चीन से सम्राट को 'देव-पुत्र' कहा करते थे, और इस प्रकार दैवी प्रमुत्व युग से ही चिपटे हुए थे यद्यपि निरंकुश शासन-प्रणाली बहुत पहले से ही हमारे यहाँ फलने-फूलने लगी थी। कई सो वर्ष पूव बूशो द्वारा जापानी सम्राट गद्दी से उतार दिया गया था पर 'मेजी (Meiji) पुनर्स्थापन' के बाद जो आज से साठ वर्ष

र. देखिए राष्ट्रीयता के तीसरे व्याख्यान का नोट न० २०

३. चीन के प्राग-ऐतिहासिक काब के पौराणिक सम्राट

पहले हुआ है, तोकोगवा से गदी छीन ली गई और पुनः 'स्वर्गी'य सम्राट' का पद प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए जापान में अभी भी निरकुश शासन-प्रगाली वाला और देवी प्रणाली वाला प्रमुत्व शासन दोनों प्रकार का राज है। पहिले रोम का सम्राट भी अपने राज का धार्मिक मुखिया भी होता था। जब रोम का पतन हुआ और सम्राट गद्दी पर से उतार दिया गया तो उसका (रोम का) राजनीतिक प्रमुत्व जाता रहा। पर किसी तरह रोम का धार्मिक प्रमुत्व कायम रहा और सभी राष्ट्रों के लोग अभी भी रोम स्थित पोप की अभ्यर्थना करते है ठीक उसी तरह से जैसा कि 'वसन्त और पत्रभाड विवरण' काल में विभिन्न राष्ट्र चउ राजकुल के प्रति अपनी अद्धा-मिक्त प्रकट करते।

इस प्रकार जानवरों के साथ संग्राम करने के बाद प्रकृति के साथ संघर्ष का काल स्राया स्रौर इस संघर्ष से 'दैवीय प्रभुत्व' का जन्म हुस्रा। इसके बाद का कदम निरंकुश शासन था जबकि बड़े-बड़े शक्तिशाली योद्धात्रों श्रौर राजनीतिक नेतात्रां ने धार्मिक श्रधिकारियों के हाथों से प्रमुख छीन लिया था। वे अपने को ही धार्मिक संस्थाओं का प्रधान मानकर स्वयं सम्राट बन गए । त्रब ब्रादमी-ब्रादमी के बीच के संग्राम का युग उपस्थित हुत्रा। प्रकृति के साथ होने वाले संघर्ष ने जब ब्रादमी-ब्रादमी के संघर्ष का रूप लेना प्रारम्भ किया तो लोगों ने अनुभव किया कि केवल धार्मिक विश्वासो पर निभ र रहने से न तो समाज की रहा ही हो सकती है श्रौर न संग्राम ' में सहायता ही मिल सकती है। साथ-साथ दूसरी जातियां से होड़ लेने के लिए सभ्य सरकार तथा शक्तिशाली सैनिक प्रभुत्व की एकान्त ज़रूरत है। जब से लिखित इतिहास मिलता है तब से ही मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य की होने वाली लड़ाई का पता चलता है। पहले मनुष्यों ने धार्मिक श्रीर निरंकुश शासन दोनो ही शक्तियों का उपयोग अपने संग्राम में किया। लेकिन बाद में जब दैवी प्रभुत्ववाद कमजोर पड़ गया और कमशः नष्ट होने वाला रोम साम्राज्य लप्त हो गया तब निरंकुश शासन सुदृढ़ हो गया श्रीर फांस के सम्राट लई चौदहवें (Louis XIV) के समय तक वह शक्ति की चरम सीमा तक पहॅच गया। लई चौदहवें ने कहा था कि राज अरीर राजा के बीच कोई

४. चड राजवंश (ई॰ पू॰ १२२-२४८) के ई॰ पू॰ ७२२-४८१ तक का कार्ज 'वसन्त पतमाद कार्ज' कहजाता है। कनप्रयूसियस ने 'वसन्त श्रीर पतमाद विवरण' नामक एक इतिहास की पुस्तक जिल्ली है जिसमें इस कार्ज का वर्णन है।

अन्तर नहीं है—'मे राजा हूँ और मै ही राज मी हूँ।' उसने राज के प्रत्येक अधिकार को अपने हाथ में ले लिया और निरंकुशता की हद कर दी जैसा कि चीनी सम्राट छिन्-श हवाङ ति ने किया था। यह निरंकुश राजतन्त्र प्रतिदिन मयानक ही होता जाता था और अन्त में जनता इसे सहन नहीं कर सकी। प्रायः इसी समय विज्ञान में भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी और मानव जाति की बुद्धि भी निश्चित रूप से विकसित हो रही थी। जिसके फलस्वरूप एक नई जागृति पैदा हुई। जनता ने देखा कि निरंकुश शासन-प्रणाली केवल शक्ति को अपने चंगुल में रखने का साधन है; वह राज और जनता को अपनी निजी सम्पत्ति बनाता है, एक व्यक्ति को बड़ा बनाता है और बहुतो के दुःख-तकलीफ की ओर ध्यान नहीं देता है। जब यह हालत असह्य हो उठी और लोगों ने स्पष्ट अनुभव किया कि यह प्रणाली बहुत निकुष्ट है और इसलिए उनको इसका विरोध करना चाहिए और तब उस विरोध ने कान्ति का रूप धारण किया। इस प्रकार गत सी वर्षों में क्रान्तिकारी विचारों की धारा बड़े वेग से बहुती रही है और इसने प्रजातन्त्रात्मक क्रान्तियों को जन्म दिया है। यह क्रान्ति जनता और राजाओन के बीच का संघर्ष है।

समय का यह विभाजन हमें प्रजातन्त्र की उत्पत्ति के समक्तने में मदद देगा। सारांश में, पहला युग मनुष्यो श्रीर पशुश्रों के बीच लड़ाई का युग था जिसमें श्रीर किसी शक्ति का नहीं बल्कि अपनी शारीरिक ताकत का उपयोग मनुष्यों ने किया। दूसर युग में मनुष्य प्रकृति से लड़ा श्रीर उसने देवी शक्तियों का पल्ला अपनी सहायता के लिए पकड़ा। तीसरे युग में मनुष्य का मनुष्य के साथ, एक राज का दूसरे राज के साथ श्रीर एक जाति का दूसरी जाति के साथ का संग्राम प्रारम्भ हुआ श्रीर निरंकुश शासन-प्रणाली इस युग की प्रधान हथियार रही। हम अब चौथे युग में हैं जिसमें एक राज के अन्दर ही जनता का समारों श्रीर राजाश्रों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। श्राज का संघर्ष है अच्छाई श्रीर बुराई के बीच, न्याय श्रीर ताकत के बीच। चूँ कि जनता का प्रमुत्व दढ़ता के साथ बढ़ता जाता है इसलिए हम इस युग को जनता की सार्वभौमिकता—प्रजातन्त्र—का युग कह सकते हैं। यह काल श्रायन्त ही नया है। हमने इसके अन्दर श्रमी हाल में ही प्रवेश किया है श्रीर धाचीन युग का निरंकुश शासन मिटा दिया है।

४. चीनःका एकदम निरंकुश समाट् जिसने प्रथम-प्रथम सरपूर्ण चीन को एक सुत्र में बाँघा और जिन् राजवंश की स्थापना को । इस राजवंश का समय है० ए० २४६-२०७ है । कोई-कोई ई० ए० २४४-२०६ मानते हैं ।

परिवर्त्त होना अञ्छा है या बुरा ? जबिक जनता में बुद्धि नहीं थी श्रीर वह धार्मिक राजाश्रो श्रीर दयाल महात्माश्रों के ऊपर निर्भ र रहती थी तो उस समय निरंकुश शासन प्रणाली का कुछ, मूल्य था। निरंकुश शासन के पहले धार्मिक मनुष्यां ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवतात्रों का श्राश्रय लेकर धर्म की स्थापना की । उस काल में दैवी प्रभुत्ववाद ने बड़ा श्रच्छा काम किया । लेकिन श्रव दैवी प्रमुख श्रीर निरंकश शासन-प्रणाली भृतकाल की चीज़ें हो गई हैं श्रीर हम प्रजातन्त्र-जनता के प्रभुत्व युग में आ गए है । क्या इसके लिए कोई न्यायसंगत कारण है कि क्यो हमको निरंक्तश शासन का विरोध करना चाहिए श्रीर प्रजातंत्र पर जोर देना चाहिए ? हाँ हैं: क्योंकि सभ्यता का तेजी से आगो बढ़ने के साथ-साथ मनुष्य की बुद्धि भी विकसित होती जा रही है श्रीर एक नई श्रात्म-चेतना का विकास होता जा रहा है: जिस प्रकार कि हम जब बच्चे थे तो माता-पिता के ऊपर निर्भार रहते थे लेकिन जब युवा हो गए तो हमें उन्हों के ऊपर निर्भं र नहीं रहना चाहिए बल्कि स्वतत्रतापूर्वक श्रपनी जीविका का मार्ग ढूँढ्ना चाहिए। फिर भी आज कुछ ऐसे बुद्धि-जीवी है जो निरंकुश शासन के पचपाती है श्रौर प्रजातंत्र की भत्सीना करते हैं। जापान में ऐसे कितने ही लोग हैं श्रौर यूरोप तथा श्रमेरिका में भी हैं। चीन में ही बहुत से पुराने विद्वान राजतत्रवादी है और हमारे यहाँ पुराने राजकर्मचारियों का एक समुदाय है जो अभी भी सम्राट को पुनः गद्दी पर बैठाने और राजतंत्र शासन-प्रणाली कायम करने की वकालत करता है। इमारे यहाँ के शिच्चित वर्ग के कुछ लोग निरंकश शासन का समर्थन करते हैं और कुछ लोग प्रजातंत्र का। इसमें कोई सदेह नहीं कि हमारी सरकार श्रभी भी दृढ नहीं हो सकी है। हम प्रजातंत्र शासन प्रणाली की वकालत करते हैं: इसलिए हमें विभिन्न देशों में लाग् की गई प्रजातंत्र शासन प्रशाली का अध्ययन करना चाहिए।

दो लाख वर्ष पहिले से लेकर दस या कुछ और अधिक हज़ार वर्ष पहले तक मानव जाति दैवी प्रभुत्व के अन्दर रही और दंवी प्रभुत्ववाद उस काल के लिए एकदम ठीक भी था। अगर अभी तिब्बत में धार्मिक नेता को हराकर उसके स्थान पर किसी राजा को नियुक्त किया जाय तो जनता अवश्य ही विद्रोह कर उठेगी; क्योंकि उसे धार्मिक नेता में विश्वास है। उसने 'जावित बुद्ध' को अपना शासक चुना है। वह उसके प्रभुत्व का आदर करती है और उसकी आजा का पालन करती है। एक हज़ार या कुछ और अधिक वर्ष पहले यूगेप में भी ऐसी हो स्थिति थी। चीनी सस्कृति का विकास

यूरोपीय संस्कृति से पहले हुन्ना है इसिलए हमारे यहाँ देवी प्रमुख की न्रपेता निरंकुश शासन ही अधिक दिनां तक था। चीन में निरंकुश शासन बहुत पहिलं प्रारम्भ हुन्ना था। लेकिन प्रजातन शब्द—लोकपिय सार्वभौमिकता—बहुत हाल में चीन में प्रवेश कर पाया है। न्राप सभी जो न्नाज यहाँ मेरे द्वारा चालित कान्ति का समर्थन करने न्नाए हैं स्वभावतः ही प्रजातंत्र में विश्वास करते है। वे पुराने राजकर्मचारी जो राजतंत्र को पुनः स्थापित कर फिर से सम्नाट बनना चाहते हैं स्वभावतः ही प्रजातंत्र के विरोधी है न्नोर निरंकुश शासन में विश्वास करते हैं। न्नाधुनिक चीन के लिए राजतत्र या प्रजातंत्र कीन वास्तव में न्नाधिक लाभपद है १ इस प्रश्न को गंभीरता के साथ मध्ययन करने की न्नावश्यकता है। मूलतः दोनो ही शासन चलाने न्नीर जनता के लिए राज की कार्यवाही सम्पादित करने की प्रणालियाँ हैं। लेकिन प्रत्येक युग की राजनीतिक न्नावश्यक है।

सबसे ज़रूरी प्रश्न यह है कि क्या चीन आज प्रजातन्त्र के योग्य हो गया है ? कुछ लोग ऐसे भी जो हैं कहते हैं कि चीनी जनता श्रभी बहुत पिछड़ी हुई है इसलिए वह लोकपिय शासन के लिए तैयार नहीं है यद्यपि संयक्त राष्ट श्रमेरिका एक प्रजातन्त्र राज है लेकिन जब युनान् श खाइ सम्राट बनने की चेष्टा कर रहा था तब गुडनाव ( Dr. Frank J. Good Now. चे जॉन हॉपिकन्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ) नामक एक अमेरिकी प्रोफेसर राजतन्त्र प्रखाली की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में उसे सलाह देने चीन श्राया था। उसकी दलील थी कि चीनी जनता का विचार प्रगतिशील नहीं है, उसकी संस्कृति यूरोप ऋौर ऋमेरिका से पीछे है; इसलिए उसे प्रजातन्त्र स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुडनाव की दलील से युनान श खाइ ने काफी फायदा उठाया और प्रजातन्त्र को तोड़ अपने को चीन का सम्राट वोषित किया । अव । जब हम चीन के लिए प्रजातन्त्र शासन-प्रशाली की वकालत करते हैं तो हमें यह अब्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसका ऋर्य क्या है ? चीन में इतिहास के पारंभिक काल से ही कभी प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हुई । यहाँ तक कि गत १३ वर्षों में भी हमारे यहाँ प्रजातन्त्र नहीं रहा है। चीन के गत चार इज़ार वर्षों की शान्ति या अशान्ति के युग में केवल राजतन्त्र का ही बोलवाला रहा है। अगर हम इतिहास देखें कि क्या वास्तव में राजतन्त्र चीन के लिए अञ्चा था या नहीं तो हमें पता चलेगा कि इसका नतीजा आधा लामप्रद रहा है और आधा हानिकारक। लेकिन

श्रगर हम श्रपनी राय चीनी जनता की बुद्धि श्रीर योग्यता पर कायम करें तो इस इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जनता की सार्वभौमिकता चीन के लिए कहीं **अ**धिक लाभपद होगी । कनफ्युसियस ( ई० पू० ५५१-४७६ ) और मेनसुत्रस (३७२-२८६ई० पू०) ने दो हज़ार वर्ष पहले जनता के ऋधिकार के सम्बन्ध में कहा है। कनप्य सियस ने कहा है- जब महासिद्धान्त लागू होगा तो आकाश के नीचे के सब पाणी सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करेंगे।' वे स्वतन्त्र श्रौर भाईचारे वाले संसार के समर्थक थे जिसमें जनता ही शासन करती हो। वे बराबर याव श्रीर पुन की उपमा देते थे क्योंकि इन्होंने साम्राज्य पर एकाधिकार करने की कोशिश नहीं की थी। यद्यपि उनका शासन भी निरंक्शवादी ही था लेकिन उन्होंने जनता को अधिकार दे दिए थे. इसलिए कनफ्युसियस उनकी इतनी ऋधिक प्रशंसा करते थे। मेनस्ऋस ने कहा है-'संसार में जनता सबसे मूल्यवान है उसके बाद जमीन और अनाज और सबसे अन्त में राजा।' उन्होंने फिर एक जगह कहा है- 'जिस प्रकार मनुष्य देखता है उसी प्रकार दैव भी देखता है और जैसा मनुष्य सनता है वैसा दैव भी सनता है' श्रीर 'मैंने श्रत्याचारी चउ की सजा के बारे में सुना है लेकिन किसी सम्राट की इत्या के बारे में नहीं सना है। अ उन्होंने अपने समय में ही अनुभव किया था कि राजा हो ही यह कोई ज़रूरी नहीं हैं और राजा होने की प्रथा सब दिन िकेगी भी नहीं। इसलिए उन्होंने (मेनसुत्रास ) उन्हें ही धार्मिक साम्राट् कहा जो जनता के सुख के लिए काम करते थे। लेकिन जो लोग निर्दथी थे श्रौर जिनके सिद्धान्त का कोई ठिकाना नहीं था उनको उन्होने व्यक्तिवादी कहा श्रौर जिनका (व्यक्तिवादियो का ) विरोध सब को करना चाहिए। इस प्रकार चीन में दो इज़ार वर्ष पूर्व प्रजातन्त्र को भावना का उदय हुआ था। लेकिन उस समय यह भावना चीन में फैल नहीं सकी। जैसा कि विदेशी लोग कहते हैं प्रजातन्त्र उस समय एक मनोराज्य ( Utopia ) था: एक त्रादर्शं था जिसकी पूर्ति तुरत नहीं हो सकती थी।

६. पंक् राजवंश (ई० पू॰ १७६६-११२२) का श्रन्तिम सम्राट जो बढ़ा श्रत्याचारी था। चीन के सभी इतिहासकारों ने इसकी भरसँना की है।

७ इसका-तालपर्य यह है कि चड बद्यपि सम्राट था पर जब वह प्रत्याचारी हो गया तो उसे सम्राट की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि सम्राट वही है जो न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा करता है। इसिंबए मेर्नास्यस कहते हैं कि वास्तविक सम्राट सजा नहीं पाते हैं।

चॅकि विदेशी लोगों में चीन वालों के लिए अञ्छी धारणा नहीं है और वे चीनियो को अभीका या दिल्ला समुद्र की जङ्गली जातियां के समान देखते हैं इसलिए जब चीनी लोग उनसे प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो वे इस पर दृढता के साथ अपनी असम्मति प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि यूरोप श्रीर श्रमेरिका के मकाबले चीन को प्रजातन्त्र पर बोलने का कौन सा श्रिध-कार है। यह गलत धारणा उन्होंने इसलिए बना ली है कि विदेशी विद्वानों ने हमारे इतिहास या हमारे देश की हालत का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया है श्रीर न वे यह बात जानते हैं कि सचमुच चीन प्रजातन्त्र के लिए तैयार है या नहीं। यूरोप श्रौर श्रमेरिका से पढ़ कर लौटे हुए हमारे देश के विद्यार्थी सर में सर मिला कर कहते हैं कि चीन अभी प्रजातन्त्र के योग्य नहीं है। इस प्रकार की धारणा एकदम गलत रास्ते पर ले जाने वाली है। मैं जब इतिहास का अध्ययन करता हूँ तो पाता हूँ कि यूरोप अप्रैर अमेरिका से बहुत पहले ही चीन उन्नति की न्त्रोर उन्मुख था स्त्रौर वह हज़ारों वर्ष पहले ही प्रजातन्त्र की चर्चा करता था। यह सच है कि प्रजातन्त्र की भावना केवल सैद्धान्तिक रूप में ही यहाँ उपजी स्त्रौर व्यावहारिक रूप में विकसित नहीं हो सकी। अब केवल डेट सी वर्षों से ही यरोप और अमेरिका ने प्रजासत्तात्मक राज (Republic) की स्थापना कर प्रजातन्त्र का व्यवहार किया है। इम जिनके पूर्वज इसका (प्रजातन्त्र का) स्वप्न देख चुके हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र अधिक काल ।तक और शांतिपूर्वक बना रहे श्रीर हमारे यहाँ के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें तो हम निश्चय ही संसार की गति का अनुसरण करेंगे और जनता के प्रमुत्व को व्यवहार में लावेंगे। लेकिन निरंक्तश शासन के मुकाबले में प्रजातन्त्र की पैदाइश अभी हाल में हुई है श्रौर संसार के बहुत से राष्ट्रों में ग्रमी निरंकुश शासन प्रणाली ही चालू है। जिन्होंने प्रजातन्त्र को अपनाया है उन्हें बहुत सी निराशाओं श्रीर श्रसफलताश्रों का सामना करना पड़ा है। प्रजातन्त्र की चर्चा तो चीन में दो हज़ार वर्ष पहले ही की गई थी पर वह केवल डेढ सौ वर्ष पहले पश्चिम में लागू किया गया है। अब वह बहुत तेजी के साथ संसार में फैल रहा है।

श्राधुनिक युग में सबसे पहले प्रजातन्त्र इंगलैयड में लागू किया गया। चीन में जिस समय मिड राजकुल का श्रान्त श्रीर मांचू राजकुल का प्रारम्भ हो रहा था, इंगलैयड में कॉमवेल (Cromwell) के नायकत्व में एक जन-क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप राजा चार्ल्स प्रथम (King Charlse I) कत्ल

किए गए। इस कार्य से यूरोप ऋौर ऋमेरिका की जनता में सनसनी ऋौर डर फैल गया क्योंकि उसने संसार में ऐसी घटना पहले कभी नहीं सनी थी। उसने सोचा कि इस कार्य के करने वाले दगाबाज श्रीर विद्रोही हैं। राजाश्रों की गुप्त इत्या तो हर देश की आम बात थी लेकिन कॉमवेल द्वारा चार्ल्स प्रथम का वध गुप्त रूप से नहीं हुआ। था। राजा पर खुले आम मुकदमा चलाया गया श्रीर वे (राजा चार्ल्स प्रथम) राष्ट्र तथा जनता के प्रति वफादार नहीं रहने के दोषी करार दिए गए श्रीर इसलिए मृत्य-दर्ड उन्हें मिला। यूरोप में यह धारण हुई कि इंगलैंगड के लोग जनता के अधिकारों की रचा करेंगे श्रीर प्रजातन्त्र को श्रागे ले जाने में सहायक होंगे लेकिन सबो ने आश्चर्य के साथ देखा कि अंगरेजों ने प्रजातन्त्र के बदले निरंकुश शासन को तरजीह दी। यद्यपि चार्ल्स प्रथम मारा गया लेकिन वे ( ग्रंगरेज ) दूसरे राजा के लिए लालायित हो उठे । दस वर्षों के अन्दर ही पनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई श्रौर चार्ल्स दितीय का राजा के रूप में स्वागत किया गया। यह घटना ठीक उस समय की है जब माचू लोग मिङ्राजकुल के पतन के ठीक पहले महान् दीवार को पारकर रहे थे। यह टो सौ या कुछ श्रीर श्रिथिक वर्षों की ही तो बात है। दो शताब्दियो में कुछ पहले इंगलैएड में प्रजातन्त्र का युग रहा परन्तु वह जल्दी ही समाप्त हो गया और निरंक्श शासन ने पुनः वहाँ अपना पजा फैला लिया।

इस घटना के एक सौ वर्ष बाद अमेरिका की क्रान्ति हुई जबिक इंगलैग्ड से अलग होकर उपनिवेशों ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित की और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संघ-शासन की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किसको कायम हुए अब डेढ़ सौ वर्ष बीत रहे हैं, आधुनिक संसार में प्रजातन्त्र को लागू करने वाला पहला राष्ट्र है। अमरीकी प्रजासत्तत्मक राज की स्थापना के दस वर्ष बाद फ्रांस की राज-क्रान्ति हुई। फ्रांस की राज-क्रांति के समय स्थिति यो थी—जब से लुई चौदहवें ने राज के सब अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया और एकदम से निरंकुश होकर शासन करने लगा तब से फ्रांस की जनता को असीम कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। जब लुई चौदहवें के उत्तराधिकारी ने निर्दयता और अत्याचार की और भी हद कर दो तब जनता असहनशील हो उठी और विद्रोह करने लगी। उसने लुई सोलहवें को उसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार अंगरेजों ने चार्ल्स प्रथम पर मुकदमा चला कर और उसे राष्ट्र तथा जनता के प्रति वफादार नहीं होने का दोषी सिद्ध कर मार डाला था। लेकिन लुई सोलहवें के मारे जाने पर यूरोप के और

सभी राष्ट्र उसका बदला लेने के लिए उट खड़े हुए श्रीर दरा वर्षां तक लडाई होती रही। जिसके फलस्वरूप क्रान्ति श्रसफल है। गई श्रीर राजतन्त्र ने पुनः एक बार सिर उठाया। जो कुछ हो, परन्तु इस समय के बाद से फांस की जनता में प्रजातन्त्र की भावना श्रीर भी श्रधिक जागृत हुई।

प्रजातन्त्र के इतिहास की चर्चा करने वाला हर आदमी फ्रांसीसी दार्श-निक रूसो (Rousseau) के बारे में जानता है जिसने कि पूर्ण रूप से जनता के अधिकारों की वकालत की थी और जिसके प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के फलस्वरूप फ्रांस की राज-क्रान्ति में शक्ति पैदा हुई थी। रूसो की सम्पूर्या जिन्दगी के प्रजातन्त्र के ऊपर किए गए विचारों श्रीर लेखों का सबके प्रधान ग्रन्थ 'सामाजिक कब्लियत' (Social Contract) है । जिन भावनाम्रों के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है वे यो हैं—मनुष्य को स्वतन्त्रता स्रोर समानता का पैदाइशी अधिकार है। यह अधिकार उसे प्रकृति की ओर से मिला है लेकिन इसे मनुष्य ने ट्रकरा दिया है। रूसो के सिद्धान्त के अनुसार जनता को प्रक्रति के द्वारा 'सार्वभौमिक अधिकार' मिलता है लेकिन जब हम इतिहाम के विकास का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि प्रजातन्त्र स्वर्ग से पैदा हुई चीज नहीं है बल्कि समय की हालतों ग्रीर घटनात्रों के हेर-फेर से उसका जन्म हुन्ना है। नस्ल के विकास में ऐसी कोई बात नई। पाई जाती है जिससे रूसो का दर्शन सत्य सिद्ध हो, इसलिए वह निराधार सा है। प्रजातन्त्र के विरोधी अपने मत के प्रतिपादन में रूसो के निराधार तकों का ही सहारा लेते हैं परन्तु हम लोगो को जो प्रजातन्त के हिमायती हैं, इन तकों के फेर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। विश्वव्यापी नियम (Universal Principle) पहले यथार्थ बातों के ऊपर निर्भर रहता है श्रीर तब सिद्धान्तां पर । यथार्थं बातों के ऊपर ही सिद्धान्त बनते हैं।

उदाहरण के लिए पैदल लडने के दाव-पेंच के विज्ञान को लीजिए, जिसका अध्ययन अब व्यवस्थित रूप से किया जाता है। क्या वह कुछ सिद्धान्तों से प्रारम्भ हुआ या यथार्थ बातों से १ आधुनिक सैनिक विज्ञान विशारद कहते हैं कि अपने देश के लिए लड़ने जाने के पहले सैनिक स्कूलों में प्रवेश करों और सैनिक विज्ञान का अध्ययन करों। यह कथन ऐसा लगता है कि मानो यथार्थ के पहले सिद्धान्त रखा जा रहा हो। लेकिन जब हम संसार की प्रगति का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आदि मानव ने विषैले साँपां और पशुआों को मार भगाने के पहले उनसे लाखों वर्षों तक संग्राम किया था। क्या उस समय के मनुष्यों के पास किसी प्रकार का सैनिक विज्ञान था १

हो सकता है कि उनके पास हो, लेकिन उन्होंने कोई लिखित वृत्त नहीं छोड़ा है इसलिए उसके जानने का भी कोई उपाय नहीं है। फिर दो लाख वर्षों से मनुष्य ग्रापस में एक वृत्तरे से ग्रीर एक राष्ट्र से लड़ता रहा लेकिन चूंकि इन सबो का कोई लिखित इतिहास नहीं है इसलिए यह जानने का कोई जरिया नहीं है कि मानव जाति कितनी लड़ाइयों के बीच से गुजर चुकी है। चीनी इतिहास से इमको पता चलता है कि दो हज़ार वर्ष पहले सैनिक शास्त्र की तेरह पुस्तकें थीं। उन पुस्तकों में उस समय तक के जाने हुए लड़ाई के सिद्धान्त वर्णित थे ग्रीर उन्हीं से चीनी सैनिक दर्शन का विकास हुग्रा है। जब इम इन तेरह पुस्तकों को पढ़ते हैं तो जान पड़ता है कि उन पुस्तकों के लिखने के पहले निश्चय ही बहुत सी वास्तविक लड़ाइयाँ हुई होगी।

श्राधनिक सैनिक विज्ञान भी भूत काल के युद्ध-सम्बन्धी श्रानुभवो श्रीर तब से धीरे-धीरे होने वाली प्रगति पर निम र है। हाल में निध म बारूद के त्राविष्कार के बाद से युद्ध करने की कला में महान परिवर्त्त हो गए हैं। पहले जब सैनिक शत्र ऋो को देखते थे तो वे एक पंक्ति के पीछे दूसरी पंक्ति बनाकर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते थे। आधुनिक संग्राम में सेना जैसे ही शत्र हों को देखती है जमीन में लेट कर गोली चलाने लगती है। क्या बारूद के बन्द्रक का व्यवहार ही जमीन पर लेटकर गोली चलाने का कारण है ? क्या व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव इन विषया की पुस्तकों के पहले के हैं या पुस्तकों के लिखे जाने के बाद के हैं ? सेना को फैला कर रखना, लेट कर गोली चलाना या इसी तरह के दूसरे सैनिक तरीके, जो विदेशी राष्ट्र व्यवहार में लाते हैं. अफ्रीका के बोग्रर युद्ध (Boer War) के समय से चले हैं। बोब्रर लोगों से ब्रॅगरेजी फीज क़तार बाँधकर लड़ती थी। जिसके फलस्वरूप ग्रॅंगरेजी फीज को बड़ी हानि उठानी पड़ी। जमीन पर लेट कर युद्ध करने की कला बोत्रपर लोगों से प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ में जब वे (बोग्रर) हॉलेएड से श्रफ्रीका में श्राकर बसे तो उनकी संख्या केवल तीन लाख थी श्रौर उन्हें श्रमीका के निवासियों से लंडना पड़ा। जब बोश्रर लोग पहले त्राए थे तो उन्हें बड़ी असुविधाएँ हुई थीं क्योंकि अफ्रीकावासी उनसे लेटकर लड़ते थे। तब उन लोग ने भी यह तरीका सीख लिया। जब श्रॅगरेजी सेना बोश्रर लोगो से लड़ी तो उसे (श्रॅंगरेजी फौज को) काफ़ी व्वति उठानी पड़ी। तब ऋँगरेजी सैनिकों ने भी बोश्रर लोगो के दाव-पेंच सीख लिए श्रीर जब वे लौट कर इंगलैंग्ड गए तो यह दाव-पेच पूरी सेना को सिखा दिया। ससार के दूसरे राष्ट्रों ने यह तरीका इंगलैंग्ड से सीखा श्रीर श्रव

हर देश सैनिक शिद्धा में इस तरीके को व्यवहार करता है। इससे यह स्पष्ट पता लग जाता है कि यथार्थ बात ऋौर ऋनुभव से ही सिद्धान्त बनता है ऋौर यह बात गलत है कि पहले सिद्धान्त ही बनता है।

रूसो की 'सामाजिक कबुलियत' नामक पुस्तक का सिद्धान्त कि जनता के अधिकार और प्रमुत्व प्रकृति प्रदत्त है, ऐतिहासिक विकास के सिद्धान्त से भूल में ही टक्कर खा जाता है श्रीर इसीलिए प्रजातंत्र के शत्र श्रों ने रूसो की लचर दलीलों को प्रजातंत्र के हिमायतियों के मूँ ह बन्द करने के लिए व्यवहार में लाया है। रूसो का मत कि प्रजातंत्र प्रकृति प्रदत्त है. ठीक नहीं है लेकिन विरोधियो का रूसो के एक गलत अनुमान को सभी प्रजातंत्र के विरुद्ध प्रमाण-रूप मे पेश करना भी उसी तरह गलत है। जब हम विश्व के सत्यो का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यथार्थ तथ्यो से प्रारम्भ करना चाहिए केवल विद्वानो की पुस्तको पर ही निर्भार नहीं रहना चाहिए। अगर रूसो का दर्शन यथार्थ बाता पर त्राधारित नहीं था तो फिर क्यो लोगो ने उस दर्शन का स्वागत किया ? श्रीर कैसे रूसो उस प्रकार की बातें लिख सका ? उसने जनता की शक्ति को अत्यन्त ही तेजी से बढते देखा और 'जनता की सार्व-भौमिकता' स्वीकार कर ली। उसके प्रजातंत्र सम्बन्धी सुभाव उस समय की जनता की मनोवृत्ति के श्रनुकूल थे इसलिए जनता ने उनका स्वागत किया। इसलिए यद्यपि उसके प्रजातंत्र के सिद्धान्त ऐतिहासिक प्रगति के सिद्धान्त से मेल नहीं खाते हैं लेकिन प्रजातंत्र की भावना के कारण, जो लोगों के जीवन में वास्तविक रूप धारण कर रही थी, लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया गोकिउसकी दलीले भोड़ी थीं। श्रीर यह भी कहा जा सकता है कि रूसो की प्रजातंत्र सम्बन्धी मूल-धारणा शासन-विज्ञान के इतिहास को एक बड़ी देन है।

मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही सरकार जिस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करती रही है वह निश्चित रूप से युग की परिस्थिति और विचारों के अनुसार बदलती रही है। उस युग में जबिक देवताओं की भक्ति होती थी दैवी प्रमुख्त का उपयोग करना पड़ा था और राजाओं के युग में निरंकुश शक्ति लागू की गई थी। छिन् शं हवाङ के राजत्वकाल में चीन की निरंकुश शासन प्रयाली अपनी चरम सीमा को पहुँच गई थी फिर भी बाद के राजाओं ने उसकी ही नकल करने की कोशिश की और राजाओं ने चाहे जितनी भी शक्ति का प्रयोग किया जनता ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन अब संसार के जीवन की धारा बहते-बहते प्रजातंत्र-युग में चली आई है और हम जितनी जल्दी प्रजातत्र के अर्थ को समक्त लें उतना ही हमारे लिए अब्बा

है। चूँ कि प्रजातंत्र के ऊपर लिखी गई कुछ किता में में, जैसे रूसो का सामाजिक क्रवूलियत, वास्तिविक सिद्धान्तों के बारे में कुछ असम्बद्धता है यह कोई कारण नहीं है कि इसीलिए प्रजातंत्र में जो कुछ अच्छी बातें हैं इम उनका भी विरोध करें। और न यही इमको सोचना चाहिए कि प्रजातंत्र अव्यावहारिक है क्यों कि कॉमवेल की कान्ति के बाद भी इंगलैएड में राजतंत्र की स्थापना हो गई या क्रान्ति के बाद फांस में बहुत दिनों तक अराजकता फैली रही। फ्रांस की क्रान्ति को सफलीभूत होने में अस्सी वर्ष लग गए। अमरीकी क्रान्ति ने आठ वर्षों से सफलता पाई। लेकिन इंगलैएड में दो सी वर्षों की क्रान्ति के बाद भी वहाँ आज राजा है। लेकिन इंगलैएड में दो सी वर्षों की क्रान्ति के बाद भी वहाँ आज राजा है। लेकिन इंगलैएड में दो सी वर्षों की क्रान्ति के बाद भी वहाँ आज राजा है। लेकिन इम अनेकों पहलुओं से संसार की निश्चित प्रगति को देखें तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह प्रजातंत्र का युग है और चाहे प्रजातंत्र को कितनी भी निराशाओं और असफलताओं का क्यों न सामना करना पड़े संसार में यह अपना अस्तित्व बहुत दिनो तक बनाए रहेगा।

इसलिए तीस वर्ष पहले हम क्रान्तिकारी साथियो ने हढतापूर्वक प्रतिज्ञा की कि अगर हम चीन को शक्तिशाली और अपनी क्रान्ति को सफल बनाना चाइते हैं तो हमें प्रजातंत्र स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन दिनो इस प्रकार की बात भी उठाना विरोध का एक बड़ा तुफान खड़ा करना था: केवल चीनियों की तरफ से ही नहीं बल्कि विदेशियों की श्रोर से भी। जब चीन का क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्भिक अवस्था में ही था उस समय कुछ स्वेच्छाचारी राजा थे जो अपने ही हाथों में राज के सब अधिकारों को रखे हुए थे जैसे रूस का जार । स्रोर दूसके स्वेच्छाचारी राजा जर्मनी स्रौर स्रास्ट्रिया के सम्राट थै। जिन्होने शक्तिशाली भीज और नौसेना को अपने ही हाथों में रखा था, यरोप में ऐसे शक्तिशाली सम्राटों के रहते भला एशिया के लिए प्रजातंत्र स्थापित कर लेना कैसे संभव था ? युत्रान् श खाइ के राजतंत्र त्रान्दोलन के लिए श्रौर चाङ् शुन्<sup>द</sup> के मांचू राजकुल को पुनः स्थापित करने के लिए वह बड़ा ही सुत्रवसर था। लेकिन अब रूस और जर्मनी के समाट गद्दी पर से उतार दिए गए हैं श्रीर दोनों देशों में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई है। यह इस बात का परिचायक है कि संसार प्रजातंत्र के युग में प्रवेश कर गया है। प्रजातंत्र विरोधी चीनी लोग त्राक्सर पूछा करते थे कि हमारे

म. यह 'शिका वाका बकैत सरदार' था जिसने दस दिनों तक जुवाई १६१७ ई॰ में मांचू सङ्गाट को युनः पिकिङ्में राजगदी पर बैठाया।

सामने जल्द ही ढह जाएगी। प्रजातंत्र का वर्त्तभान युग यूनान श्रौर रोम-काल के प्रजातंत्रात्मक विचारों का फल है। प्रजातंत्र के प्रारम्भ हुए श्रभी केवल डेढ़ सौ वर्ष ही बीते हैं। इसका भविष्य दिनों दिन श्रधिक से श्रिधिक उज्ज्वल होता जाएगा।

इसलिए हमने अपनी क्रान्ति में प्रजातंत्र की पसन्द किया है। वयोंकि पहली बात यह है कि इससे हम लोग संसार की धारा के साथ चल सकेंगे श्रीर दूसरी बात कि गृह-युद्ध की अविध को कम कर सकेंगे। प्राचीन काल से ही चीन में महत्वाकांची लोग राजा होना चाहते रहे हैं। इस प्रकार, जब ल्यु पाङ ९ ने छिन् श हवाङ १° को भागते देखा तो कहा- 'बहादुर ब्रादिमयों का तो यही काम है !' श्रीर पित्राड्यू " ने कहा- 'श्रच्छा तो उसकी जगह मुक्ते हथियाने दो !' एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस विवेकहीन प्रभुत्व प्राप्ति के लोग का अपनत नहीं था। जब मैंने कान्ति की शुरूत्र्यात की थी तो जिनने लोग मेरा पक्त लेने आए उनमें से हर दस में छः या सात तो राजतन्त्रवादी गायना रखने वाल थे। लेकिन जब इमने यह जाहिर कर दिया कि हमारा कान्तिकारी सिद्धान्त केवल मांचू राज्य को ही समाप्त नहीं करना चाहता है बल्कि प्रजासत्तात्मक राज की भी स्थापना करना चाहता है तब इस दल ने धीरे-धीरे अपनी स्वार्थपूर्ण आकान्तात्रां को त्याग दिया। लेकिन प्रजासत्तात्मक राज स्थापित हो जाने के तेरह वर्षा के बाद भी आज उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सम्राटबनने की पुरानी त्राशा को रखे हुए हैं त्रीर यही कारण है कि क्यों हमारे अनुयायियों के बीच में भी कुछ लोग आपस में एक-दूसरे से लड़ा करते हैं। जब हमने पहले पहल क्रान्ति की घोषणा की तो हमने जनता के श्रिभिकार को ही सबसे ऊँचा स्थान दिया, जिसके श्राधार पर प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना होगी। मैंने आशा की थी कि इससे राजा बनने की प्रति-द्वंदिता का अन्त हो जाएगा। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ख है श्रीर जिनका सुधार नहीं हो सकता है! श्राप ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते।

थाइपिङ् १२ क्रान्ति हमारे लिए एक चेतावनी थी। जब हुङ् शिउ-छुत्रान् १३ ने क्वाङ्सी में अपने विद्रोह का करडा उठाया श्रीर हुनान, हु-

६. हान् राजवंश का प्रतिष्ठाता

१०. जिन् राजवंश का सम्राट

११. ल्यु पाङ्का प्रतिद्वंदी।

१२ और १३. राष्ट्रवाद के तीसरे व्याख्यान का नोट नं । दे देखिए ।

पे, क्याङ्सी ऋौर ऋन्हवइ को जीतकर नानकिङ् को ऋपने राजधानी बनाई तो मांचू साम्राज्य का श्राधा हिस्सा उसके श्रधिकार में श्रा गया। तब क्यों थाइ पिङ्विद्रोह अन्त में असफल हो गया ? इससे कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान कारण यह था कि थाङ पिङ विद्रोही कूटनीति को नहीं समभ सके क्योंकि उस समय जब ग्रेटब्रिटेन ने अपने मन्त्री पोट्टींजर ( Pottinger ) को हुङ् शिउ छुत्रान् के साथ संधि की बातचीत के लिए नान्किङ् भेजा तो उसे केवल पूर्वी राजकुमार याङ् शिउ-छिङ् १४ से मिलने की इजाजत दी गई, स्वर्ग सम्राट हुङ्शिउ छुत्रान् से नहीं। हुङ्शिउ-छुत्रान् से वह (पोट्टींजर) तभी मिल सकता था अगर वह साष्टांग द्राडवत ( ख तउ ) स्वर्ग सम्राट को करता। पर पोट्टींजर ने साष्टांग दरखवत करने से . इनकार कर दिया । पोर्ट्यांजर पेकिङ् चला गया श्रौर मांचू सरकार से सन्धि कर ली। बाद में उसने गोरडोन ( Gordon ) को सेना के साथ सची पर चढ़ाई करने भेजा और अन्त में हुङ् शिउ छुआन् हार गया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस असफलता का कारण यह था कि थाइपिङ् नेता कृटनीति को नहीं समम सके। थाइपिङ विद्रोह के असफल हो जाने के बहुत कारणों में से एक यह भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हुङ शिउ छत्र्यान् की हार का कारण यह था जब वह नान्किङ् पहुँचा तो उसने उस मुख्रवसर का लाभ उठाकर पेकिङ्पर कब्जा नहीं किया। यह भी बहुत से कारणों में से एक है।

लेकिन में जब इतिहास पढ़ता हूँ तो मुक्ते जान पड़ता है कि हुड़ शिउ छुत्रान् के असफल होने में उपर्युक्त दो कारणों का विशेष महत्व नहीं है। प्रधान कारण यह था कि क्रान्तिकारियों के नान्किङ पहुँचते पहुँचते उन लोगों के बीच आपस में ही गही पर बैठने के लिए संघर्ष प्रारम्भ हो गया। क्रान्तिकारियों ने शहर का दरवाजा बन्द कर दिया और आपस में ही एक-दूसरे की हत्या करने का षड़्यंत्र करने लगे। पहले हुड़्शिउ छुत्रान् और याड़् छिड़् आपस में ही अधिकारों के लिए लड़ने लगे। जब हुड़्शिड छुत्रान् सम्राट हो गया तो याड़्शिउ छिड़्ने भी सम्राट होना चाहा। याड़्शिउ छिड़् के अधीन साठ या सत्तर हज़ार दच्च सैनिक थे जिन्हें अपने साथ नान-किड़्लाया था। लेकिन जब आन्तरिक कलह प्रारम्भ हुत्रा तो वह छाड़् हवह ने उसे मार डाला और उसकी सेना को तितर-बितर कर डाला। तब जब

१४. थाइ पिक् क्रान्ति के पूक नेता

वइ छाङ्हवइ की उन्छुङ्खलता बढ़ी श्रौर उसने हुङ् शिउ छन्नान् को धमकी दी तो स्त्रौर सबो ने मिलकर उसे मार डाला। प्रायः इसी समय श ता-खाइ ने नानकिङ् में होनेवाली गड़बड़ी को सुना ऋौर वह क्याङ्-सी से जल्दी-जल्दी नानिक आया ताकि वह बीच में पड़कर मुलह करा सके। उसने देखा कि गुत्थी सुलम्मने वाली नहीं है ऋौर साथ-साथ लोगो को उसी पर शंका हो गई है कि वह स्वयं सम्राट बनना चाहता है। इसलिए वह नान्किङ् से भाग खड़ा हुन्त्रा ऋौर ऋपनी सेना सच्वान् प्रान्त में ले गया जहाँ कि मांचू सेना ने थोड़े काल में ही उसे तहस-नहस कर डाला। राजगदी प्राप्त करने के लिए हुङ् त्रीर याङ् के बीच हुई प्रतिद्व द्विता के कारण ही हुङ् शिउ खुन्नान, याङ् शिउ जाङ् छिङ्, वइ छाङ् हवइ श्रौर श ता-खाइ की चार सेनायें जो थाङ्-पिङ कान्ति के असली स्तम्भ थीं, तहस-नहस कर दी गई और इस कारण थाइ-पिड कान्तिकारियो का पतन भी बहुत जल्दी ही हो गया। थाइपिङ कान्ति की श्रफलता का मौतिक कारण हुङ्शिउ ख्रुश्रान् की गलती थी किं उसने राजा होने की कोशिश की। हुङ्शिउ छुत्रान् की क्रान्ति में प्रजातंत्र की कोई भावना नहीं थी इसलिए एकदम से प्रारम्भ में ही उसने पाँच ब्रादिमयों को 'राजकुमार' की पदवी दे दी। नानिकङ्पहुँचने के बाद याङ्शिउ छिङ् श्रौर वह छाङ् शिउ हवह के बीच होने वाले कलह को देखकर उसने निश्चय किया कि अब वह अधिक 'राजकुमार' नहीं बनाएगा। बाद में लि शिउ छुङ् श्रीर छन् यु-छुङ् ने इतनी ख्याति प्राप्त की उन्हें 'राजकुमार' का खिताब देना ज़रूरी हो गया। लेकिन हुङ्शिङ् छुत्र्यान् ने इस डर से कि कहीं ये दोनों भी मेरे काबू से बाहर न चले जाएँ इन दोनों के अलावा तीस या चालीस ऋौर ऋादमियों को 'राजकुमार' की पदवी दे दी ताकि वे जब श्रापस में एक समान दर्जे के रहेंगे तो एक-दूसरे के लिए श्रकुश का काम करेंगे। लेकिन इसके बाद जब सब आपस में समान हो गए तो लि शिउ छुड़ श्रोर छन् यू छङ् तथा दूसरे एक-दूसरे की श्राज्ञा नहीं मानने लगे श्रीर इस प्रकार हुङ ्शिउ छुत्रान् त्रसफल हो गया। इस विद्रोह के त्रासफल होने का कारण सभी नेतात्रों का राजा होने की महत्वाकांचा थीं।

श्राज से तीन वर्ष पहले छन् छुयुङ् मिङ् ने केस्टन में क्यों हमारे विरुद्ध बगावत की ? बहुत लोग कहते हैं कि वह अपने लिए क्वाङ् तुङ् श्रीर काङ्सी पर कब्जा करना चाहता था। पर यह बात सत्य से बहुत दूर है। छन् छुयुङ् मिङ् के विद्रोह करने के पहले मैंने उसके सामने उत्तर के लोगों को दंड देने के लिए श्राक्रमण् करने का प्रस्ताव रखा था श्रीर अपनी योजना

की गम्भीरता के सम्बन्ध में उसे काफी समकाने का प्रयत्न किया। परन्त उसने बराबर मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। बाद में मैंने सोचा कि सम्भवतः वह दोनो काङ् (काङ्तुङ् ग्रौर काङ्सी) प्रान्तो के लिए लड़ रहा है इसलिए हमारे उत्तर का अभियान उसकी समक्त में उसके प्रदेशों की सरजा के विरुद्ध हो सकता है सो मैंने सम्मेलन के अन्तिम दिन उससे साफ-साफ कहा- 'त्रगर हमारे उत्तर का त्राभियान सफल हो गया तो हमारी सरकार या तो बुहान् या नान्किङ चली जाएगी अगैर यह निश्चित है कि पुनः यहाँ (केएटन) लौट कर नहीं आएगी। वैसी हालत में हम दोनो काङ्प्रान्तो का भार तुम्हारे ऊपर सौप टेंगे श्रीर तुम्हीं हमारी पिछली पंक्ति के रत्नक रहोगे। अगर अभाग्यवश उत्तर का हमारा आक्रमण असफल हो गया तो हम यहाँ त्राकर मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे त्रीर तब उत्तरी सरकार के साथ चाहे तम जिस प्रकार का भी राजनीतिक संबंध रखोगे हम तुम्हारे प्रभाव-चेत्र में निश्चय ही दखल नहीं देंगे। यहाँ तक कि अगर तम उत्तरी सरकार की तरफ मिल भी जाश्रोगे तो इम न तुम्हें तंग करेंगे श्रौर न तुम्हारी आलोचना ही करेंगे।' इसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया जिससे यह पता चलता है कि वह केवल दो क्वड प्रान्तों तक ही अपनी श्रमिलाषा को सीमित रखना नहीं चाहता था। उसके बाद जब हमारी श्राक्रमक सेना कान् चौ फू (क्याङ्सी प्रान्त में ) में प्रवेश कर गई तो पीछे से उसने हमारे विरुद्ध बगावत शुद्ध कर दी। क्यो उसने ठीक उस अवसर पर बगावत की १ क्योंकि वह राजा बनना चाहता था श्रीर श्रपनी योजना की नींव डालने के पहले उसे क्रान्तिकारी भीज का समाया कर डालना था जो कि राजतन्त्र के एकदम विरुद्ध थी।

एक दूसरी बात भी है जिससे यह पता चलता है कि छन छुयुङ् मिङ् को राजगही प्राप्त करने का लोभ था। सन् १६११ ई० की क्रांति के बाद वह अकसर लोगों से अपनी युवावस्था के एक स्वम के बारे में कहा करता था जिसमें कि उसने एक हाथ से सूर्य और एक हाथ से चन्द्रमा पकड़ लिया था। उसकी लिखी हुई क्विताओं में की एक पिक्त यों है—'सूर्य और चन्द्रमा को नहीं पकड़ सकने के कारण मैं अपनी युवावस्था के स्वम के प्रति भूठा साबित हुआ।' इस पिक्त के साथ उसने नोट में अपनी युवावस्था के स्वम की कहानी लिख दी थी और सबों को दिंखलाता फिरता था। अपने लिए उसने जो नाम रखा था (उसके नाम का अर्थ स्वच्छ और उज्ज्वल है) वह भी उसके स्वम से मिलता-जुलता हुआ था। और जरा उसके अधीन रहने वाले श्रादिमयों को तो देखिए—ियह चू, हुड़् चौ-लिन, याड़् खुन्-६, छन् छुयुड़-कवाड़् श्रीर वह समूह। तड़् ख़ड़् को छोड़ उनमें से एक भी क्रान्तिकारी दल का सदस्य नहीं था श्रीर तड़् ख़ड़् भी बहुत दिन पहले गुप्त रूप से मरवा डाला गया। छुन छुयुड़-मिड़् क्रान्तिकारी दल का सदस्य था क्योंकि उसने राजा होने की श्राशा की थी श्रीर वह श्रिमलाषा उसकी श्राज तक नहीं गई है। इसके श्रलावा कुछ दूसरे लोग भी थे जो राजा होने की श्रिमलाषा श्रपने दिल में पाले हुए थे। मैं नहीं जानता कि श्राज प्रजासत्तात्मक राज के १३वें वर्ष में उनके क्या विचार है श्रीर मेरे पास यह पता लगाने का समय भी नहीं है।

श्राज मैं 'जनता की सार्वभौमिकता' पर बोल रहा हूँ श्रौर मैं चाहता हूँ कि त्राप सभी त्रच्छी तरह समक लें कि इसका वास्तव में क्या त्रर्थ है। जब तक इम इसे स्पष्ट तौर से नहीं समम्त लेते हैं तब तक हम अपने दिल के श्रन्दर की उस राजतन्त्र भावना से छुटकारा नहीं पा सकते जो एक ही शुभ कार्य में लगे हुए लोगों तथा एक ही देश के नागरिको को आपस में एक दूसरे से लड़ा देती है। इससे सालों साल सम्पूर्ण देश गृह-युद्ध से टुकड़ा-दुकड़ा होता जाएगा श्रीर जनता के दुःख-तकलीफ की कोई सीमा नहीं रहेगी। चॅ्कि मैंने चाहा कि हम सभी इस प्रकार की आकृत को नहीं आने दें इस लिए कान्ति शरू होते ही मैंने प्रजातन्त्र का भएडा ऊँचा उठाया श्रीर निश्चय कर लिया कि इम प्रजासत्तात्मक राज ही कायम करेंगे। जब इम वास्तविक प्रजासत्तात्मक राज स्थापित कर लेंगे तब कौन राजा होगा ? तब हमारी चालीस करोड़ जनता स्वयं राजा होगी। इससे हर स्रादमी को प्रभुत्व के लिए लड़ने से छटकारा मिल जाएगा और लड़ाई से होने वाली बुराइयाँ भी चीन में कम हो जाएँगी। चीन का इतिहास बताता है कि हर राजवंश के बदलने का ऋर्थ युद्ध था। जब कि छिन् श हवाङ् के स्वेच्छाचार के विरुद्ध जनता विद्रोह कर रही थी श्रौर जब छुन् चे तथा वु-क्वाङ् ने विद्रोह का भारा उठाया और जिस विद्रोह में सभी पान्त सम्मिलित हो गए थे, तब से ही लोकसम्मत विद्रोह का प्रारम्भ होता है। लेकिन तब लिङ् पाङ् श्रौर शिस्राङ् यू मैदान में स्राए तो छु तथा हान् राजो (Sates) के बीच भरगड़ा पारम्भ हुन्रा । लिङ् पाङ् न्त्रौर शिन्नाङ् यू किस चीज के लिए लड़ रहे थे ? वे राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे श्रीर हान् तथा थाङ्राजकुलो के समय से ही कोई राजवंश ऐसा नहीं हुआ जिसमें राजगद्दी प्राप्त करने के लिए सवर्ष नहीं हुआ हो। चीन के इतिहास में शान्ति काल के बाद बराबर

अशांति होती रही है और यह अशांति राजगद्दी प्राप्त करने की प्रतिद्व दिता के कारण थी। विदेशी राष्ट्री में धर्म ब्रौर स्वतन्त्रता के लिए युद्ध होता रहा है लेकिन चीन के इज़ारो वर्षों के इतिहास में केवल एक ही तरह का युद्ध हुआ है त्रीर वह है राजगद्दी प्राप्त करने का युद्ध । त्रीर त्र्प्रधिक गृह-युद्ध न हो इसके लिए हमने जैसे ही अपनी क्रान्ति प्रारम्भ की, इस बात की घोषणा कर दी कि इस प्रजासत्तात्मक राज कायम करना चाइते हैं--राजतन्त्र नहीं। अप प्रजासत्तात्मक राज कायम हो गया है लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे मनुष्य हैं जैसे दित्त्ण में छन् छयुङ्-मिङ् उत्तर में छाव खुन्, क्वाङ् सी में लु युङ्थिङ्तथा में नहीं जानता कि ऋौर कितने हैं, जो राजगदी प्राप्त करने के लिए षड्यन्त्र कर रहे हैं। जब कि चीन में कोई प्राचीन राजवंश समाप्त होकर उसके स्थान पर नए वंश की स्थापना होती थी तो वह श्रादमी जिसके पास सबसे ऋधिक सैन्य शक्ति रहती थी राजा होना चाहता था। श्रौर जिसके पास थोड़े सैनिक होते थे वह राजकुमार या मार्किसं होना चाइता था। त्र्याज के सैनिक सत्ताधारी लोगों में राजकुमार या माकिस होने की उत्सुकता नहीं है इससे यह पता चलता है कि इम किसी तरह गृह-युद्ध के विपरीत दिशा की त्रोर प्रगति कर रहे हैं!

मार्च ६, सन् १६२४ ई०

## दूसरा व्याख्यान

विदेशी विद्वान बराबर 'प्रजातन्त्र' शब्द को 'स्वतन्त्रता' के साथ जोड़ते हैं और बहुत-सी विदेशी पुस्तको और निबन्धों में दोनों पर साथ-साथ चर्चा की गई है। यूरोप और अमेरिका की जनता प्रजातन्त्र के लिए ही गत दो-तीन सौ वधों से सङ्घर्ष करती रही है और जिसके फलस्वरूप प्रजातन्त्र अब वहाँ फूलने फलने लगा है। फ्रांस की राजकान्ति का नारा था—'स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व'। यह ठीक उसी तरह का नारा था जिस तरह कि हमारा नारा है 'मिन् छु, मिन् कुआन, मिन् षड़' (जनता की राष्ट्रीयता, जनता की सार्वभौमिकता, जनता की जीविका)। हम कह सकते हैं कि स्वतन्त्रता, समानता और आतृत्व जनता की सार्वभौमिकता पर आधारित है या जनता की सार्वभौमिकता ही स्वतन्त्रता, समानता और भातृत्व से विकसित हुई है। जब हम प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं तो हमे फास के नारे का अर्थ ठीक-ठीक समफ लेना चाहिए।

पूर्व में जब से क्रान्तिकारी भावनात्रों का प्रचार हुत्रा है तब से 'स्वतन्त्रता' शब्द का भी व्यवहार हांने लगा है। नए आन्दोलन के बहुत से भक्त त्रीर समर्थकों ने ब्यौरेवार ढङ्क से इसके त्रार्थ की व्याख्या करने की कोशिश की है कि स्वतन्त्रता अत्यन्त ही ज़रूरी चीज़ है। गत दो-तीन सौ वर्षों में यूरोप के इतिहास में स्वतन्त्रता के आपन्दोलन का बड़ा ही जोर रहा है त्रीर त्र्रिधिकांश यूरोपीय लड़ाइयाँ स्वतन्त्रता के लिए ही लड़ी गई हैं। इसलिए पश्चिमी विद्वान स्वतन्त्रता को बड़ी चीज़ सममते हैं श्रीर पश्चिम के बहुत से लोग इसके गहरे अध्ययन में लगे हुए हैं। लेकिन जब से यह शब्द चीन श्राया है तब से यहाँ के कुछ ही विद्वानों ने इसके बारे में श्रध्ययन करने और इसे समझने की कोशिश की है। अगर इम लोग गाँवो या सडकों पर रहने वाली चीन की साधारण जनता से 'स्वतन्त्रता' के सम्बन्ध में बात करें तो उनकी समभ में ही नहीं श्राएगा कि इस उनसे क्या कह रहे हैं। इसलिए इस कह सकते हैं कि चीन के लोगों ने अब तक इस शब्द को कुछ नहीं समक्ता है। यहाँ तक कि चीन के नये युवको और विदेश से पहकर लौटे हुए विद्यार्थियों को भी बहुत ही धुँ घला ज्ञान है कि 'स्वतन्त्रता' शब्द का मतलब क्या है। यद्यपि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक मामलो के जानने की स्रोर ध्यान दिया है स्रोर उन्होंने बराबर 'स्वतन्त्रता' के सम्बन्ध की बात-चीत सुनी है या पुस्तकों में इस शब्द को देखा है इसलिए यह स्राश्चर्य की बात नहीं है कि विदेशी लोग चीनियों की स्रालोचना यह कह कर करते हैं कि उनकी (चीनियों की) सम्यता हम से (विदेशियों से) हीन है, उनकी विचार-शक्ति स्रपरिपक्व है, उन्हें स्रव तक भी 'स्वतन्त्रता' का ज्ञान नहीं है स्रोर न इसकी भावना को व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई शब्द है फिर भी वे चीनियों के स्रसंगठित रहने की स्रालोचना 'बिखरे बाल्यू की परत' कह कर करते हैं।

ये दोनो त्र्यालोचनाएँ परस्पर विरोधी हैं। विदेशी लोग हमें जो भीखरे बालू की परत' कहते हैं उसका क्या ऋर्थ है ? केवल यही न कि हमारा हर श्रादमी श्रपनी इच्छानुसार चलता है श्रीर जीवन के सभी चेत्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देता है इसलिए चीन श्रलग-स्रलग बालू के कणो का एक ढेर मात्र है। एक मुद्धी भर बालू लीजिए। मुद्धी में बालू के कितने भी करण क्यों न हों, धीरे धीरे वे हाथ से खिसकने लगते हैं; उनमें संबद्ध होकर रहने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। यही बिखरा हुआ बालू कहाता है। लेकिन अगर इम बिखरे हुए बालू में सिमेंट मिला दें तो सभी करण चिपक कर पत्थर के समान कड़े हो जाएँगे ब्रौर फिर बालू के कर्णों की इधर-उधर खिसकने की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। जब हम पत्थर ख्रौर बालू की तुलना करते हैं तो हम स्पष्ट देखते हैं कि पत्थर मूलतः बालू के करणों से ही बना हुआ है पर पत्थर की दृढ़ता में बालू ने स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर खिसकने की अपनी शक्ति खो दी है। 'स्वतंत्रता' का सीधा अर्थ यह है कि एक संगठित समुदाय के अन्दर हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है। चुँकि चीन में इस भावना को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है इसलिए हर ब्रादमी इसकी बारीकियो को नहीं समक सका है। हमारे यहाँ एक कहावत है 'बेलगाम का भागना' जो 'स्वतंत्रता' के अर्थ को बताता है। लेकिन यह तो ठीक 'बिखरे बालू' के समान है-इर आदमी के लिए अत्यधिक स्वतंत्रता। इसिलए जो विदेशी हमारी त्रालोचना यह कह कर करते हैं कि हममें संगठित होने की शक्ति नहीं है श्रौर हम बालू के श्रलग-श्रलग कण के समान हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम 'स्वतंत्रता' के अर्थ को ही नहीं सममते हैं, क्या वे नहीं सोचते कि यह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो हमें विखरे बाल्क् की परत बनाए हुए है और अगर हम सभी मिलकर एक मजबूत श्वरीर के रूप में संगठित हो जाँय तो हम जिखरे जालू की परत नहीं रह सकते हैं ? ये स्रालोचक 'स्रपनी ढाल की स्रोर स्रपनी ही बछी की नोंक किए हुए हैं'।

गत दो तीन शताब्दियों के अन्दर विदेशियों ने अपनी अपरिमित शक्ति 'स्वतंत्रता' प्राप्ति की लड़ाई में लगाई है। क्या स्वतंत्रता वास्तव में अञ्छी चीज़ है ?यह है क्या ? में समक्तता हूँ कि साधारण चीनी जनता को इस 'स्वतंत्रता' का अर्थ क्या है-के सम्बन्ध में कुछ भी धारणा नहीं है; जिसके लिए पश्चिमी लोग कहते हैं कि वे लड़ते रहे हैं। अपने युद्धों में विदेशियों ने स्वतंत्रता की प्रशंसा में आकाश तक पुल बांध दिया है और इसे पवित्र बना दिया है। उन्होने श्रपने युद्ध का एक नारा ही बना लिया है- 'स्वतंत्रता दो या मृत्य दो।' पश्चिमी सिद्धान्तो का प्रचार करते हुए चीनी विद्यार्थियो ने चीन में भी इन शब्दों को फैला दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है श्रीर उसके लिए लड़ने के लिए किवद हैं। अपने जोश के प्रथम उपान में वे पश्चिमी लोगो के मुकाबले में पहुँच गए। लेकिन चीन की श्राम जनता नहीं समकती है कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। आप सभी इस बात को समक लीजिए कि ज्यो-ज्यो जनता का प्रमुत्व बढता है वैसे-वैसे 'स्वतंत्रता' की भावना भी विकसित होती है। इसलिए आज प्रजातंत्र पर बोलते समय पहले में स्वतंत्रता से ही प्राराभ करता हूँ। हम इसे ठीक से सममें कि यूरोप अपीर अपोरिका ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ही खुन बहाया है श्रीर बहुत लोगो की श्राहति चढाई है। जैसा मैंने गत व्याख्यान में आपसे कहा था कि हम प्रजातंत्र के युग में हैं। पश्चिम में प्रजातंत्र एक शताब्दी से है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसने स्वतंत्रता की लड़ाई का अनुसरण किया है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पहले जीवन की कुर्जानी करनी पड़ती थी और स्वतंत्रता का ही फल प्रजातंत्र था। उस समय यूरोप ऋौर ऋमेरिका के विद्वान नेताऋों ने स्वतंत्रता को अपना नारा बनाया था जैसा कि हमने अपनी क्रान्ति के लिए 'जनता के तीन सिद्धान्त' को अपना नारा बनाया है। इन सब घटनाओं से हम देख सकते हैं कि पश्चिम में पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई ऋौर जब स्वतंत्रता मिल गई तो उसके फल को विद्वानों ने 'प्रजातंत्र' नाम दिया। डेमोके सी शब्द ( प्रजातंत्र ) एक प्राचीन यूनानी शब्द से निकला है। अब तक भी विदेशी लोगो को प्रजातंत्र शब्द नहीं लुभा सका है। वे इसे कम या श्रिधिक रूप में राजनीतिक विज्ञान का एक पारिभाषिक शब्द मानते हैं श्रीर इसे जीवन-मरण के प्रश्न से, जो स्वतंत्रता में निहित है, दूर की चीज़ समभते हैं। प्रजातंत्र की वास्तिविक शुक्त्रात यूनान त्रीर रोम के उत्कर्ष काल में ही

हुई थी। उस समय प्रजासत्तात्मक राज था जो सचिरित्र लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और वह एक शब्द था जिससे जनता की सार्वभौमिकता का बोध होता था। बाद में जब यूनान और रोम का पतन हो गया तो वह शब्द भी विस्मृति के गर्म में चला गया। गत दो शताब्दियों में स्वतंत्रता के लिए होने वाले युद्ध पुनः इस शब्द को प्रकाश में लाए और द्वाल की शताब्दियों से तो यह बहुत से लोगों की ज़बान पर है। चीन में भी बहुत से लोगों ने इसे सीख लिया है और बराबर इसके संबंध में बोला करते हैं।

लेकिन हाल की युरोपीय लडाइयों में लड़ने का उद्देश्य प्रजातंत्र की श्रपेत्वा स्वतंत्रता घोषित की गई है। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द था जिसे यरोप में सभी लोग त्रासानी से समक्त लेते थे। युरोप के लोगों को 'स्वतंत्रता' शब्द के प्रति जो आकर्षण था वही आकर्षण आज चीनी खोगों को 'धन कमाओ' शब्द के प्रति है। आज चीन में लोग बराबर धन कमाने के बारे में सोचते हैं। ग्रागर ग्राप चीनी लोगों से स्वतंत्रता के लिए लड़ने को कहें तो वे न तो श्रापकी बात समर्फोंगे श्रीर न श्रापके काम में हाथ बटाएँगे। लेकिन श्रगर श्राप उन्हे धन कमाने के लिए चलने कहें तो अरुपड के अरुपड श्रापके पीछे हो लेंगे । श्राधुनिक यूरोपीय लड़ाइयो में 'स्वतंत्रता' एक ऐसा नारा था जिस पर जनता संगठित हो जाती थी क्योंकि यूरोप के लोगों ने इस शब्द को श्रच्छी तरह से समक लिया था श्रीर इसके लिए वे लड़ते तथा बलिदान करने के लिए सदा तैयार रहते थे। हर त्रादमी स्वतंत्रता का प्रजारी था। क्यो यूरोपीय जनता ने इस शब्द को इतना अपनाया जब कि चीनी जनता ने इस पर कोई ध्यान तो नहीं ही दिया बल्कि 'धन कमात्र्यो' शब्द का स्वागत किया १ इसके कई भीतरी कारण हैं स्त्रौर जिन्हें समम्भने के लिए हमें ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। चीनी लोग 'धन कमात्रो' शब्द की त्रोर त्राकर्षित हुए क्योंकि चीन त्राब दिवालिया हो गया है त्रौर उसकी जनता गरीत्र हो गई है। जनता सबसे अधिक तकलीफ गरीत्री के कारण पा रही है। गरीबीं से बचने का एक ही उपाय है ब्रीर वह है 'धन कमाना'। इसीलिए सभी जगह इसका स्वागत हुआ। गरीबी से बचने का मतलब दु:ख-तकलीफ से बचना है, अभाग्य अरोर पीड़ा से छुटकारा पाना है। गरीबी की दुर्दशा में जब कोई ब्रादमी ब्रचानक किसी से धनी होने ब्रौर पीड़ा से छुटकारा पाने की बात सुनता है तो यह स्वामाविक है कि वह धन कमाने के लिए अपने जीवन को खतरे में भी डालं सकता है। गत शताब्दी या दो शताब्दी पहले की पिर्वमी जनता ने 'स्वतंत्रता' शब्द को उसी तरह

अपनाया था जिस तरह चीनी जनता 'धन कमाने' की बात आज अपनाए हुए है।

पश्चिम के लोग स्वतन्त्रता की त्रोर इसलिए क्कि के निरंक्रश शासन श्रपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। रोम साम्राज्य के समय वे (पश्चिमी लोग ) सभ्यता के उस स्तर पर थे जिस पर चीनी लोग चड राजकुल (ई० पू० ११२२-२५८) के ब्रन्तिम समय ब्रौर चीन के छोटे-छोटे राजों के एक में सम्बद्ध होने के सयम थे। चीन के चउ छिन श्रीर हान राजकलों के समय पश्चिम में रोम भी युरोप को सङ्गठित कर रहा था। रोम में पहले प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुई श्रीर बाद में वही राजतन्त्र के रूप में परिगात हो गया। रोम साम्राज्य के पतन होने के बाद तो एक साथ बहत से राज यूरोप में कायम हो गए जैसा कि चड राजवंश के समाप्त होने पर चीन में आपसी सम्बन्ध रखने वाले वहत से राज हो गए थे। इसलिए बहुत से विद्वानों ने चड राजवंश के अन्तिम समय के 'सात नेताओं' के बीच की लड़ाई की तलना रोम साम्राज्य के पतन के बाद की स्थिति से की है। रोम साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होकर छोटे-छोटे राजो में विभक्त हो जाने के बाद सामंतशाही प्रणाली का जन्म हुआ। सबसे शक्तिशाली नेता राजा और राजकमार होते थे। उनसे कम शक्तिशाली मार्किस ( Marquis ) श्रीर उनसे भी कम वाले क्रमशः ऋर्ल, विसकाउन्ट श्रोर वैरन (Earl, Viscount, Baron) होते थे। ये सब के सब अपनी इच्छानुसार चलने वाले होते थे और सम्पूर्ण शासन प्रणाली चीन के चउ राजकुल को सामन्तशाही प्रणाली से भी श्रधिक स्वेच्छाचारपूर्ण थी। श्राज हम इस वात की कल्पना ही नहीं कर सकते कि सामंतशाही शासन युग में जनता को कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थीं। चीन में निरंकुश शासन के समय यहाँ की जनता को जितनी मुसीवतें उठानी पड़ी थी उनसे कहीं ऋषिक दुःख-तकलीफ यूरोप की जनता को भोगनी पड़ी थी। इसका कारण यह है कि छिन् राजकुल अपने स्वेच्छाचार का बोक्त जनता पर सीधे इस प्रकार लादता था कि अपर क ई शासन की बुराइयों के विरुद्ध बोलता था तो उसे मृत्यु की सजा दी जाती थी। यहाँ तक कि अगर आपस में दो आदमी शासन के विरुद्ध बातचीत

१. चड राजकुब (ई॰ पू॰ ११२२-२४८) के श्रन्तिम दिनों में चीन सात राजों में विभक्त हो गया श्रीर ये श्रापस में एक-तूसरे से बड़ते थे। सात राजों की चर्चा ही सात नेताओं के नाम से यहाँ की गई है।

करते थे तो दोनों को फाँसी की सजा मिलती थी। इसीलिए जल्द ही इस राजवंश का खातमा भी हो गया। छिन राजकुल के बाद जिन राजकुलों और सरकारों की स्थापना हुई उन्होंने जनता के प्रति बडी उदार नीति अखितयार की। अनाज-कर देने को छोड़ जनता को सरकारी अफ्रकरों से कोई संबंध नहीं रहता था। लेकिन यूरोप का करूर शासन किसी न किसी प्रकार से सीधे जनता पर दबाव डालता था। ऐसी हालत बहुत दिनों तक जारी रही और निरंकुश शासन-प्रणाली अधिक से अधिक ब्यौरेवार ढंग से विकसित होती गयी। इसलिए जनता की हालत दिन प्रतिदिन इतनी बदतर होती गई कि चीन में वैसा हाल कभी हम लोगों ने अनुभव ही नहीं किया है। दो सौ वर्ष पहले तक निरकुश शासन के जुये के नीचे पड़ी यूरोपीय जनता कराह रही थी जैसा आज गरीबी के नीचे पड़ी चीनी जनता छुटपटा रही है। इस प्रकार के लम्बे युग के करूर शासन से यूरोपीय जनता को 'स्वतंत्रता' की कमी बेहद ख़फ़ने लगी थी। इस करूर शासन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था कि वह स्वतंत्रता के लिए लड़ती। इसलिए जब स्वतंत्रता की आवाज उठाई गई तो लोगा ने आनन्दपूर्वक उसका स्वागत किया।

चीन की प्राचीन सामंतशाही प्रथा दूरने के बाद निरंकुश शासन के राजकीय ठाट-बाट का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। छिन् राजकुल के समय से ही चीन के सम्राटं। का प्रधान उद्देश्य अपनी राजगद्दी को सुरिचत रखना हो गया था। ताकि साम्राज्य उन्हीं के परिवार के हाथों में रहे ब्रौर उनके उत्तराधिकारी सदा के लिए शांति के साथ राज्य करें। इसलिए जनता का कोई भी काम जिससे राज्य को खतरा दिखता था, वह जहाँ तक संभव हो सकता था दृढता के साथ दवाया जाता था। अप्रगर कोई विद्रोह करता था तो केवल वही नहां उसकी नौ पीढ़ियों के संबंधियों तक को सजा दी जाती थी। लोकप्रिय क्रान्ति को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती थी। वे निरंकुश सम्राट श्रपनी गद्दी सदा के लिए बनाए रखना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक जनता राजगद्दी पर किसी तरह का आच्चात नहीं करती थी तब तक वह जो चाहे कर सकती, सम्राट उसमें कुछ भी दलल नहीं देता था। इसलिए छिन् राजकुल के बाद से जितने भी सम्राट हए उन्होंने केवल अपनी राजगद्दी सुरिक्ति रखने की श्रोर ही ध्यान दिया श्रीर जनता के जीवन की श्रोर से लापरवाह रहे। जनता को ख़शहाल करने की बात उनके दिमाग में त्राती ही नहीं थी। चीन में तेरह वर्षों से प्रजा सत्तात्मक राज भी कायम है लेकिन चूंकि हमारी शासन-प्रणाली असंगठित है श्रीर

हमें श्रभी तक श्रच्छी शासन-व्यवस्था के कायम करने का समय नहीं मिला है इस लिए जनता ग्रौर राज के बीच के सम्बन्ध की ग्रोर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। मांचू राजकुल के समय क्या दशा थी ? सन् १९११ ई० के पहले जनता श्रौर मांचू सम्राट के बीच कैसां सम्बन्ध था ? मांचू राजकुल के समय हर प्रान्त में सबसे ऊपर एक वाइसराय या गवर्नर होते थे। उसके नीचे तौताइ त्रौर प्रिफेक्ट (Taotai and Prefect) ब्रौर सबसे नीचे मदद करने वाले बहुत से मजिस्ट्रेट ब्रौर ब्रघीनस्थ कर्मचारी होते थे। जनता को सालाना श्रनाज-कर देने के सिवाय सम्राट से कोई सीघा सम्बन्ध नहीं रहता था। जिसके फलस्वरूप जनता की राजनीतिक भावना कमजोर पड़ती गई। लोगो को इसकी परवाह नहीं थी कि कौन सम्राट है। सालाना अनाज-कर अदाकर देना मात्र ही वे ऋपना कत्त व्य सममते थे। सम्राट भी प्रजा से केवल ऋनाज-कर चाहता था त्रीर उसे प्रजा के जीने-मरने से कोई वास्ता नहीं था। इससे हम जान सकते हैं कि चीनी जनता निरंकुरा शासनवाद के दवाव का प्रत्यव शिकार नहीं हुई। उसका दुःख श्रयत्यच था। चूंकि हमारा राष्ट्र कमजोर होता गया इसलिए हम विदेशी राजनीतिक स्त्रीर स्त्रार्थिक नियन्त्रण के नीचे त्राने गए तथा उसका विरोध नहीं कर सके। श्रव हमारी सम्पत्ति समाम हो गई है स्प्रौर हमारी जनता बेघरबार के हो गई है स्प्रौर वह स्प्रप्रत्यव अल्याचार के कारण पैदा हुई दरिद्रता से पिस रही है।

इसलिए चीनी जनता ऋपने सम्राट के प्रति किसी प्रकार की ईर्षा नहीं रखती थी। यूरोप की निरंकुश शासन-प्रणाली चीन की निरंकुश शासन-प्रणाली से एकदम भिन्न थी। रोम साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर आज से दो या तीन शताब्दी पहले तक यूरोप में निरंकुशता तेजी के साथ बढ़ती रही और इससे जनता को असीम और असहा दुःख मेलना पड़ा। कई प्रकार की स्वतन्त्रता से वहाँ के लोग वंचित थे, खासकर सोचने की स्वतन्त्रता, बोलने की स्वतन्त्रता, इधर-उधर चलने-फिरने की स्वतन्त्रता आदि तो उन्हें थी ही नहीं। ये प्रतिबन्ध अब यूरोप में अतीत की चीजें हो गई हैं और आज हम उस दशा को नहीं देख सकते जैसी कि किसी समय वहाँ थी। इधर-उधर आने जाने की परतन्त्रता का क्या मतलब होता है, उसका आज भी हमको अनुभव है। फांस और हॉलैएड अधिकृत मलाया द्वीपसमूह मे यहाँ से जाकर बसे हुए चीनी लोगों के ऊपर लगे प्रतिबन्ध से जो कष्ट उन्हें मोगना पड़ता है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। उदाहरण के लिए जावा को लोजिए। जावा एक समय चीन के अधीन था और चीन को कर देता था लेकिन अब बह डच

लोगों के अधिकार में है। जब से इस द्वीप का शासन-भार डच लोगों के हाथों में गया है तब से बन्दरगाह पर जहाज लगते ही वहाँ जाने वाले हर चीनी व्यापारी, नविद्याथी या मजद्र की डच पुलिस द्वारा सख्त तलाशी ली जाती है। चीनी लोग एक छोटे कमरे में लेजाकर बन्द कर दिए जाते हैं जहाँ कि उन्हे अपना सब कपड़ा उतार देना पड़ता है। तब डाक्टर स्वास्थ्य की जॉच के लिए शिर से पैर तक उनकी परीज्ञा करते हैं, उनके श्रॅंगूठे का निशान लेते हैं तब कहीं वे किनारे पर पैर रख सकते हैं। उसके बाद देश भर में जहाँ-कहीं भी वे जाते हैं वहाँ उन्हें डच सरकारी आफिस में श्रपना नाम दर्ज कराना पड़ता है श्रीर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरकारी पास लेना पड़ता है। रात में नौ बजे के बात घर से बाहर रहने के लिए साधारण पास से काम नहीं चलता है। उसके लिए 'रात का गास' लेना पड़ता है श्रीर श्रपने पास एक-एक बत्ती रखनी पड़ती है। इस प्रकार का बर्त्ताव डच सरकार जावा में चीनी यात्रियों के साथ करती है। व्यक्ति के चलने-फिरने की स्वतन्त्रता पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध यूरोप में निरक्श शासन युग से ही चला आता है और अब डच सरकार द्वारा चीनी जनता पर लगाया जाता है। इससे हमको पता चलता है कि प्राचीन य्रोपीय निरंकुश शासन-प्रगाली कैसी थी। स्वतन्त्रता के ऊपर श्रीर भी कितने प्रकार के प्रतिबन्ध हैं जैसे व्यापार की स्वतन्त्रता के ऊपर, काम करने की स्वतन्त्रता के ऊपर, धर्म में विश्वास करने की स्वतन्त्रता के ऊपर तथा ब्रौर भी इस प्रकार की कितनी ही बातों के ऊपर । धर्म में विश्वास करने की स्वतन्त्रता को लीजिए। अगर किसी खास जगह पर जनता को कोई खास धर्म मानने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे चाहती हो या नही तो यह स्थिति उसके लिए श्रत्यन्त ही श्रसह्य हो उठती है। यूरोप की जनता ने स्वतन्त्रता से वंचित रहने के कारण अनेको कष्ट उठाए हैं। इसलिए जब वह किसी के द्वारा लड़ी जाने वाली स्वतन्त्रता की लड़ाई के बारे में सनती है तो वह स्नानन्दित हो उठती है स्नौर उसके पत्त का समर्थन करती है। यूरोप में क्रान्तिकारी भावों की शुरुत्रात इसी प्रकार से हुई।

यूरोप में स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए कान्तियाँ हुई । स्वतन्त्रता के लिए जनता ने बेहद खुन बहाया और अनिगनत प्राणों और परिवारों का बिलदान किया। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो लोगो ने उसे पवित्र चीज माना और आज भी वे उसकी पूजा करते हैं। स्वतन्त्रता की यह भावना हाल में ही चीन पहुँची है और विद्वानों

प्रजातंत्रे : दूसरा व्याख्यान

का एक समूह इसका पक्का प्रचारक हो गया है। जिसके फलस्वरूप श्राज बहुतों के दिलों में स्वतन्त्रता के लिए लड़ने की भावना पैदा हो गई है। श्राज हम प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रजातंत्र का सिद्धान्त यूरोप श्रोर श्रमेरिका से श्राया है श्रोर हमको इसका श्रर्थ श्रन्छी तरह से समम लेना चाहिए श्रोर उससे साहश्य रखने वाली स्वतन्त्रता की भावना का क्या मतलब है इसे मा समम्ता चाहिए। यूरोप के लोगों ने परतंत्रता के कारण एक समया बेहद दुःख उठाया था श्रीर उससे श्रिष्ठक दुःख उठाना उनके सामर्थ्य के बाहर की बात थी। इसीलिए लाखों श्रादमी एक ही भावना से स्वतन्त्रता के लिए लड़ने गए श्रीर जब स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई तो प्रजातन्त्र का विकास हुआ। इसलिए श्रगर हम प्रजातन्त्र की चर्चा करते हैं हमको पहले स्वतन्त्रता की लड़ाई का इतिहास निश्चयं ही जान लेना चाहिए।

हाल के वर्षों में जबसे पश्चिमी क्रान्तिकारी भावना चीन में श्रायी है यहाँ के नए विद्यार्थी और बहुत से ईमानदार विद्वान स्वतन्त्रता की घोषणा करने लगे हैं। वे सोचते हैं कि युरोप की क्रान्तियाँ फ्रांस की राजकान्ति के समान स्वतन्त्रता की लड़ाइयाँ थीं इसलिए हमको भी स्वतन्त्रता के लिए लड़ना चाहिए। उनका यह कथन दूसरे लोगो के कथन से कुछ भिन्न नहीं है। उन्होने प्रजातन्त्र या स्वतन्त्रता के अध्ययन में अपना ध्यान नहीं दिया है श्रौर वे इनके भीतरी श्रर्थ को भी नहीं जानते हैं। हमारे क्रान्तिकारी दल के इस प्रस्ताव का बड़ा ही गंभीर तात्पर्य है कि हमारे क्रान्तिकारी का त्राधार स्वतन्त्रता की लड़ाई नहीं बल्कि 'जनता के तीन सिद्धान्त' होना चाहिए। फ्रांस की राजकान्ति का नारा था 'स्वतन्त्रता', त्र्रमेरिका की क्रान्ति का 'स्वाधीनता' श्रौर हमारी क्रान्ति का नारा है 'जनता के तीन सिद्धान्त'। हमने श्रपना नारा निश्चित करने में काफी समय लगाया है त्रीर उस पर बहुत सोच-विचार किया है। हम केवल दूसरो की नकल नहीं कर रहे है। क्यों हम कहते हैं कि हमारे नवयुवको का स्वतन्त्रता के लिए प्रचार करना ठीक नहीं है जबिक यूरोप के लोगो के लिए स्वतंत्रता का नारा एकदम ठीक था ? मैंने पहले ही बता दिया है कि जब संघर्ष के लिए इस कोई आदर्श सामने रखते हैं और इस चाइते हैं कि सब लोग इच्छापूर्वक उस संघर्ष में भाग लें तो उसका उद्देश्य अन्तस्तल तक पहॅची हुई द:ख-तकलीफ को मिटाने का होना चाहिए। यूरोप की जनता निरंकुश शासन से इतनी बुरी तरह सताई जा चुकी थी कि जैसे ही स्वतत्रता का फंडा उठाया गया लाखो ब्रादमी उसके नोचे ब्रा गए । ब्रगर हम चीन में, जहाँ की जनता उस तरह के निरकुश शासन का शिकार नहीं हुई है, स्वतंत्रता का नारा बुलन्द करें तो कोई भी उसकी श्रोर ध्यान नहीं देगा। लेकिन श्रगर हम 'धन कमाने' का नारा लगाएँ तो जनता उसका स्वागत करेगी। हम लोगों के 'जनता के तीन सिद्धान्त' बहुत बातों में धन कमाने के सिद्धान्त के समान हैं। हम पहले इस कथन को श्रपने दिमाग में श्रच्छी तरह रख ले श्रौर गौर से इस पर विचार करें तो हम इसके श्रसली श्रर्थ को समम सकेंगे। क्यो हम प्रत्यच् रूप से धन प्राप्त करने की बात नहीं कहते हैं ? चूँकि जनता के तीन सिद्धान्त में केवल धन प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि धन प्राप्त करना भी उसमें सम्मिलित है। श्रपनी कान्ति के प्रारम्भ में रूस ने जो समाजनवादी प्रणाली जारी की थी वह भी धन प्राप्त करने के समान ही थी। वह सीधे श्रौर प्रत्यच् रूप से धन प्राप्त करने की नीति थी। लेकिन हमारे क्रान्तिकारी दल के एक से श्रधिक उद्देश्य हैं। इसलिए केवल धन प्राप्त करना सभी उद्देश्यों का द्योतक नहीं हो सकता। 'स्वतंत्रता' शब्द द्वारा हमारे उद्देश्य तो श्रौर भी नहीं सुचित किए जा सकते।

चीन में दिलचस्पी रखनेवाले त्राधिनक यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि हमारी सम्यता पिछड़ी हुई है श्रीर हममें राजनीतिक जागृति इतनी कम है कि हम 'स्वतंत्रता' शब्द को भी नहीं समभते हैं। वे कहते हैं—'हम यरीप के लोगों ने एक या दो सौ वर्ष पहले स्वतंत्रता के लिए लडाई की और उसके लिए बलिदान किया और कोई अन्दाज भी नहीं कर सकता है कि हमने कितने श्रारचर्यजनक काम किए हैं। लेकिन चीन के लोग श्रभी तक भी नहीं जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि युरोप की राजनीतिक चेतना चीन की राजनीतिक चेतना से कहीं ग्रागे बढ़ी हुई है। चें कि इस स्वतंत्रता के बारे में चर्चा नहीं करते हैं इसलिए वे कहते हैं कि हमारे राज-नीतिक विचार अपरिपक्व हैं। मैं नहीं सममता हूँ कि इस प्रकार के तर्क से कोई फायदा है। अगर यूरोप के लोग स्वतंत्रता का मूल्य इतना आँकते हैं तो वे चीनियों को 'बिखरे बालू की परत' क्यों कहते हैं ? जब यूरोप के लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने स्वभावतः ही स्वतंत्रता की भावना को दृढता के साथ ऋपनाया था। लेकिन जबसे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है ब्रौर वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं सम्भवतः उनकी स्वतंत्रता का विचार भी कमजोर पड़ गया है। अगर आज पुनः स्वतंत्रता का मंडा उठाया जाय तो मैं नहीं सोचता हूँ कि पहले की तरह उत्साह के साथ त्राज भी लोग उसके नीचे त्राएँगे। साथ-साथ, दो या तीन शताब्दियों पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ना क्रान्ति करने का यूरोपीय ढंग था ऋौर जिसे

श्रव फिर नहीं दहराया जा सकता है। 'विखरे बालू' शब्द के व्यवहार की मुख्य विशेषता क्या है ? इसकी मुख्य विशेषता है पूर्ण स्वतंत्रता, क्यांकि इसके बिना 'बिखरे बालू' जैसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। जब यूरोपीय प्रजातंत्र की, कली ठीक फूट ही रही थी तभी यूरोप के लोग 'स्वतंत्रता' के लिए लड़ने की चर्चा करते थे। जब उन्हें ऋपने उद्देश्य में सफलता मिल गई तो हर त्रादमी ऋपनी-ऋपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा बढाने लगा श्रीर जल्द ही श्रत्यधिक स्वतंत्रता से श्रनेको बुराइयाँ भी पैदा हो गई। इसलिए मिल (John Stuart Mill) नामक एक श्रॅगरेज विद्वान ने कहा-'केवल वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो दूसरे की स्वतंत्रता के साथ नहीं टकराती है, सच्ची स्वतंत्रता मानी जा सकती है। अग्रगर एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के विरुद्ध पड़ती है तो वह स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। उसके पहले पश्चिमी लोगो ने स्वतंत्रता की कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। लेकिन जब मिल ने सीमित स्वतंत्रता के अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तब व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ऋंशो में कम हो गई। स्पष्ट ही पश्चिमी विद्वानो ने इस बात का अनुभव किया था कि स्वतंत्रता वह पवित्र चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इस्तच्चेप नहीं किया जा सकता है। उन्हें तो यह अनुभव हुआ कि स्वतंत्रता को एक सीमा के अन्दर ही रखना चाहिए। विदेशी लोगों द्वारा यह कह कर चीनी लोगो की भर्त्सना किया जाना कि वे (चीनी) यह भी नहीं सममते हैं कि स्वतंत्रता क्या है श्रीर वे 'त्रिखरे बालू' की तरह हैं. निश्चय ही एक विरोधाभास है। अगर चीनी लोग 'बिखरे बालू' की तरह हैं तब तो उन्हे पहले से ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर हमारा 'बिखरे बाल' की तरह रहना ठीक नहीं है तो पत्थर की तरह सख्त होकर एक हो जाने के लिए जितनी जल्दी हो सके हमें सिमेंट ब्रीर पानी मिलाना चाहिए। जब यह हो जाएगा तो बालू इधर-उधर बिखर नहीं सकेगा श्रीर वह स्वतंत्र नहीं रहेगा। चीनी लोग जिस तकलीफ़ को भोग रहे हैं उसका कारण स्वतंत्रता का अभाव नहीं है। अगर हमारा स्वभाव 'विखरे वालू' की तरह है तब तो हमें बहुत पहले से ही काफ़ी स्वतत्रता प्राप्त, है। चीनी जनता के पास स्वतंत्रता नोध कराने के लिए शब्द नहीं है इसलिए स्वतंत्रता की भावना भी नहीं है। लेकिन इस भावना की कमी को शासन से क्या लेना-देना है ? क्या चीनियों को सचमुच में स्वतंत्रता है ?

जब हम उस 'बिखरे बालू की परत' के बारे में सोचते हैं तो हम पातें हैं कि चीन में काफ़ी स्वतंत्रता है। चूंकि हमारे पास यह इतनी अधिक मात्रा

में है कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है यहाँ तक कि इसके नाम के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा क्यो है ? इसका उदाहरण हम अपने प्रतिदिन के जीवन से लें। हमारी सबसे बडी दैनिक आवश्यकता की चीज़े खाना श्रीर कपड़ा हैं। कम से कम दिन मे दो बार खाना श्रीर साल में दो जोड़ा कपड़ा यह तो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है जो खाने श्रौर कपड़े से भी श्रिधिक श्रावश्यक है। साधारण लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में खाना सबसे ज़रूरी है क्योंकि अगर वे नहीं खाते हैं तो मर जायेंगे। लेकिन यह दूसरी चीज़ खाने से दस हज़ार गुना ऋधिक **ब्रावश्यक है।** चूँकि इमको उसके लिए सचेत नहीं रहना पड़ता है इसलिए हम उसकी त्रावश्यकता का भी त्रानुभव नहीं करते हैं । यह दूसरी चीज़ है-स्वच्छ हवा में साँस लेना। स्वच्छ हवा में साँस लेना क्यो भोजन से हज़ार गुना ऋधिक ऋावश्यक है ? ऋगर हम दिन भर में दो बार या एक ही बार खाएँ तो भी जिन्दा रह सकते हैं। लेकिन अञ्छी तरह रहने के लिए इम को प्रति मिनिट में सोलह बार प्राग्यदायिनी स्वच्छ हवा में साँस लेना पड़ता है। बिना इतनी हवा के हम खड़े भी नहीं रह सकते। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो स्राप स्रपनी नाक एक मिनट के लिए बन्द कर सोलह बार की साँस को रोक देखिए। बिना कष्ट पाए हम एक मिनट भी इसके बिना नहीं रह सकते। एक दिन में चौबीस घरटे होते हैं स्त्रौर एक घरटे में साठ मिनट। हर मिनट में सोलह बार सॉस लेने का मतलब एक घरटे में ६६० बार साँस लेना है। इस प्रकार एक दिन में २३ हुजार ४० बार हम साँस लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि सास लेना खाने से कहीं अधिक ज़रूरी है। इस बात की त्रोर इम लोग क्यो नहीं ध्यान देते हैं ? इसका कारण यह है कि स्वच्छ हवा हमारे चारों त्रोर त्रासीम रूप से फैली हुई है त्रीर जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इम दिन-रात बिना समय बर्बाद किए श्रीर बिना परिश्रम किए सांस लेते रहते हैं। पर भोजन के लिए ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि इवा का पाना आसान है और मोजून का पाना कठिन। स्वच्छ हवा इतनी त्रासानी से इमको मिल जाती है कि इम इसके विषय में जरा भी नहीं सोचते हैं। नाक बन्द कर सांस रोकना स्वच्छ हवा की प्रधानता को सिद्ध करने का एक छोटा-सा प्रयोग है। बड़ा प्रयोग तो यह होगा कि अपार हम इस हाल की सभी खिड़कियों को अञ्ब्छी तरह से बन्द कर दें। तब धीरे-धीरे स्वच्छ हवा का परिमाण हाल से कम होता जायगा और कुछ ही मिनटों में

यहाँ बैठे सैकड़ों मनुष्य बड़ी तकलीफ़ का अनुभव करेंगे। या किसी आदमी को दिन भर के लिए एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दीजिए। जब वह पहली बार कोठरी से बाहर ऋायगा तो नडी सजीवता का ऋनुभव करेगा। यह इमारे सिद्धान्त का दूसरा उदाहरण है। चूँ कि चीनी लोगो को अपरिमित मात्रा में स्वतन्त्रता प्राप्त है इसलिए उन्होंने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है जैसाकि जब कोठरी में काफ़ी हवा रहती है तो हम उसके महत्व को कुछ नहीं सममते हैं लेकिन जब खिडिकयाँ श्रीर दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं श्रौर बाहर से स्वच्छ हवा का श्राना रुक जाता है तो हम उसकी खूबी को समकते हैं। दो-तीन शताब्दियो पहले निरंकुश शासन के अन्दर यूरोप के लोगो को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नही थी। इसलिए हर स्रादमी स्वतन्त्रता को अमल्य समभ रहा था और उसके लिए जान देने को तैयार रहता था। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहले वे कोठरी में बन्द ब्रादमी की तरह थे। स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर उनकी दशा कोठरी में बन्द ब्राइमी को बाहर स्वच्छ हवा में निकाल देने के समान हो गई। इसलिए स्वभावतः हर श्रादमी ने स्वतन्त्रता को आश्चर्यजनक ग्रीर ग्रमूल्य चीज समभा ग्रीर पश्चिम के लोग कहने लगे-- 'स्वतन्त्रता दो या मृत्यु हो।'

लेकिन चीन की परिस्थिति यूरोप से भिन्न है। चीन के लोग स्वतन्त्रता के बारे में नहीं जानते हैं, वे केवल 'धन कमाने' के बारे में जानते हैं। चीनी लोगों से स्वतन्त्रता के बारे में बात करना क्वाङ सी पहाड़ के भीतरी भागों में बसने वाले त्रादिनिवासो यौ-नामक कबीले से धन कमाकर रुपया जमा करने की बातचीत करने के समान है। यौ कबीले के लोग पहाड़ के भीतरी भागों से बराबर माजूफल श्रौर हरिए। के सींग लेकर बाहरी दुनिया के खुले बाजार में दूसरी चीज़ों से बदलने ब्राते हैं। पहले बाजार के व्यापारियों ने उन्हें उनकी चीज़ों के बदले रुपया देना चाहा। लेकिन उन्होंने रुपया लेना इन्कार कर दिया पर ऋपनी चीज़ो के बदले नमक ऋौर कपड़े लेकर संतुष्ट हुए। हम सोचते हैं कि धन कमाकर रूपए पैदा करने से बढ़कर श्रीर कोई श्रच्छी चीज़ नहीं है लेकिन यौ कबीले के लोग व्यवहार की चीज़ लेकर ही संतुष्ट रहते हैं। चूँ कि वे धन कमाने का ऋर्थ नहीं समभते हैं इसलिए रुपये की परवाह नहीं करते। श्राधुनिक चीनी विद्वान, जो चीन के लोगो से 'स्वतन्त्रता' की बात करते हैं, उन व्यापारियों के समान हैं जो यी कबीले के लोगों को धन जमा करने की सलाह देते हैं। चोनी जनता की स्वतन्त्रता की कोई जरूरत नहीं है। किर भी यहाँ के तियार्थी उसी का प्रचार करते हैं।

यह निश्चित है कि उन्हें 'समय की पहचान' नहीं है। युरोप श्रौर श्रमेरिका के लोगों ने आज से १५० वर्ष पहले स्वतन्त्रता की लड़ाई में अपने जीवन को खतरे में डाला या क्योंकि स्वतन्त्रता उनके लिए बहुमूल्य चीज थी। जब संयक्त राष्ट्र अमेरिका और फांस ऐसे राष्ट्रों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली तो वे प्रजातन्त्र शासन के अग्रद्त हो गए। फिर भी क्या इन देशों में हर व्यक्ति स्वतन्त्र है ? बहत से वगों को जैसे विद्यार्थी, सैनिक, राजकर्मचारी श्रीर बीस वर्ष से कम उम्र के नावालिगों को स्वतन्त्रता नहीं है ? दो-तीन शताब्दी पहले पश्चिम में जो स्वतन्त्रता की लडाई हुई थी वह बीस वर्ष के ऋधि क उम्र वालो, तथा जो लोग सैनिक, राजकर्मचारी श्रीर विद्यार्था नहीं थे उनके द्वारा लडी गई थी। ग्रौर जब स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली गई तो उससे (स्वतन्त्रता से) केवल उन्हें जो इन वर्गा के नहीं थे, फायदा उठाने दिया गया। आज भी इन वर्गा के नागरिक पूर्णरूप से स्वतन्त्र नहीं हैं। चीन के विद्यार्था स्यतन्त्रता की भावनात्र्यों को लेकर श्रीर उन्हें (भावनात्र्यों को ) कही व्यवहार में लाने की जगह न पाकर अपनी पाठशालाओं में ही उनका व्यवहार करने लगे हैं। 'स्वतन्त्रता' के लिए लड़ने के नाम पर विद्यार्थियों का विद्रोह श्रीर हडताल जारी हुई। पश्चिम के लोग जिस स्वतन्त्रता के बारे में चर्चा करते हैं वह बन्धनों से जकड़ी हुई है ब्रीर वह हर व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं कही जा सकती है। नवयुवक विद्यार्थी जब स्वतन्त्रता की बात करते हैं तो सभी बन्धनों को तोड देते हैं। चूंकि समाज में उनके सिद्धान्तों को कोई नहीं अपनाता है तो वे उनको (सिद्धान्तों को ) अपनी पाठशालाओ में ही व्यवहार में लाते हैं श्रौर जिसके फलस्वरूप लगातार पाठशालाश्रो में ग्रशांति ग्रीर हडताल होती है। यह 'स्वतंत्रता' का दरुपयोग करना है। विदेशी लोग अगर चीन के इतिहास से परिचित नहीं हैं अौर नहीं जानते हैं कि प्राचीन काल से ही चीनी लोग काफ़ी मात्रा में स्वतंत्रता का उपयोग करते आए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के विद्यार्थी भी चीन के प्राचीन स्वाधीनता के इस गीत को भूल गए हैं :--

"जब सूर्य उदय होते हैं तो मैं काम करता हूँ; जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो मैं आराम खेता हूँ; मैं पानी के बिए कुवाँ खोदता हूँ; मैं भोजन के बिए जमीन जोतता हूँ; सम्राट की प्रभुता से सुमे क्या जेना देना है।" यह सचमुच ही बड़ा श्राश्चर्य है। हम इस स्वतंत्रता के गीत से जान सकते हैं कि चीन यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में स्वतंत्र नहीं है पर यहाँ के लोगों तो प्राचीन काल से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है श्रीर वह इतनी श्रिधिक है कि उससे श्रिधिक पाने की श्रावश्यकता नहीं है।

भूंकि प्रजातंत्र स्वतंत्रता से ही मिला है इसलिए प्रजातंत्र की चर्चा करने समय हम पश्चिम की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास को साथ-साथ समक लें । अन्यथा इम यह नहीं जान सकेंगे कि स्वतंत्रता अमृल्य वस्तु है । यूरोप के लोगो में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बहुत जोश था जो कि अब उंढा पड़ गया है। इससे यह पता चलता है कि स्वतंत्रता में अञ्छाई और बुराई दोनो ही निहित हैं और इसमें कोई खास धार्मिकता नहीं है । अगर लोग कहते हैं कि हम 'बिखरे बालू की परत' के समान हैं तो हमें यह सत्य स्वीकार है पर लोगों की यह धारणा कि चीनियां में स्वतत्रता के समफने का माद्दा ही नहीं है ऋौर उनमें राजनीतिक चैतना कम है तो इन्हे हम कदापि नहीं मान सकते। क्यों चीन 'बालू की परत'-सा हो गया है ? क्योंकि यहाँ के लोगों को ऋत्यधिक वैयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए चीन की क्रान्ति का उद्देश्य विदेशी क्रान्तियों के उद्देश्य से सर्वथा भिन्न है श्रीर इस कारण श्रपनी क्रान्ति को सफल बनाने की जो प्रणाली इस काम में लाएँगे वह निश्चय ही विदेशी प्रणाली से भिन्न होगी। चीन में सचमुच में क्यों क्रान्ति हो रही है ? अप्रार सीधे तरह से उत्तर दिया जाय तो हमारी क्रान्ति का लक्ष्य यूरोपीय क्रान्ति के लक्ष्य से ठीक उलटा है। यूरोप के लोगों ने विद्रोह किया ऋौर स्वतंत्रता की लडाई लड़ी क्योंकि उन्हें कुछ भी स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे पास स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में रही है लंकिन संगठन श्रौर प्रतिरोध की शक्ति का श्रभाव रहा है श्रौर चॅंकि हम 'बालू की परत' बन गए हैं इसलिए विदेशी साम्राज्यवाद के शिकार हैं स्रौर शक्तिशाली राष्ट्रो के स्रार्थिक नियंत्रण स्रौर व्यापारिक होड़ के कारण पिस रहे हैं। इनका विरोध करने योग्य होने के लिए हुमें अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता छोड़नी पड़ेगी अरेर बालू में सिमेंट मिलाने से जैसा दृढ़ चट्टान बनता है उसी प्रकार हमें संगठित होकर एक होना होगा ताकि हमें कोई मुका नहीं सके। चीन के लोग आज इतनी स्वतंत्रता का उपमोग कर रहे हैं कि उससे स्वतंत्रता की बुराइयाँ ही प्रदर्शित होती है। यह केवल पाठशालाओं में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में ही सत्य नहीं है बल्कि हमारे कान्तिकारी दल के सम्बन्ध में भी सत्य है। मांचू राज्य के

समाम होने के बाद से लेकर आज तक के बीच क्यों नहीं हम शासन-व्यवस्था स्थापित कर सके हैं ? इसका कारण हमारे द्वारा स्वतंतत्रा का दरुपयोग करना है। ठीक इसी कारण से हमारे क्रान्तिकारी दल को युत्रान श खाड से हार खानी पड़ी थी। प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के द्वितीय वर्ष में बिना प्रतिनिधि-सभा (पार्लियामेंट) की मंजूरी के ही युत्रान् श खाइ ने विदेशों से बहत भारी कर्ज लेने की बात तय की, सुङ चित्री-रन् को मरवा डाला श्रीर प्रजासत्तात्मक राज को धक्का पहुँचाने के लिए श्रीर भी बहुत कुछ किया । मैंने सभी प्रान्त के लोगों को इसका विरोध करने श्रीर युश्रान को सजा देने की बात कही। लेकिन चॅकि हमारे दल में ही हर आदमी स्वतन्त्रता की बात करता था इसलिए संगठन कुछ भी नहीं था। उदाहरण के लिए देखिए:--दिच्चणी-पश्चिमी प्रान्तो में, डिवीजन कोमांडर (Divisional Commanders) श्रौर ब्रिगेडियर जनरल (Brigadier General) से लेकर साधारण सैनिक तक. हर ब्रादमी वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करता था। कोई एक साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं था। धीरे-धीरे इस प्रकार की स्वतंत्रता का विस्तार सभी प्रान्तों में हुआ। उस समय हर प्रान्त अपनी ही स्वतंत्रता पर जोर देता था अग्रीर दूसरे पान्तों से सहयोग करने को तैयार नहीं था। सन् १९११ ई० की क्रान्ति की बची-खची प्रतिष्ठा का उपभोग करने वाले दिक्कणी प्रान्तों ने ऊपर ही ऊपर बड़ी तड़क-भड़क दिख़लाई लेकिन हमारा दल तो भीतर ही भीतर छिन्न-भिन्न हो गया था ख्रौर कोई भी खन-शासन मानने की तैयार नहीं था। युत्रान् श खाइ की तरफ ब्रगर देखे तो हम पाते हैं कि उसके अधीन पइ याङ दल की पुरानी छः रज्ञात्मक फ़ौज श्रीर इन छः भौजो के डिवीजन कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल श्रीर सैनिक सब के सब एक अनुशासन में बंधे ये अर्रीर वे एक हुक्म मानने को तैयार रहते थे। एक शब्द में कहें तो युत्रान के पास हद संगठन था श्रीर हम क्रान्तिकारी दल वाल 'बिखरे बालू की परत' थे श्रीर इसलिए युत्रान ने हमारे दल को पराजित कर दिया। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक सिद्धान्त जो दूसरे देशों में ठीक लागू होता है, यह ज़रूरी नहीं है कि वह चीन में भी लागू होगा ही। पश्चिमी की क्रान्तियों में 'स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना. शब्द का उपयोग क्रान्ति को सफल बनाने के लिए किया गया था। लेकिन चीन की कान्ति का लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं है। श्रगर हम यह घोषित करें कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो हम 'बिखरे बाल की परत'-सा ही रह

र. ये प्रतिनिधि-समा ( पार्श्वियामेंट ) के अध्यक्ष चुने गए थे ।

जाएँगे और संगठित नहीं हो सकेंगे। इस अपनी क्रान्ति के इञ्छित उद्देश्य में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

पश्चिम में क्रान्तियां स्वतन्त्रता की लड़ाई के साथ प्रारम्भ हुईं। दो या तीन शताब्दियों के युद्ध त्र्रीर त्र्रान्दोलन के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हुई त्र्रीर उससे प्रजातन्त्र का जन्म हुन्ना। फ्रांस की राजकान्ति का नारा था स्वतंत्रता, समानता त्रौर भ्रातृत्व। हमारा नारा है—जनता की राष्ट्रीयता, जनता की सार्वभौमिकता श्रौर जनता की जीविका। इन दो नारों के बीच क्या सम्बन्ध है ? मेरी व्याख्या के अनुसार इमारी राष्ट्रीयता उनकी (फ्रांसीसियों की ) स्वतंत्रता के सदृश है। क्योंकि जनता की राष्ट्रीयता को कार्यरूप में परिगत करने का श्रर्थ श्रपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। यरोप के लोग वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए लड़े थे लेकिन आज हमें 'स्वतंत्रता' को दूसरी तरह से काम में लाना है। ऋव 'स्वतंत्रता' शब्द कैसे लागू किया जायगा ? श्रगर हम इसे व्यक्ति पर लागू करते हैं तो हम 'बिखरे बालू की परत' जैसा हो जाऍगे। किसी भी हालत में हम व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता नहीं देंगे। इसके बदले हम राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करें। वैयक्तिक स्वतंत्रता बहुत / अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन राष्ट्र को पूर्णरूप से स्वतंत्र होना चाहिए। जब राष्ट्र स्वतंत्रतापूर्वक काम करेगा तभी चीन शक्तिशाली कहा जा सकता है। राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए हमें अपनी-अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता का बिलदान करना चाहिए। वह विद्यार्थी जो अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता त्याग देता है; दिन प्रतिदिन अधिक परिश्रमी होकर अपना समय विद्याध्ययन में लगाता है। जब विद्यार्थियो का अध्ययन-काल समाप्त हो जायगा, श्रीर उनकी बुद्धि का विस्तार हो जायगा और उनकी शक्ति कई गुनी बढ़ जाएगी, तभी वे राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते है। जो सैनिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता का बलि-दान करेगा वही आज्ञा-पालन करने के योग्य हो सकेगा। अपनी वफ्रादारी द्वारा देश का भला कर सकेगा श्रीर राष्ट्र की स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता पहुँचा सकेगा। अगर विद्यार्थी और सैनिक स्वतन्त्रता को अपनाते हैं तो चीनी भाषा में स्वतन्त्रता के लिए जो शब्द हैं उसमें कहें तो वे जल्द ही 'बेलगाम' हो जाएँगे। पाठशालाश्रो मे कोई नियम नही रहेगा श्रीर सेना मे कोई भी अनुशासन का पालन नहीं करेगा। कैसे आप बिना नियम के पाठशाला चला सकेंगे ? बिना अनुशासन के कैसी सेना होगी ?

क्यो हम चाहते है कि हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो जाय १ इसलिए कि चीम मे राक्तिशाली राष्ट्रों के प्रभुत्व के नीचे अपना राष्ट्रीय महत्व खो दिया

है। वह श्रद्ध-उपनिवेश भी नहीं बल्कि सचमुच में हाइपो-उपनिवेश हो गया है। अन्नाम, बर्मा और कोरिया से भी इसकी हालत गई गुजरी हो गई है। इनमें से प्रत्येक किसी न किसी राष्ट्र के सरचण में है श्रीर एक मालिक का गुलाम है। चीन सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है श्रीर सभी का गुलाम है। श्रसल में, अब हम दस से अधिक मालिक के गुलाम है। हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता बहुत ही कम रह गई है। त्रागर हम चीन की स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपस में सुदृढता के साथ सङ्गठित हो जाएँ और अपने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाधने के लिए हम क्रान्तिकारी तरीको को व्यवहार में लाएँ। बिना क्रान्तिकारी सिद्धान्त के हम कभी सफलीभूत न होगे। हमारा क्रान्तिकारी सिद्धान्त सिमें ८-सा है। श्रगर हम श्रपने चालीस करोड को एक जगह सङ्गठित कर सकें त्रौर उनका एक शक्तिशाली संघ बनाकर पूर्णरूप से उसे स्वतन्त्र कर सकें तो चीनी राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायगा ऋौर चीनी जनता वास्तविक रूप से स्वतन्त्र होगी। फ्रांस की राजक्रांति के नारे की तुलना हम त्रपने नारे से करें। फ्रांस की राजकान्ति के 'स्वतन्त्रता' का नारा श्रीर हमारा 'जनता की राष्ट्रीयता' का नारा एक समान है। 'जनता की राष्ट्रीयता' हमारे राष्ट्र की स्वतन्त्रता की मांग का द्योतक है। 'समानता' हमारे 'जनता की सार्वभौमिकता' के सिद्धान्त के सदृश है जिसका उद्देश्य निरंकुश शासन को खतम कर सब नागरिको को एक समान अधिकार देना है। 'भ्रातुत्व' का श्रमली श्रर्थ भाईपन है श्रीर उसका वही श्रमिप्राय है जो चीनी शब्द 'थुङ् पौ' ( एक देश के रहने वाले साथी ) का है। 'श्रातुत्व' का सिद्धान्त हमारे 'जनता की जीविका' के सिद्धान्त के समान है जिसका उद्देश्य अपने चालीस करोड़ लोगों के मुख ब्रानन्द के लिए प्रयत्न करना है। में इसकी विवेचना 'जनता की जीविका' की व्याख्या करते समय श्रौर विस्तृत रूप से करूँ गा। सार्च १६, ११२४

## तीसरा व्याख्यान

मिन्-छुत्रान्-जनता की सार्वभौमिकता-इमारे क्रान्तिकारी नारों का दुसरा भाग है और फ्रांस के 'समानता' के नारे के सदृश है। इसलिए आज हम 'समानता' के ऊपर ही चर्चा करें। 'समानता' शब्द प्रायः 'स्वतंत्रता' शब्द के साथ जुड़ा रहता है। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में पहले क्रान्तियों के समय सभी लोगों ने समान ताकत लगाई और स्वतंत्रता और समानता के युद्ध में समान रूप से बलिदान किया ख्रीर जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता के ऐसा ही 'समानता' को भी महत्व दिया। जो कुछ हो बहुत से लोगों ने श्रनुभव किया कि अगर वे स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें 'समानता' भी ज़रूर प्राप्त होगी श्रौर श्रगर वे 'समानता' का दर्जा नहीं पाते हैं तो उन्हें श्रपनी स्वतंत्रता को प्रकट करने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने समानता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्व दिया। समामता क्या है और वह कहाँ से आती है ? युरोप ऋौर ऋमेरिका के क्रान्तिकारी दर्शन स्वतंत्रता को मनुष्य के लिए प्रकृति-प्रदत्त चीज मानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए:--श्रमरीकी क्रान्ति की 'स्वाधीनता की घोषणा' श्रौर फ्रांस की राजकांति की 'मनुष्य श्रौर नागरिक के श्रिधकारों की घोषणा' दोनों में निश्चित रूप से श्रौर जोरदार शब्दों में 'स्वतंत्रता श्रौर समानता' को मनुष्यों के लिए प्रकृति-प्रदत्त चीज़ें मानी गई हैं जो कि उनसे ( मनुष्यों से ) श्रलग नहीं की जा सकतीं।

क्या मनुष्य सचमुच में समानता का विशेष श्रिषकार लेकर पैदा होता है ? पहले हम इसी प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करें। पहले व्याख्यान (प्रजातंत्र पर दिया गया पहला व्याख्यान) में हमने लाखों वर्ष पहले के श्रादि मानव से लेकर वर्तमान प्रजातंत्र युग के मनुष्यों के श्रिषकारों के हितहास की छानबीन की थी। इस छानबीन में मनुष्यों के लिए प्रकृति-प्रदत्त समानता का सिद्धान्त तो हमें कही नहीं मिला था। प्रकृति की दुनिया में हम जल की सतह को छोड़कर किन्हीं भी दो चीज़ां को एक धरातल पर नहीं पाते हैं। समतल भूमि पर कोई भी जगई सवसूच में समतल नहीं है। वाङ्षा स्टेशन (केएन) श्रीर यिन् चाङ्हवान् स्टेशन के बीच केयटन-हान्क्वो रेलवे लाइन समजल मैशन से होकर जाती है। लेकिन श्रगर श्राप रेलगाड़ी में श्रपनी जगह पर बैठे-बैठे का से खे सावधानीपूर्वक जमीन की उँ.चाई-निचाई

को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक मील लाइन का रास्ता भी ऐसा नहीं है जिसको समतल करने के लिए मानवीय श्रम श्रीर इंजिनियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी हो। इम जिसे प्राकृतिक समतल भूमि कहते हैं वह भी पूर्णरूप से समतल नहीं है। अथवा इस मेज पर रखी फूलदानी को लीजिए। मैं जिस फूल को अपने हाथ में लिए हुए हूँ उस पर आप गौर करें। अगर श्राप इस पर केवल एक सरसरी निगाह डालते हैं तो इसका एक-एक दल श्रीर रेशा श्रापको समान दिखाई पड़ेगा । लेकिन श्रगर श्राप ध्यान से देखें या श्राग्रावीत्गा यंत्र के सामने इसे रखें तो श्रापको पता चलेगा कि कोई भी दो दल या दो रेशे एक जैसे नहीं हैं। इस फूल के गाछ की लाखा पत्तियों में कोई भी दो पत्तियाँ त्रापको बिलकुल एक तरह की नहीं मिलेगी। इस त्रासमानता को समय श्रीर स्थान की कसौटी पर भी परख देखिए। यह फूल की पत्ती जो यहाँ है. वह किसी दूसरी जगह के इसी फूल की पत्ती के समान नहीं है। इस वर्ष की पत्ती गत वर्ष की पत्ती से भिन्न है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो दूसरी चीज के समान हो। स्रौर चूँ कि सभी चीज़ें भिन्न-भिन्न हैं वे स्वभावतः ही समान नहीं कही जा सकती हैं। श्रागर प्रकृति की दुनिया में समानता नहीं है तो मानवीय समानता ऐसी कोई चीज़ कैसे हो सकती है ?

मूलतः प्रकृति ने मनुष्यों को समान नहीं बनाया है लेकिन जब निरंकुश शासन का मनुष्य जाति में विकास हुन्ना तो निरंकुश राजात्रों त्रौर राजकुमारों ने इस मानवीय भिन्नता को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक त्रसमानता से कहीं त्रधिक खराब त्रसमानता समाज में पैदा हुई। राजात्रों त्रौर राजकुमारों द्वारा निर्मित त्रसमानता कृत्रिम थी। उससे जो फल निकला उसके उदाहरस स्वरूप यहाँ मैं ब्लैकबोड पर एक चित्र बनाता हूँ—

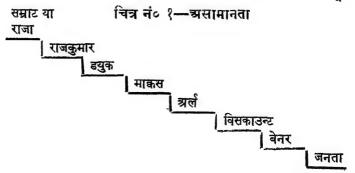

इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और तब आपको पता चलेगा कि कृतिम क्रसमानता का क्या ऋर्थ है। इन क्वत्रिम पदों के कारण, खास रियायत पाए हुए वर्ग अत्यन्त ही कर स्त्रीर अन्यायी हो गए। जब पीड़ित जनता में सन्तोष करने की शक्ति नहीं रही तो वह अन्त में विद्रोह कर उठी और उसने श्रसमानता के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। क्रान्ति का मूल लक्ष्य मनुष्य निर्मित श्रसमानता को मिटाना था श्रौर जब यह कार्य पूरा हो गया तो लोगों ने सोचा कि उनकी क्रान्ति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उग लोगो ने, जो सम्राट या राजा बने उच त्रासन ग्रह्ण किए हुए थे, त्रापने त्रासन को बचाने के लिए अपने को 'देव द्वारा नियुत्त' किया हुआ बतलाने लगे। उन लोगों का कहना था कि उन्हें ईश्वर की स्रोर से खास स्थान मिला है इसलिए उनका विरोध करना ईश्वर का विरोध करना जैसा होगा। स्रानपढ जन समुदाय ने नहीं सोचा कि इन वातो में सचाई है या नहीं श्रीर उसने अन्धानकरण कर अपने सम्राट को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई की समानता श्रौर स्वतंत्रता की बात करने वाले बुद्धिमान लोगो का भी उसने विरोध किया। इसलिए क्रान्ति के समर्थक विद्वानो ने राजा ह्यों के निरंक्श शासन को मिटाने के लिए प्रकृति प्रदत्त समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के सिद्धान्त का प्रतिगादन किया उनका मूल उद्देश्य मनुष्य निर्मित कृत्रिम ग्रसमानतात्रों को गिना देने का था। लेकिन 'करना त्रासान है ग्रौर समभाना कठिन हैं यह उक्ति हर बात में चरितार्थ होती है। यूरोप का जनसमुदाय उस समय यह विश्वास करता था कि सम्राट श्रीर राजा ईश्वर के भेजे हुए हैं त्रौर उन्हें विशेष 'दैवी त्रधिकार' प्राप्त हैं। त्रपढ जनता की बड़ी संख्या इसका समर्थन करती थी। बहुत युक्ति से काम लेने ऋौर कोशिश करने पर भी बुद्धिमान श्रीर शिव्हित लोगों का छोटे-सा समुदाय सम्राटों को नहीं उखाडकर फेंक सका।

श्रन्त में जब जनता में यह विश्वास जम पाया कि मनुष्य स्वतंत्र श्रीर समान होकर पैदा हुश्रा है श्रीर हर व्यक्ति का कर्त व्य है कि वह स्वतंत्रता श्रीर समानता के लिए लड़े तब यूरोप के सम्राटों श्रीर राजाश्रो का श्राप ही श्राप पतन हो गया। सम्राटों श्रीर राजाश्रो के पतन के बाद जनता हढ़ता पूर्वक प्राकृतिक समानता के सिद्धान्त में विश्वास करने लगी श्रीर सभी मनुष्यों को एक समान बनाने के धुन में रात दिन लगी रही। वह नहीं जानती थी कि इस प्रकार की चीज़ का होना श्रसम्भव है। केवल हाल से विज्ञान के प्रकारा में लोग श्रनुभव करने लगे हैं कि प्राकृतिक समानता के सिद्धान्त जैसी

कोई चीज नहीं है। अगर उस समय हम बिना सत्य की परवाह किए लोगों के विश्वास के अनुसार चलते और मानव समाज पर समानता का भार जबरदस्ती लाद देते तो वह समानता अकृत्रिम (false equality) होती।

चित्र नं० २ कृत्रिम समानता

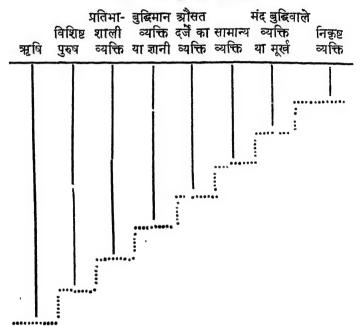

इस दूसरे चित्र से ज्ञात होता है कि ऊपर समानता लाने के लिए हमें विशिष्ट स्थानों को नीचे कर देना होगा। लेकिन ये विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जिस आधार रेखा पर खड़े होंगे वह वक ही रहेगी, सीधी नहीं। इस प्रकार की जो समानता होगी वह कृतिम होगी। मानव-समाज मे समान दर्जा किसी दूसरी ही चीज़ से होती है। हर आदमी अपना व्यक्तित्व प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और योग्यता से विकसित करता है। चूँकि हर आदमी की बुद्धि और योग्यता भिन्न है इसलिए उसके द्वारा विकसित व्यक्तित्व भी भिन्न ही होगा। और चूँकि हर आदमी भिन्न तरीके से काम करता है इसलिए निश्चय ही सब आदमी एक सतह पर काम नहीं कर सकते हैं। यही हमें समानता के एक सब्चे सिद्धान्त पर पहुँचाता है। अगर हम आदमी की बुद्धि और योग्यता पर ध्यान दिए बिना ही सबको समान करने के लिए लोगों को उन स्थानों से नीचे कर दें जो

उन्होंने अपनी बुद्धि श्रौर योग्यता के कारण प्राप्त किया है, तो संसार की प्रगति ही नहीं होगी श्रौर मानव जाति पीछे हरयी जाएगी। जब हम प्रजातन्त्र श्रौर समानता की बात करते हैं श्रौर साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि संसार प्रगति करे, तो उसका मतलब राजनीतिक समानता से है। क्योंकि समानता कृत्रिम चीज़ है प्राकृतिक नहीं श्रौर एक ही समानता जो हम ला सकते हैं वह है राजनीतिक समानता।

चित्र नं० ३ सच्ची समानता

| ऋषि |                         |            |               |           |         |
|-----|-------------------------|------------|---------------|-----------|---------|
| 1   | <b>ৰি</b> খ্যিন্ত       |            |               |           |         |
|     | पुरुष                   |            |               |           |         |
|     | प्रतिभाव                | <b>ान्</b> |               |           |         |
|     | <b>ब्य</b> ति           | बुद्धिमान  |               |           |         |
| 1   | व्यक्ति या श्रौसतद्र्जे |            |               |           |         |
|     |                         | शानी       | का व्यक्ति सा | मान्य     |         |
| ı   |                         |            | 52            | यक्ति 💮   |         |
| ł   |                         |            | 1 1           | मन्द      |         |
| 1   | !!!                     |            | 1 1           | बुद्धिवार | at _    |
| İ   | 1 1                     |            |               |           | निकृष्ट |
| 1   |                         |            |               |           | व्यक्ति |
| - 1 |                         |            |               | 1         |         |
|     | ŀ                       |            |               |           |         |
|     | )                       | <u> </u>   |               |           |         |

क्रान्ति के बाद हम चाहते हैं कि हर श्रादमी का राजनीतिक दर्जा बराबर हो जैसा कि चित्र नं० ३ की श्राधार-रेखा में दिखाया गया है। यही एकमात्र सची समानता है श्रीर प्रकृति का सचा सिद्धान्त है।

यूरोप की क्रान्तियों में जनता ने अपनी समानता और स्वाधीनता की लड़ाई ने लिए बहुत संवर्ष और बिलदान किए। यह सममने के लिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। हमें क्रांति के पहले यूरोप में पैदा हुई असमानताओं को जान लेना आवश्यक है। मैंने जो पहला चित्र बनाया है वह क्रांति के पहले यूरोप की दशा का और वहाँ फैली हुई राजनीतिक असमानता का सूचक है। चित्र की सीढ़ियाँ—सम्राट, राजा, राजकुमार, ड्यूक, मार्किस अर्ल, विसकाउन्ट, बैरन—पहले के यूरोप की राजनीतिक प्रशाली के विभिन्न वर्गों को व्यक्त करती है। चीन में भी इस प्रकार के वर्ग-भेद थे लेकिन आज से १३ वर्ष पहले जो क्रांति हुई थी और जिसके फलस्वरूप यहाँ निरंकुश

शासन समाप्त हो गया उसके बाद से ही ये सभी श्रसमान दर्जें तोड कर समान कर दिये गये हैं। लेकिन चीन में पहले जो श्रसमानता थी वह यूरोप के समान भयक्कर नहीं थी। दो सौ वर्ष पूर्व तक यूरोप सामन्तशाही रियासतो की तरह था जैसा कि दो हज़ार पहले चीन था। चूँ कि चीन में शासन-व्यवस्था यूरोप से पहले ही कायम हुई इसलिए यहाँ की सामन्तशाही प्रणाली दो हज़ार वर्ष पहले ही समाप्त हो गई जब कि यूरोप में श्रव तक भी पूर्णरूप से नहीं समाप्त हुई है। केवल श्राज से दो या तीन शताब्दी पहले यूरोप के लोग श्रसमानता की बुराइयो का श्रमुभव करने लगे। श्रीर समानता की भावना से श्रोतप्रोत हो गए जैसा चीन में दो हज़ार वर्ष पहले हुश्रा था। यूरोपीय राष्ट्रों के बहुत पहले ही चीन राजनीतिक संगठन में प्रगति कर चुका था। लेकिन गत दो शताब्दियों के भीतर यूरोप केवल चीन के समान ही नहीं हो गया बल्क इससे श्रागे भी बढ़ गया है। जो सबसे पीछे था वह सबसे श्रागे हो गया है।

क्रांति के पहले निरंकुश शासन के कारण यूरोप की जो दुर्दशा हो गई थी वैसी हालत चीन की कभी नहीं हुई है। क्यों ऐसा हुआ था १ ऐसा इसलिए हुआ था कि यूरोप में पैतृक अधिकार की प्रथा थी। यूरोप के सम्राट, राजा, राजकुमार, ड्यूक, मार्किस अगैर दूसरे अधिकारी लोगों के पद खानदानी हो गये थे श्रौर इन खानदानी श्रधिकार को कभी किसी ने नहीं बदला। साधारण लोगो का पेशा भी पुश्तैनी ही था। वे कभी दूसरा पेशा नहीं करते थे। ऋगर एक ब्रादमी किसान है तो उसके बेटे, पोते सब किसान ही होते थे। मजदूरी के बेटे-पोतो स्रादि को बराबर मजदूरी ही करनी पडती थी। पोता स्रपने दादा के पेशे से भिन्न कोई दुसरा पेशा नहीं कर सकता था। श्रपने पेशे को भी न बदल सकने का ऋधिकार ही वह ऋसमानता थी जो उस समय यूरोप में कायम थी। चीन में सामन्तशाही प्रथा के नष्ट होने के बाद से ही पेशा सम्बन्धी प्रतिबन्ध सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब चीन में भी विदेशी राष्ट्रों के समान-वर्ग प्रणाली श्रीर एक तरह की असमानता थी उस समय भी यहाँ (चीन में) एक विशेषता थी कि केवल सम्राट का पद ही पैत्क था । जब तक कोई सम्राट की गद्दी पर दखल कर सम्राट को हटा नहीं देता था तब तक शासन करने का अधिकार उसी सम्राट के परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाता था। केवल जब कोई व्यक्ति सम्राट को इराकर गद्दी पर अधिकार कर लेता था और स्वयं सम्राट बनकर एक नयें राजवंश की स्थापना करता था तभी पिछले सम्राट के

वंशाज राज्य करने के ऋधिकार को खो देते थे। लेकिन ड्यू क, मार्विवस, ऋर्ल, विसकाउन्य श्रीर बैरन श्रादि पद तो प्राचीन समय में भी हर पीढी में बदल जाते थे। चीन में बहुत से साधारण व्यक्ति भी राजमन्त्री के पद तक पहुँच गये थे श्रौर राजा तथा राजकुमार श्रादि के उच पद तक पा चुके थे। ये सब पद पुश्तैनी नहीं थे। यूरोप में भी कुछ साधारण व्यक्ति राजमंत्री या राजकुमार तथा दूसरे पद पा चुके हैं पर वहाँ ऋधिकांश पद पुश्तैनी ही था और साधारण लोग पुश्तैनी पेशे को छोड़कर दूसरा पेशा करने को स्वतंत्र नहीं थे। इस स्वतंत्रता की कमी के कारण ही लोगों ने समानता का ऋधिकार भी खो दिया था। यूरोप में केवल राजनीतिक असमता ही नहीं थी बल्कि साधारण जनता के सामाजिक दर्जे भी श्रासम थे। जिसके फलस्वरूप साधारण जनता के लिए पहले तो ड्यू क, मार्क्विस, ऋर्ल, विसकाउन्ट या बैरन के दर्जे तक पहुँचना श्रीर दूसरे स्वतंत्रतापूर्वक पेशा ऋष्तियार करना ताकि वह जिन्दगी में ऋागे बढ़ सके, बड़ा ही कठिन था। अन्त में उसने यह बात महसूस की कि वह इस प्रणाली को नहीं चलने देगी श्रीर इसलिए उसे स्वतंत्रता के संग्राम में श्रपना जीवन लगा देना चाहिए, स्वतंत्रतापूर्वक पेशा नहीं करने के बंधन से मुक्त होना चाहिए श्रीर प्रगति के लिए उद्योग करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए ऐसी लड़ाई श्रीर भयंकर वर्ग श्रसमानता को मिटाने का ऐसा प्रयत्न चीन के इतिहास में नहीं पाया जाता है। यद्यपि चीन के लोगों को भी वर्ग-भेद का श्रनुभव हुश्रा है लेकिन स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कभी श्रपने को या श्रपने परिवारवालों को बलिदान नहीं किया है। यूरोप के लोगों की क्रान्ति स्वतंत्रता श्रौर समानता प्राप्त करने पर केन्द्रित थी लेकिन चीनवालों ने कभी समभा ही नहीं कि वास्तव में इनका (स्वतंत्रता श्रीर समानता का) क्या अर्थ है। इसका कारण यह है कि चीन का निरंकुश शासन यूरोप के निरंकुश शासन-सा कभी भयंकर नहीं रहा। और यद्यपि प्राचीन काल में चीन की सरकार स्वेच्छाचारी थी श्रीर इसने गत दो हज़ार वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है तथापि इसके पहले ही चीन के शासन में बहुत सुधार किए गए थे ! जिनसे निरंकुश शासन की बहुत-सी बुराइयाँ कम हो गई थीं। इसके कारण चीनी जनता निरंकुश शासन से उतना नहीं पीड़ित हुई श्रौर उसे समानता के लिए उतना नहीं लड़ना पड़ा।

जब से यूरोपीय सम्यता का प्रभाव पूर्व में पड़ना शुरू हुन्ना है तब से यूरोप की राजनीतिक प्रणाली, ऋर्थशास्त्र ऋौर विज्ञान ने चीन में भी प्रवेश किया है। जब चीन के लोग यूरोप के राजनीतिक सिद्धान्तों के बारे में सुनते

हैं तो साधारणतः वे उनमें कुछ हेर-फेर करने के संबंध में बिना सोचे ही शब्दशः उनकी नकल करने लगते हैं। दो-तीन शताब्दी पहले यूरोप की क्रान्तियाँ 'स्वतन्त्रता के संग्राम' के लिए हुई थीं। इसलिए चीन अभी स्वतन्त्रता के लिए ज़रूर लड़े! यूरोप के लोग समानता के लिए लड़े थे इसलिए चीन भी समानता के लिए लड़े! लेकिन चीन की कमज़ोरी का कारण यह नहीं है कि वह स्वतन्त्र नहीं है और यहाँ समानता नहीं है। अगर हम स्वतन्त्रता और समानता के नाम पर जनता को आह्वान करते है तो हम अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि स्वतन्त्रता और समानता के अभाव में हमें दुःख-तकलीफ़ है। चीनी जनता इन चीज़ो के लिए उत्सुक नहीं है इसलिए निश्चय ही वह हमारे करड़े के नीचे नहीं आएगी। लेकिन गत दो-तीन शताब्दी पहले स्वतन्त्रता और समानता के खो जाने से यूरोप की जनता को अनेको कष्ट केलने पड़े थे। उसने अनुभव किया था कि जब तक स्वतन्त्रता और समानता उसे नहीं मिलती है उसका कोई प्रश्न हल नहीं होगा। इसलिए स्वतन्त्रता और समानता की लड़ाई में उसने अपने जीवन की बाजी लगा दी थी।

इस ग्रान्दोलन ने गत तीन शताब्दियों में तीन बड़ी-बड़ी क्रान्तियों को जन्म दिया है-पहली इंगलैएड में, दूसरी अमेरिका मे और तीसरी फांस में। अमेरिका और फास की क्रान्तियाँ सफल हुई पर इंगलैगड की क्रान्ति को इस श्रमफल कह सकते हैं। जिसके फलस्वरूप श्रंगरेजो के राजनीतिक सङ्गठन में बहुत बडा परिवर्त्त नहीं हुआ है। स्रंगरेजों की क्रान्ति उस समय हुई थी जब चीन में मिङ् राजकुल का पतन श्रीर छिङ् राजकुल का प्रारम्भ हो रहा था श्चंगरेजों ने गद्दी उलट दी थी श्रौर राजा को मार डाला था। लेकिन दस वर्षो के श्रन्दर ही वहाँ पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई। इसलिए श्राज तक श्रंगरेजी शासन का रूप राजतन्त्र के ढंग का ही है श्रीर श्रोहदे तथा पद वाहो लोग ऋभी भी वहाँ बहुत हैं। ऋमरीकी उपनिवेश इंगलैग्ड से त्रलग होकर स्वतंत्र हो गए श्रौर उन्होंने प्राचीन राजनीतिक वर्गों को एकटम से खतम कर प्रजासत्तात्मक शासन कायम किया। फ्रांस वालों ने भी इनका ही ब्रानुसरण किया ब्रौर प्राचीन वर्ग-प्रणाली को नीचे से ऊपर तक एकदम से बदल डाला। अभी ठीक छ: वर्ष पहले रूस में भी क्रान्ति हो गई और उसने भी वर्ग-प्रणाली को उलट कर प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस अौर रूस ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र हैं और इस उमकी ताकत का पता उनकी सफल हुई क्रान्तियों से लगा सकते हैं। रूस

ने सबसे हाल में क्रान्ति की है श्रौर उसकी क्रान्ति सबसे श्रिधिक सफल हुई है। उसने केवल राजनीतिक दजों को ही समान नहीं कर दिया है बल्कि समाज के सभी पूँजीवादी वगों को भी मिटा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को देखिए। क्रान्ति के समय अमेरिकावासियों के दिमाग में स्वाधीनता प्राप्त करने का उद्देश्य था। क्यों १ चॅकि उनके तेरह उपनिवेश ब्रिटिश ब्रिधिकृत भू-भाग थे ब्रौर ब्रिटेन के नियंत्रण में थे। ग्रेटब्रिटेन निरंकशर राजतंत्र वाला ठहरा । इसलिए वह अपनी जनता की अपेदा अमेरिका की जनता को बड़ी बरी तरह सता रहा था जब अमेरिका वालों ने देखा कि यद्यपि वे श्रौर ब्रिटेन की जनता एक ही शासन के श्रन्दर है तथापि ब्रिटिश नागरिक के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाता है ख्रीर वे लोग बुरी तरह सताए जाते हैं। उन्हें यह असमानता बरी तरह खटकी और उन्होंने ब्रिटेन से अलग होकर स्वाधीन राष्ट्र कायम करने का विचार किया। स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन का विरोध किया और आठ वर्षा तक उससे लड़ते रहे। अन्त में उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिली। अमेरिका की सरकार ने गोरे लोगों के साथ समानता का बर्चाव किया लेकिन काली जातियों के यति उसका वर्ताव बहुत ही भिन्न रहा है। उदाहरण के लिए, निम्रो लोगो को वह गुलाम समभतो ब्राई है। यद्यपि ब्रामरीकी क्रान्ति के बाद गोरे लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन गोरे और काले लोगों का राजनीतिक दर्जा समान नहीं है। यह बात ऋमरीकी विधान ऋौर स्वाधीनता की घोषणा से विपरीत पड़ती है जिसका प्रथम वाक्य है, 'जन्म से सब श्रादमी बराबर हैं। ईश्वर की स्रोर से सबो को जीने, स्वतन्त्र रहने स्रीर स्रपने सुख की खोज करने के ऐसे अधिकार प्राप्त है जो उनसे अलग नहीं किए जा सकते। 'इन्हीं सिद्धान्तो के आधार पर बाद में अमेरिका का विधान बना जो मनुष्य जाति की समानता के ऊपर ऋषिक जोर देता है। फिर भी वहाँ के नियो लोगों को गुलाम ही रखा गया।

स्वतन्त्रता श्रौर समानता के पुजारी कुछ विद्वान लोगों ने देखा कि यह दशा उन भावनाश्रों से एकदम सामंजस्य नहीं खाती है जिन पर राष्ट्र का निर्माण हुश्रा है श्रौर उन्होंने स्वाधीन श्रौर समानता का श्रधिकार देने वाले प्रजा- सत्तात्मक राज में इतने गुलामों के होने का विरोध किया। उस समय के श्रमेरिकावासी निश्रो लोगो के साथ कैसा वर्त्ताव करते थे १ वे निश्रो गुलामों के साथ निर्दयतापूर्वक पेश श्राते थे श्रोर उनसे बेल श्रौर घोड़े सा काम लेते थे।

नियो लोग गुलाम की तरह कठिन परिश्रम करते थे श्रीर प्रतिदिन इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, सिर्फ भोजन मिलता था। जब राष्ट्र के लोगों ने इस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने महसस किया कि ऐसा करना विधान के सिद्धान्त से कितना विपरीत तथा न्यायहीन श्रीर श्रसमान है। इसलिए वे मानवता के नाम पर इस गुलामी की प्रथा का विरोध करने लगे। जैसे-जैसे इस भावना का प्रचार श्रधिक से श्रधिक होता गया वैसे-वैसे इस ब्रान्दोलन ( गुलामी प्रथा मिटाने के ) समर्थकों की संख्या भी बढ़ती गई। बहुत से ईमानदार व्यक्तियों ने निम्रो गुलामो की तकलीफ की जाँच की श्रौर श्राँख देखी बातो का विवरण प्रकाशित किया। इन विवरणों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध और जिनमें गुलाम जीवन की कितनी वास्तविक घटनात्रों की दर्दनाक बातें हैं, एक उपन्यास के रूप में है। इस उपन्यास को हर ब्रादमी ने बड़ी उत्कंठा के साथ पढा। इसका नाम है- 'काले गुलामों की स्वर्ग से दुहाई? (टाम काका की कुटिया नामक अंगरेजी उपन्यास का चीनी नाम )। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तब लोगों ने अनुभव किया कि गुलामों को कैसी यंत्रणार्ये सहनी पड़ती हैं और तब उन्हें (लोगो को ) इसके लिए बहुत ही रोष हुआ। तब सभी उत्तरी राजो ने, जो गुलाम नहीं रखते थे, गुलामों की स्वाधीनता के लिए श्रावाज उठाई। दिल्लगी राजो में काफी संख्या में गुलाम थे। इर दिल्लाणी राज में बहुत ही विस्तृत रूप से बागवानी होती थी जिसकी खेती पूरी की पूरी गुलामो द्वारा कराई जाती थी। त्रगर वे गुलामों को स्वाधीन कर देते तो उनके पास कठिन परिश्रम करने को कोई नहीं बचता और इस प्रकार उनके खेत आबाद नहीं हो सकते। दिवाणी राजों ने अपने स्वार्थ के कारण गुलामां की मुक्ति का विरोध किया। उनका कहना था कि गुलामी-प्रथा किसी एक ब्रादमी द्वारा नहीं चलाई गई है। अमेरिका वासियों ने अफ्रिका से नियो लोगा को गुलाम बनाने के लिए लाया था जैसा कि कुछ दशाब्दी पहले पश्चिमी लोग अमेरिका महादेश और मलयसिया में चीनी लोगों को गुलाम बनाकर ले गए थे ऋौर उन्हें 'स्ऋर' कहकर संबोधित करते थे। काले गुलाम (नियो) भी उसी प्रकार अफ्रीका के सूत्रर कहलाते थे। दिल्ली राजो ने गुलामों की मुक्ति का विरोध किया। उनका कहना था की गुलाम उनकी पूँजी है इसलिए अगर गुलामां को स्वाधीन किया जाता है तो उन्हें ( जिनके पास गुलाम हैं ) मुत्रावजा मिलना चाहिए। उस समय बाजार में एक नियो की कीमत पाँच-छः हजार डालर थी और दिस्तिया राजों में कई लाख गुलाम थे जिनका टोटल मूल्य ऋरबों डालर होता

था। सरकार के पास गुलामों के मालिकों को इतनी बड़ी रकम देने का कोई साधन नहीं था।

इसलिए यद्यपि गुलामों को स्वाधीन कर देने का आन्दोलन बहुत पहले ही शुरू हुआ था पर बहुत दिनों तक केवल आन्दोलन का उफान ही रहा। केवल साठ वर्ष पहले की बात है कि ग्रान्दोलन बड़े जोर से फूट पड़ा ऋौर दिवाणी तथा उत्तरी राजों के बीच युद्ध प्रारम्भ हुआ। यह लड़ाई पाँच वर्षों तक चलती रही और यह संसार की बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। दोनों दलों के बीच दर्द र्ष संग्राम हुआ और हर तरफ के लाखों आदमी खेत आए । यह लड़ाई काले गुलामो के प्रति होनेवाली असमानता के विरुद्ध तथा मानवीय असमानता के विरुद्ध थी। यह समानता के लिए हुआ युद्ध था। ऋब तक यरोप और अमेरिका के लोगों ने समानता के लिए जो युद्ध किया था उसका कारण था उनमें ( लोगो ) समानता प्राप्त करने के लिए पैदा हुई जागृति त्र्यौर त्रपने दःख-तकलीफ को मिटाने की भावना का होना। होकिन अमेरिका का गृह युद्ध गुलामो के प्रति होने वाली असमानता के विरुद्ध हुआ था; इसलिए नहीं कि गुलाम नियो जान गए थे कि कैसे लड़ा जाता है। निय्रो लोग इतने दिनो से गुलाम बने हुए थे कि वे अपने मालिको के दिए हुए खाने, कपड़े श्रौर रहने के स्थान को पाकर पूर्ण सन्तुष्ट होने के सिवाय श्रीर कुछ नहीं समभते थे। सम्मवतः कुछ मालिक ऐसे भी थे जो बहुत उदार थे श्रौर जब तक कोई गुलाम यह जानता था कि उसका मालिक उसके साथ बुरी तरह पेश नहीं श्राएगा वह श्रपने मालिक का विरोध करने, श्रपने स्वाधीन होने या स्वयं ऋपने भाग्य का निर्माता होने की बात भी नहीं सोचता था। अमेरिका के गृह-युद्ध में गोरे लोग ही थे जो काले लोगो के प्रति होने वाली असमता के लिए लड़े थे। यह युद्ध पीड़ित समुदाय के बाहर के लोगो द्वारा लड़ा गया था। पीड़ित समुदाय के भीतर जागति हो जाने से यह युद्ध नहीं हुआ था।

इस युद्ध में दिल्ला राज हार गए श्रीर उत्तरी राजों को विजय मिली श्रीर संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने तुरत सभी गुलामों की स्वाधीनता की घोषणा की। पराजित दिल्ला राजों के सामने सरकारी श्राज्ञा मानने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन गुलामों की स्वाधीनता की घोषणा के बाद उन्होंने (दिल्ला राजों ने) गुलामों की सभी जिम्मेवारी से श्रपने को मुक्त कर लिया। गुलामों को जिस दिन से स्वाधीनता मिली उन्होंने (दिल्ला राजों ने) उन्हें (गुलामों को) खाना, कपड़ा या रहने की जगह देना एकदम बन्द कर दिया। श्रव निश्रो

लोग श्वेतांगों द्वारा मुक्त कर दिए जाने पर प्रजासत्तात्मक राज के नागरिक हो गए श्रीर श्रपने इस नये राजनीतिक समानता श्रीर स्वतन्त्रता के श्रधिकार के कारण उनका भविष्य भी उज्ज्वल हो गया पर फिलहाल वे भोजन-कपडे श्रीर रहने के स्थान से वंचित हो गए क्योंकि श्रव वे श्रपने मालिकों के लिए काम नहीं करते थे। चॅकि 'पीला के बाद जल्द ही हरा नही मिलता है " इसलिए वे महसूस करते थे कि उन्होंने थाइ-सान्र की कुपा खो दी है श्रीर वे दःख में है। उनके मन में उन राजो के प्रति विद्वेष हों गया जिन्होंने उनके लिए स्वाधीनता प्राप्त की थी। सबसे ऋधिक विद्वेष तो उत्तरी राजी में रहनेवाले उस महान् राष्ट्रपति के प्रति था जिन्होंने गुलामो की मुक्ति की वकालत की थी। यह राष्ट्रपति कौन था ? आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में दो बड़े विख्यात राष्ट्रपति हो गए है। एक तो संयुक्त राष्ट्र अप्रमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति वाशिगटन । जब कभी लोग नसार के सभी राष्ट्रों में हुए राजनीतिज्ञ सिखयों की चर्चा करते हैं तो इनका नाम बराबर लिया जाता है। मनुष्य की समानता के लिए लड़ी गई लड़ाई के इतिहास में इनका स्थान बहुत ही गौरवपूर्ण है। दूसरे राष्ट्रपति हैं लिंकन जिन्होने श्रापने समय के श्रीर सभी मनुष्यों की श्रपेका ईमानदारी के साथ गुलामा की मुक्ति के लिए श्रावाज उठाई श्रीर चूंकि उन्होंने गुलामों को मुक्त कर मानव जाति के लिए समानता हासिल की इसलिए इनका स्थान भी बहुत ही ऊँचा है। संसार के लोग आ्राज भी इनकी इज़्जत करते है। चूँ कि नई स्वाधीनता पाए हुए नियो गुलामों को भोजन-कपड़े श्रौर रहने के लिए जगह की तकलीफ होने लगी इसलिए वे इनके (लिंकन के) विरुद्ध हो गए। एक व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें लिंकन को गाली दी गई है त्रीर उन्हें पानी की बाढ त्रीर जड़ली जानवर कहा गया है। इस प्रकार की चीज़ लिखने वाले आजकल के क्रान्ति विरोधियों की तरह से हैं जो क्रान्तिकारी दल की निंदा करते हैं। आजकल के बुद्धिमान निग्रो जो इस बात का अनुभव करते हैं कि स्वाधीनता का मिलना गुलामो के लिए वरदान था, स्वभावतः ही लिंकन की प्रशंसा करते हैं। लेकिन त्राज भी ऐसे मूर्ख निय्रो हैं जो त्रापने बाप-दादो की तरह लिंकन के नाम से घृणा करते हैं।

श्र चीनी कहावत उस समय की चोतक है जब नया प्रवाज कटने
 पहले पुराना प्रनाज करीब-करीब समाप्त हो जाता है।

२. पान्तुङ् प्रान्त का पवित्र पहाड़ । यह पूर्वी चीन का सबसे ऊँचा पहाड़ है और पवित्र माना खाता है ।

अमेरिका के इतिहास में गुलामो को स्वाधीनता देने के लिए लड़ी गई लड़ाई समानता के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में से एक है। अमरीकी इतिहास के दो उज्ज्वल काल ये थे:---पहला, जबिक श्रमेरिका की जनता ब्रिटेन द्वारा अपने प्रति किए गए असमान व्यवहार के कारण चुब्ध हो उठी थी श्रीर उसने स्वाधीनता के लिए लड़ाई ठानी थी श्रीर श्राठ वधों की लड़ाई के बाद ब्रिटेन से स्वाधीन होकर अलग अपना स्वाधीन राज कायम किया। दूसरा, जन 'स्वाधीनता की लड़ाई' के साठ वर्ष बाद उत्तरी श्रीर दक्तिगी राज त्र्यापस में ही लड़े जिसका कारण 'स्वाधीनता की लड़ाई' के ऐसा ही था। गृह-युद्ध पाँच वर्षों में समाप्त हुआ जबिक क्रान्तिकारी युद्ध आठ वर्षों तक चला था। लेकिन गृह-युद्ध में क्रान्तिकारी युद्ध से भी अधिक खून-खराबी हुई थी और अधिक लोग खेत आए थे। संत्तेप में कहें तो प्रथम अमरीकी युद्ध अमेरिका की जनता द्वारा अपने लिए स्वाधीनता श्रौर समानता पाने के लिए लड़ा गया था श्रौर दूसरा युद्ध निम्रो लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए, अपने लिए नहीं। पहले युद्ध की अपेन्ना दूसरे में अधिक बलिदान और रक्तापत हुआ था। अमेरिका का इतिहास समानता के लिए लड़ी गई लडाइयों की कहानी है स्रौर संसार के इतिहास का उद्यल पृष्ट है।

श्रमिरिका में समानता के लिए लड़ी गई लड़ाई के बाद फ्रांस में भी समानता के लिए एक क्रान्तिकारी युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में श्रस्सी वर्षों तक उलट-पुलट होता रहा तब जाकर कहीं समानता मिली। लेकिन जब समानता मिली तो लोगों ने उसे श्रांति तक पहुँचा दिया श्रीर वे हर श्रादमी को एक ही सतह पर रखने की कोशिश करने लगे। वह इस प्रकार की समानता थी जो चित्र नं० २ में दिखाई गई है। समानता का श्राधार नीचे नहीं ऊपर रखा गया था—वह कृत्रिम समानता थी।

चीन में क्रान्तिकारी विचार यूरोप श्रीर श्रमेरिका से श्राए हैं श्रीर समानता का सिद्धान्त मी पश्चिम से ही श्राकर यहाँ फैला है। लेकिन हमारा क्रान्तिकारी दल स्वतन्त्रता श्रीर समानता के लिए नहीं बल्कि जनता के तीन सिद्धान्त के लिए संघर्ष करने का प्रचार करता है। श्रगर हम इन तीन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दे सकें तो हमें स्वतन्त्रता श्रीर समानता प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि पश्चिमी राष्ट्र स्वतन्त्रता श्रीर समानता के लिए लड़े लेकिन तब से बराबर वे उनसे गुमराह ही हुए हैं। श्रगर हम तीन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाते हैं श्रीर वास्तविक स्वतन्त्रता श्रीर

देखिए:--जब सन् १६११ ई० में मांचू राजकुल समाप्त कर दिया गया तो क्या युत्रान् श खाइ ने प्रजातंत्र का समर्थन नहीं किया था १ क्या उसने कभी राजतंत्र का नाम तक भी लिया था ? सम्पूर्ण राष्ट्र के लोगों को विश्वास हो गया था कि राजतंत्र फिर कभी चीन में सिर नहीं उठा सकेगा। लेकिन जब प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के दूसरे वर्ष ही युत्रान् श खाइ ने क्रान्तिकारी दल को हराने तथा उसके सदस्यों को देश से बाहर खदेडने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग किया तो उसने शासन-प्रसाली भी बदल दी और अपने को ही चीन का सम्राट घोषित कर दिया। श्रीर यह सैनिक वर्ग इस समय चीन में युत्रान् श लाइ की तरह ही बुरे विचारो से भरी हुई है भविष्य की बात कोई नहीं कह सकता कि पुन: उसी प्रकार का खतरा नहीं उपस्थित होगा। चीन की क्रान्ति का अभी तक पूर्णरूप से सफल नहीं होने का कारण यह है कि इमने अपने मन से राजा वनने की आकांदाओं को पूर्ण रूप से नहीं उच्छेद किया है, उन्हें पूर्ण्रू से द्वाया नहीं है। अगर हम इन आकांचाओ को समूल नष्ट करना त्र्रोर पूर्णेरूप से दबाना चाहते हैं तो हम एक बार पुनः उनके ( त्राकां जात्रों के ) विरुद्ध लड़ें त्रौर दूसरी कान्ति प्रारम्भ करें।

चीन के बहुत से उत्साही श्रौर प्रतिभाशाली नवयुवक श्रभी तक कह रहे हैं कि वे स्वतंत्रता श्रीर समानता के लिए लड़ते हैं। यूरोप इन चीज़ों के लिए एक सौ वर्ष पहले ही लंडा श्रीर उसका वास्तविक फल प्रजातन्त्र हुस्रा। जब लोगों ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया तब स्वतन्त्रता और समानता को भी जीने का अवसर मिला। बिना प्रजातन्त्र के स्वतन्त्रता और समानता केवल खाली शब्द मात्र हैं। प्रजातन्त्र की उत्पत्ति तो बहुत पूर्व के इतिहास में पाई जाती है। दो हज़ार या इससे भी ऋषिक वर्ष पहले रोम ऋौर यूनान में जनता के अधिकार की भावनायें थीं और वे प्रजातन्त्रात्मक राज थे। भूमध्य सागर के दिल्ला में उसी समय कारथेज ( Carthage ) नाम का एक प्रजासत्तात्मक राज था श्रीर उसके बाद श्रीर भी कितने छोटे-छोटे राज हुए जो प्रजासत्तात्मक ही थे। उस समय के रोम ब्रौर यूनान नाम के लिए ही प्रजातन्त्रात्मक राज थे। वास्तव में वे सची स्वतन्त्रता स्त्रोर समानता नही प्राप्त कर सके थे। वहाँ जनता की सार्वभौमिकता का सिद्धान्त नहीं लागू किया गया था। यूनान में गुलाम रखने की प्रथा जारी थी। उच्च वर्गों के लोगो के कब्जे में बहुत से गुलाम थे। वास्तव में जनसंख्या के दो तिहाई भाग गुलाम ही थे। स्पर्टा (Sparta) राज अपने यहाँ के योद्धा आ को

श्रपनी सेवा-सुश्रुषा कराने के लिए पाँच-पाँच गुलाम देता था। इसलिए युनान में सार्वभौमिक ऋधिकार प्राप्त लोगो की संख्या बहुत थोडी थी। अधिकांश लोगों को कोई अधिकार नहीं था। रोम में भी ठीक यही बात थी। इसलिए यनान त्रीर रोम दो हज़ार वर्ष पहले केवल नाममात्र के लिए प्रजासत्तात्मक राजा थे। वहाँ गुलाम रखने की प्रथा थी ऋौर वे स्वतन्त्रता श्रीर समानता के श्रादर्श को नहीं प्राप्त कर सके थे। श्राज से श्राठ वर्ष पहले जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने गुलामो को मुक्त कर गुलाम रखने की प्रथा को एकदम से मिटा दिया और मानव जाति की समानता को वास्तविक कर दिखाया तब से ब्राधिनिक प्रजातत्र में सच्ची स्वतन्त्रता ब्रौर समानता की आशा दिखाई पडने लगी है। सच्ची स्वतन्त्रता और समानता का आधार प्रजातन्त्र ही है और वे प्रजातन्त्र के ऊपर ही निर्भर रहती हैं। जहाँ प्रजातन्त्र फूलता-फलता है केवल वहाँ ही स्वतन्त्रता स्त्रीर समानता स्थायी रूप से टिंक सकती हैं। अगर जनता की सार्वभौमिकता मिन्ती है तो स्वतन्त्रता और समानता को स्थाबी रखने का कोई उपाय नहीं बच रहता है। इसलिए चीन के क्रान्तिकारी दल ने प्रारम्भ से ही स्वतन्त्रता श्रीर समानता को श्रपने प्रोप्राम का लक्ष्य रखा है लेकिन प्रजातन्त्र-जनता की सार्वभौमिकता—को अपना सिद्धान्त अपर नारा माना है। जब हम प्रजातन्त्र प्राप्त कर लें तभी हमें श्रमली वस्तु मिलेगी श्रीर हम श्राजादी तथा स्वतन्त्रता का स्नानन्द उठा सकेंगे। ये सभी बाते इमारी 'जनता की सार्व-भौमिकता' के सिद्धान्त में निहित हैं: इसलिए हम उनकी चर्चा अपने प्रधान विषय के साथ कर रहे हैं।

स्वतन्त्रता और समानता के लिए उतनी भीषण लड़ाई लड़ने और उतना अधिक खून बहाने के बाद यूरोप और अमेरिका से हम कितनी आशा रख सकते हैं कि वे इन सिद्धान्तों की कद्र करेंगे। इन सिद्धान्तों की खूबियों को समम्मने और इनके दुरुपयोग नहीं होने देने की दिशा में वे कहाँ तक सतर्क रहेगे! लेकिन सत्य यह है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पश्चिम की नई प्राप्त को हुई स्वतन्त्रता में बहुत सी बुराइयाँ पैदा हो गई हैं। एक सौ वर्ष से अधिक हो रहा है जब फांस और अमेरिका ने समानता प्राप्त की है। क्या समानता का भी दुरुपयोग किया गया है १ मैं तो ऐसा ही समम्मता हूँ। पश्चिमी राष्ट्रों के अनुभव के बाद हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि उन्हीं के रास्ते का अनुकरण करें और केवल समानता प्राप्त करने के लिए ही संघर्ष करें। हमें मजातन्त्र के लिए लड़ना चाहिए। अगर प्रजातन्त्र प्राप्त होता है तो हमें सची

समानता मिल जाएगी । अगर प्रजातन्त्र नहीं मिलता है या नष्ट होता है तो हम कभी समानता नहीं प्राप्त कर सकेंगे । पश्चिम में समानता के सिद्धान्त का दुरुपयोग क्यो हुआ है ? चूँ कि इस सिद्धान्त के बारे में उनकी धारणा अप्रत्यन्त मूर्ख तापूर्ण थी और प्रजातन्त्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था; इसलिए समानता का उपयोग ठीक से नहीं हो सका । यही कारण है कि यूरोप के लोग आज भी प्रजातन्त्र के लिए लड़ रहे हैं । अधिक सफलतापूर्व क लड़ने के लिए स्वभावतः ही जनता ने अपने को संगठित कर लिया है । और सगठन के महत्व को समक्त कर, सभा करने और संस्था कायम करने की स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है । इस स्वतन्त्रता के फलस्वरूप कई समुदाय बन गए हैं जैसे राजनीतिक पार्टियाँ तथा मजदूर-संघ आदि ।

संसार में सबसे बड़ी संगठित संस्था मजदूर-संघ है जो क्रान्ति के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर बनी है। उसके विकास का इतिहास कुछ इस प्रकार है :-- पुराने समय में मजदूर मूर्ख थे ब्रौर उनमें सामूहिक संगठन की भावना नहीं ब्राई थी। वे इसका ब्रानुभव नहीं करते थे कि उनके साथ श्रसमानता का व्यवहार किया जाता है। वे पूँजीपतियो द्वारा बुरी तरह से सताए जाते थे। वे अमेरिका के नियों के समान थे जो केवल यही जानते कि वे या उनके पूर्वज सदा से गुलाम होते आए हैं। वे न तो अनुभव ही करते थे कि उनकी अवस्था ठीक नहीं है और न अपनी गुलामी की परिधि के बाहर स्वतन्त्रता त्र्यौर समानता ऐसी कोई चीज़ ही देख सकते थे। संसार के सभी देशों के मजदूरों को अपनी स्थिति का तब तक ज्ञान नहीं था जब तक कि मजदूर वर्ग से बाहर के सद्भावना वाले लोगों ने, जो मजदूरो की दशा देखकर असन्तुष्ट थे, उनके बीच आकर पूँजीपतियों श्रीर मजदूरों के बीच फैली श्रसमानता को दिखाकर उन्हें संगठन की ज़रूरत ब्रीर पूँजीपतियो तथा उच्चवर्ग के लोगों का विरोध करने के उनके कर्त्त व्य को नहीं बताया। तब से मजदूर सङ्गठित होने लगे। पूँजीपतियों के विरुद्ध लड़ने में मजदूरों ने कौन से ऋस्त्र से काम लिया ? उनका एकमात्र श्रस्त्र हड़ताल या-श्रसहयोग रूपी नकारात्मक श्रस्त्र। लेकिन यह श्रस्त्र सैनिक ऋस्त्र से भी ऋधिक घातक है। ऋगर मजदूर राज या प्रजीपितयों से किसी प्रकार की माँग करते हैं श्रीर वह माँग नहीं स्वीकृत होती है तो वें त्र्यापस में सङ्गठित होकर हड़ताल कर देते हैं। इस प्रकार की हड़ताल का प्रभाव सम्पूर्ण देश की जनता पर वास्तविक लड़ाई से कम नही पड़ता है। चॅंकि मजदूरों का नेतृत्व मजदूर वर्ग से बाहर के उनके (मजदूरों के)

बुद्धिमान मित्रों ने किया श्रौर उन्होने मजदूरो को श्रपना सङ्गठन हढ़ करने तथा हड़ताल करने के तरीके बताए इसलिए वे (मजदूर) समाज में ऊँचे उठ सके ख्रौर अपनी बडी शक्ति का प्रदर्शन करने में समर्थ हो सके। इस नवप्राप्त महान् शक्ति के कारण मजदूरों में स्रात्म-चेतना स्राने लगी स्रौर वे भी समानता की चर्चा करने लगे। ब्रिटेन ऋौर फांस के मजदूरों ने जब देखा कि उनके सङ्गठन के सभी नेता मजदूर वर्ग के नहीं बल्कि भिन्न पेशे में लगे हुए या उच वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग के हैं तो उन्होंने उन नेताश्रो को त्रपने सङ्गठन से बाहर निकाल दिया। पश्चिम में मजदूर-सङ्घ के बाहरी 'नेतात्रो को मजदूर-सङ्घ से निकाल देने का स्त्रान्दोलन गत कई दशाब्दियों में बढ़ता ही गया है क्योकि मजदूर वर्ग समानता की खोज में वास्तविक रास्ते से भटक गया है। इसलिए मजदूर-सङ्घो ने त्रापने सभी बुक्स्मान पथ-प्रदर्शकों को हटा दिया। मजदूर वर्ग के पास नेतृत्व करने की त्रावश्यक थोग्यता नहीं थी इस कारण वे अपने महान् सङ्गठन के होते हुए भी मजदूर केवल अपनी महान् शक्ति दिखाने तथा आगे बढ़ने में ही असमर्थ नहीं हो गए बल्कि योग्य नेतृत्व के अभाव में उनके सङ्घो के भीतर ही फूट पड़ गई स्त्रौर वे श्रपनी सङ्गठित शक्ति खो बैठे।

गत दशाब्दी में या कुछ दिन श्रौर पहले से चीन में भी बहुत मजदूर-सङ्घ कायम हुए हैं। क्रान्ति के बदले से हर पेशे में लगें हुए मजदूर श्रापस में सङ्गठित होने तथा श्रपना सङ्घ कायम करने लगे हैं। सङ्घ में कितने ही नेता ऐसे हुए हैं जो मजदूर नहीं थे। यह तो हम कह ही नहीं सकते कि सभी नेता मजदूरों की भलाई के लिए ही काम करते थे। बहुतों ने तो मजदूर-सङ्घ के नाम से श्रपना फायदा उठाया श्रौर श्रपने स्वार्थ के लिए मजदूरों को साधन बनाया। फिर भी बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने न्याय के नाम पर मजदूरों की सचमुच में सेवा की है। इसलिए मजदूरों को यह समक्तना चाहिए श्रौर श्रपने वास्तविक नेताश्रों को पहचानना चाहिए।

चीन के मजदूर भी समानता की भावना का दुरुपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए:—कई दिन पहले हान्यवो से प्रकाशित होनेवाला मजदूरों का एक समाचार-पृत्र मुभे मिला जिसमें कि दो बड़े-बड़े नारे छुपे हुए थे—'हम मजदूर लम्बी पोशाक वाले नेताश्रों को नहीं चाहते हैं' श्रोर 'हम मजदूर रोटी के लिए लडते हैं। हमें राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।' ये नारे उस प्रकार की भत्सना के समान हैं जैसा कि पश्चिम में मजदूर वर्ग से मिन्न मजदूर वर्ग के नेताश्रों को मिला था। पश्चिम के मजदूरों ने वद्यपि

मजदूर वर्ग से बाहर के अपने नेताओं की भर्त्सनाकी फिर भी उन्होंने राजनीति से अपना सम्बन्ध बनाए रखा। इसलिए दूसरा नारा पश्चिम के मजदूरों के नारे के समान नहीं है। जनता की भलाई श्रौर सुख-शांति पूर्णरूप से शासन-व्यवस्था पर निभर करती है श्रीर राज की सबसे बडी समस्या शासन की व्यवस्था करना है। श्रगर शासन-प्रगाली दृषित है तो राष्ट्र की कोई भी समस्या इल नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए देखिए:-चीन स्रभी विदेशी स्रार्थिक नियंत्रण की जङ्गीर से जकड़ा हुस्रा है स्रौर प्रतिवर्ष १,२०,००,००,००० डालर की वार्षिक हानि उठा रहा है। इसका सीधा कारण यह है कि चीन की शासन-व्यवस्था खराब है। इसलिए उसकी श्रार्थिक दशा में उन्नति नहीं हो रही है श्रीर वह प्रतिवर्ष एक बड़ी रकम का घाटा उठा रहा है। इस घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा आयात का निर्यात से श्रिधिक होना है जो सालाना ५०,००,००, ००० डालर का है। इस श्राघे अरब डालर का माल मानवीय अम से पैदा होता है और हम इसे इसलिए लो रहे हैं कि हमारे उद्योग-धन्धे उन्नति नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम इस घाटे पर ध्यान दें। चीन के मजदूर संसार के ख्रौर देशों के मजदूरो की श्रपेत्वा कम उजरत पर श्रधिक परिश्रम-लगातार १० घरटे प्रतिदिन-कर सकते हैं त्रीर इसके द्वारा विदेशी उद्योग धन्त्रों से हम सहज ही में होड़ ले सकते हैं। लेकिन क्यो चीन की बनी चीजों का निर्यात विदेशी चीजो की श्रायात के होड़ में नही है ? क्यों हमें केवल उद्योग-धन्धो के च्लेत्र में प्रतिवर्ष श्राधे श्ररव डालर का घाटा उठाना पड़ता है ? इसका कारण चीन की शासन-प्रणाली का खराब होना है। यहाँ की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है. श्रगर होती तो उग्रोग-धन्वा की इस हानि को ज़रूर रोकती। इस बचत का अर्थ है देश के लिए आघे अरब डालर के मूल्य की रोटी की बचत। एक मुद्दढ सरकार कैसे इस हानि को रोक सकती है ? वह चुङ्गी बढा करके रोक सकती है। तब विदेशी माल को हमारे बन्दरगाह में स्नाने में कठिनाई होगी श्रौर चीन के देशी माल को काफ्री बाजार मिल सकेगा। तब सम्पूर्ण देश के मजदूरों को त्राधे अरब डालर का अधिक नफा होगा। लेकिन हान्क्वो के मजद्रों के समाचार पत्र के अनुसार मजदूर राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखे गे श्रीर इसलिए वे सरकार से विदेशी माल पर चुङ्गी लगाने तथा देशी माल को सरंज्ञण देने की माग भी नहीं करेंगे। लेकिन जब तक यह नहीं किया जाता है तो चीन में माल तैयार होना ही बन्द हो जाएगा ऋौर मजदूर बेकार हो जाएँगे। तब मजदूर ऋपनी रोटी कहाँ कमाएँगे ? यह इस बात का स्रोतक

है कि बिना अञ्छे नेता के मजदूर अरनी बुराई के लिए स्वयं ही अपना मुँह खोलते हैं। इस प्रकार के मजद्र सङ्घ उन्नति नहीं कर सकते श्रौर वे जल्द ही ट्ट जाएँगे। वे पहले दर्जें के मुर्ख हैं अगर यह नही जानते हैं कि रोटी एक श्रार्थिक समस्या है श्रीर राजनीति तथा श्रर्थशास्त्र में निकट का सम्बन्ध है। अगर वे देश की सरकार से अपना सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं तो वे रोटी के ब्रार्थिक ब्रौर जीविका-उपार्जन के साधन के प्रश्न कैसे इल कर सकेंगे ? हान्क्वो के मजदूरो का नारा समानता को ठीक तरह से नहीं समक्तने की गलती का नतीजा है। इसलिए इस अपनी क्रान्ति में केवल समानता पाने की चर्चा ही नहीं करें बल्कि जनता के अधिकार की बात भी करें। जब तक प्रजातंत्र पूर्णरूप से विकसित नहीं होता है तो जिस समानता के लिए इस लड़े गे वह ग्रस्थायी होगी श्रौर जल्द ही मिट जाएगी। लेकिन यदापि हमारी क्रान्ति समानता को अपना नारा नहीं बनाती है फिर भी हम जनता की सार्वभौमिकता के अन्दर समानता की बात रखे हुए हैं। जब समानता एक श्रच्छी चीज़ है तो हम उसे काम में लाएँगे। जब वह बुरी है तो हम उसे दूर कर देंगे। केवल इसी तरीके से हम प्रजातंत्र को विकसित कर सकते है अरीर समानता से लाभ उठा सकते हैं।

मैंने एक बार कहा है कि संसार की जनता प्राकृतिक वैशिष्टच के अनुसार तीन समुदायों में विभक्त की जा सकती है—ने जो पहले ही जान और समक लेते हैं, वे जो बाद में जानते और समक्तते हैं और वे जो न जानते हैं और न समक्तते हैं। इन्हें हम क्रमशः आविष्कारक, उन्नायक और व्यावहारिक व्यक्ति कह सकते हैं। अगर ये तीनों समुदाय आपस में एक दूसरे के काम आवें और सहयोग करें तो मानव-सभ्यता प्रतिदिन हज़ार मील की तेजी से आगे बढेगी।

यद्यपि प्रकृति ने कम श्रीर श्रिषिक बुद्धि श्रीर योग्यता वाले लोगों को पैदा किया है फिर भी मानव-हृद्य इस बात की श्राशा बनाए हुए है कि सभी श्रादमी बराबर हो सकते हैं। यह बहुत ही ऊँचे दर्जें का नैतिक श्रादर्श है श्रीर मानव जाति को इस श्रोर ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहिए। लेकिन श्रारंभ कैसे किया जाय १ हम जीवन के दो दार्शनिक सिद्धान्तो की तुलना कर समक सकते हैं—एक तो स्वार्थपरायण लोग जो श्रपना ही फायदा उठा रहे हैं श्रीर दूसरा परोपकारी लोग जो दूसरो को फायदा पहुँचा रहे हैं। वे श्रपने स्वार्थ की खोज में बराबर लगे हुए हैं, दूसरों को चोट पहुँचाते हैं श्रीर इसके लिए उनकी श्रात्मा उन्हें कभी नहीं कोसती है। जब इस दर्शन का बोलबाला हुश्रा

तब बुद्धिमान श्रीर योग्य श्रादमियो ने श्रपनी सभी शक्तियों को दूसरों के अधिकार और सविधाओं को इड़पने में लगा दिया और तब धीरे-धीरे निरंकश वर्ग बना तथा राजनीतिक असमानता पैदा हुई। प्रजातन्त्र के लिए हुई क्रान्ति के पहले संसार की हालत ऐसी ही थी। लेकिन जो परोपकारी हैं वे सहर्ष श्रपना बलिदान दसरों के लिए करने को तैयार रहते हैं। जहाँ इस दर्शन का प्रभाव होता है वहाँ बुद्धिमान श्रीर योग्य पुरुष श्रपनी सारी शक्तियाँ दुसरों की भलाई में लगाने को तैयार रहते हैं और तब प्रेम, धर्म और विश्व प्रेम की भावना बढ़ती है। लेकिन सभी बराइयों को इटाने के लिए अकेला धर्म श्रीर विश्व-प्रेम काफी नहीं है। इसलिए हमें एक मौलिक उपाय निकालना चाहिए-श्रीर वह मौलिक उपाय है क्रान्ति करना. निरंकशता को मिटा देना. प्रजातन्त्र कायम करना श्रीर श्रसमानता को दूर इटाना। श्रब से हमें तीनों प्रकार के लोगों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए. जिनके बारे में मैं कह चुका हूँ श्रीर उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए। हर श्रादमी का उद्देश्य सेवा करना होना चाहिए, शोषण करना नहीं। जिनमें अधिक बद्धि और योग्यता है वे श्रपनी शक्ति भर हजारो श्रौर लाखों की सेवा करें श्रीर उन्हे सखी बनावे। यह 'बुद्धिमान मुखों को ज्ञान दें' वाली कहावत के समान है। जिनके पास न बुद्धि है न योग्यता वे भी ऋपनी शक्तिभर ऋपपस में एक दूसरे की मदद करें श्रीर एक दूसरे को सुखी बनावें। इस प्रकार यद्यपि मन्त्रों में प्रकृति प्रदत्त बुद्धि श्रौर योग्यता की भिन्नता रहेगी ही फिर भी नैतिक ब्रादर्श ब्रौर सेवा की भावना फैलने से वे निश्चय ही ब्रधिक से श्रिधिक समान होंगे। यही समानता का सार है।

## चौथा व्याख्यान

पिछले व्याख्यानो में हमने देख लिया कि प्रजातन्त्र के लिए होने वाले युद्धों में अप्रमेरिका अरीर युरोप के लोग दो या तीन शताब्दियों तक लगे रहे। त्राज में जनता के अधिकार की मात्रा जिसे उन्होंने प्राप्त की है और इतने समय के ब्रान्दर उन्होंने प्रजातन्त्र में जितनी प्रगति की है उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। प्रजातन्त्र की भावना चीन में पहले से ही फैल चुकी है श्रीर प्रचलित पुस्तको श्रीर समाचार पत्रों द्वारा उसका प्रभाव चीनी जनता पर भी पड रहा है। प्रजातन्त्र सिद्धान्त के पोषक ग्रन्थ श्रीर समाचार पत्र सचमच में प्रजातन्त्र के कट्टर समर्थक हैं । उनमें 'प्रजातन्त्र की लहर के गर्जन' श्रीर 'प्रजातन्त्र की भावना का श्राश्चर्यजनक गति से बढने' का वर्णन इस ढंग से रहता है कि जो उन्हें पढते हैं उनसे प्रभावान्वित हो जाते हैं। जो प्रजातन्त्र का ऋष्ययन करते हैं वे स्वमावतः ही केवल इसी प्रकार की पुस्तकों श्रीर समाचार पत्रों के पढ़ने की श्रीर श्राकृष्ट हो जाते हैं। हम प्रजातन्त्र के विचारों को अपनाने लगे है और यह अनुमान करने लगे हैं कि चॅिक यरोपीय जनता ने राजनीतिक अधिकार की अपनी लडाई में इतनी बडी सफलता प्राप्त की है इसलिए संसार के हर राष्ट्र में निश्चय ही प्रजातन्त्र पूर्ण से प्रतिष्ठित होने जा रहा है। हम कहते हैं कि चीन भी त्राज संसार की प्रगतिशील धारास्रो के साथ है स्रौर इसलिए इसे भी प्रजातन्त्र के कार्य में प्रोत्साहन देना चाहिए त्रीर उसे त्रागे बढाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात का अनुभव करते हैं कि अगर चीन का प्रजातन्त्र पश्चिमी प्रजातन्त्र के मुकाबले ह्या जाय तो प्रजातन्त्र का लक्ष्य पूर्ण हो जायगा श्रौर चीन एक बड़ा ही सभ्य श्रौर प्रगतिशील राज समका जायगा। लेकिन पश्चिमी प्रजातन्त्र में जो पुस्तको में पाई जाती हैं ख्रीर जो वास्तविक व्यवहार में हैं इन दोनों में काफी अन्तर पाया जाता है। पश्चिम के प्रजातन्त्रात्मक शासन के तथा कथित अग्रदूत जैसे संयुक्तराष्ट्र अमेरिका तथा फ्रांस की स्रोर देखिए। इन देशो में एक शताब्दी पहले ही क्रान्ति हुई थी लेकिन वास्तव में जनता ने कितने राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए हैं ? प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले देखते हैं कि जनता को बहुत ही कम अधिकार मिले हैं। जनता के अधिकार के लिए लड़ने वालों को यह

विश्वास था कि वे प्रजातन्त्रात्मक आदर्श जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने प्रजातन्त्र रूपी जीवन-मरण के संप्राम में अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया और अपनी सारी ताकत लगाई। लेकिन विजय मिलने के बाद उन्हें पता चला कि क्रान्ति के समय में उन्होंने जितनी आशा की थी उसमें कहीं कम अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अब तक पूर्ण प्रजातन्त्र नहीं प्राप्त किया है।

एक बार पुनः श्रमेरिका द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध हुई स्वाधीनता की लडाई पर दृष्टि डालिए। उपनिवेशों ने ऋाठ वर्षों की लड़ाई के बाद लोकप्रिय सार्वभौभिकता के आदर्श को प्राप्त किया। 'स्वाधीनता की घोषणा' के अनुसार 'स्वतन्त्रता श्रौर समानता' मनुष्य के प्रकृतिप्रदत्त श्रौर ऐसे श्रधिकार हैं जो उनसे श्रलग नहीं किए जा सकते। श्रमेरिका के क्रान्तिकारियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता श्रीर समानता पाने की श्राशा की थी लेकिन श्राठ वर्षों की लड़ाई के वाद भी उन्हें बहुत से लोकप्रिय ऋधिकार नहीं मिले थे। क्यो १ ऋमेरिका के उपनिवेशो में जनता की सार्वभौमिकता का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन का सम्राट था। उसके ऋत्याचार से वहाँ स्वाधीनता का ख्रान्दोलन ख्रौर ब्रिटेन के विरुद्ध खुद्ध छिड़ा। यह निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रजातन्त्र की लड़ाई थी। युद्ध के परिग्णाम स्वरूप जब प्रजातन्त्र को विजय मिली तो ऐसा जान पड़ा कि जनता को उसके सभी ऋधिकार मिल गए। लेकिन फिर भी प्रजातन्त्र का त्रादर्श पूर्ण रूप से क्यों नहीं पाप्त हो सका ? इसका कारण यह था कि स्वाधीनता प्राप्त हो जाने श्रौर निरंक्श शासन के समाप्त हो जाने के बाद प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें उपस्थित हुई । 'कितनी द्र तक लोकप्रिय सार्वभौमिकता व्यावहारिक रूप में लाई जा सकती है' इस प्रश्न पर प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच मतभेद होना शुरू हुन्ना । जिसके फलस्वरूप दलबन्दी न्नारम्म हो गई न्नीर दो बड़े-बड़े दल कायम हो गए। त्र्याप सबो ने त्र्यमरीकी क्रान्ति के प्रसिद्ध नेता स्त्रीर संयुक्त राष्ट्र की राजनीति के पिता वाशिंगटन के बारे में सुना है। लेकिन श्रीर भी बहादुर लोग थे जिन्होंने वाशिंगटन को प्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने में मदद दी थी। उनमें से एक तो वाशिंगटन के खज़ाने के मंत्री हेमिल्टन (Hamilton) श्रौर दूसरे उनके राज सिक्रेटरी जेफ़रसन (Jifforson, Secretary of State) थे। चॅकि शासन-व्यवस्था कायम होने के सिद्धान्त के ऊपर दोनों में गहरा मतभेद हो गया श्रीर दोनों के श्रनुयायी काफी बडी संख्या में थे इसलिए दोनों ने एकदम से श्रलग-श्रलग

श्रपने दल कायम किए। जेफ़रसन का दल विश्वास करता था कि मनुष्य प्राकृतिक अधिकार के साथ जन्म लेता है और यदि उसे पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक अधिकार मिलता है तो वह अपनी स्वतन्त्रता को विवेक के साथ व्यवहार में लाएगा, अपनी शक्ति जिम्मेवार कामो में लगाएगा और राष्ट्र की प्रगति के सब कामो को पूरी मात्रा मे करेगा। जेफ़रसन का सिद्धान्त था कि मनुष्य स्वभावतः श्रच्छा होता है श्रौर श्रगर पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक शासन में कभी वह अपने प्राकृतिक गुण को नहीं प्रकट करता हैं श्रीर श्रच्छा काम नहीं करता है बल्कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बुराई करता है तो इसका कारण यह है कि उसके सामने कोई बाधा श्राकर उपस्थित हुई है श्रीर कुछ समय के लिए वह ऐसा करने को बाध्य हो गया है। संचीप में, हर ब्रादमी को प्रकृति से ही स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार प्राप्त हैं इसलिए उसे राजनीतिक अधिकार भी होना चाहिए। हर आदमी बुद्धिमान है श्रीर अगर उसे शासन करने का राजनीतिक अधिकार दिया जाता है तो वह राष्ट्र के लिए बड़ा काम करेगा । अगर अच्छे शासन की जिम्मेवारी जनता अपने कन्धे पर उठाती है तो राष्ट्र काफ़ी दिनो तक शान्तिपूर्वक उन्नति करेगा। जेफ़रसन के दल का जनता के ऋधिकार के सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास था।

हेमिल्टन के दल ने जिस नीति का समर्थन किया वह जेफ़रसन की नीति के एकदम विपरीत थी। हेमिल्टन यह नहीं मानता था कि मानव स्वभाव एकदम पूर्ण है। वह विश्वास करता था कि अगर प्रजातन्त्रात्मक प्रभुत्व हर आदमी को समान रूप से दिया जाय तो बुरे आदमी अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बुरे कामों के करने में लगा देंगे। और अगर अष्ट व्यक्तियों के हाथों में साज की अधिकांश प्रभुता चली जाती है तो वे राष्ट्र के अधिकारों और सुविधाओं को अपना स्वार्थ सिद्ध करने और अपने दल के कायदे में लगा देंगे। वे किसी प्रकार की भी नैतिकता, कानून, न्याय या व्यवस्था के बन्धन की परवाह नहीं करेंगे। अन्त में फल यह होगा कि या तो 'तीन शासकों का राज' कायम होगा जिसका मतलब अधिकार की मर्यादाओं का खिरडत होना और एकता का अभाव है अथवा बलवाइयों का शासन होगा जिसका मतलब स्वतन्त्रता और समानता की अति करना और अराजकता फैलाना है। इस प्रकार के प्रजातन्त्र के प्रयोग से राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी बल्कि राष्ट्र में केवल अव्यवस्था फैल जायगी और वह कमजोर हो जायगा। इसलिए

<sup>(ा )</sup> यह चीनी कहातव है।

हेमिल्टन ने कहा कि राज का राजनीतिक अधिकार सम्पूर्ण रूप से जनता को नहीं दिया जाय बल्कि केन्द्रीय सरकार के हाथों में रखा जाय और साधारण जनता को केवल कुछ हद तक ही प्रजातन्त्रात्मक अधिकार दिये जाएँ। अगर सब मनुष्यों की अपरिमित प्रभुता हो और सबके सब उसे बुरे कामों में व्यवहार करने लगें तो राष्ट्र के ऊपर उसका जो प्रमाय पड़िगा वह एक राजा द्वारा किए गए बुरे कामों के प्रमाव से कहीं अधिक भयङ्कर होगा। एक बुरे राजा के कामों को देखने और उसे रोकने के लिए बहुत से लोग होते हैं लेकिन अगर सब लोग अपरिमित शक्ति पा जाते है और उसे बुरे कार्य में लगाते हैं तो उन्हें देखने और रोकने के लिए तो कोई नहीं होगा। इसलिए हेमिल्टन ने कहा कि जिस प्रकार निरंकुश शासन को रोकना चाहिए उसी प्रकार प्रजातन्त्र की भी सीमा होनी चाहिए। उसने एक संघीय दल कायम किया जो सार्वभौमिकता के अधिकार के केन्द्रीयकरण पर जोर देता था—विकेन्द्रीयकरण पर नहीं।

'स्वाधीनता की लड़ाई' के पहले अमेरिका के तेरही मूल उपनिवेशा पर ब्रेट ब्रिटेन का शासन था। ब्रीर वे उपनिवेश ब्रापस में रुगठित नहीं हो सकते थे। बाद में, जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन की असीम निरंकशता वे बर्दास्त नहीं कर सकते है तब उन्होंने उसका विरोध किया श्रीर इस एक लक्ष्य से उनमें एक समान भावना का जन्म हुआ। लेकिन युद्ध के बाद वे उपनिवेश पुनः विभक्त हो गए श्रीर उनमें मतेक्य नहीं रह सका। क्रान्ति के समय इन तेरहों उपनिवेशों की कुल जनसंख्या तीस लाख से ऋधिक नहीं था उसीम से केवल बीस लाख लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन का विरोध किया था। शेष दस लाख तब तक भी ब्रिटिश सम्राट के प्रति ग्रपनी राजभक्ति बनाए हुए थे ग्रर्थात राजों की एक तिहाई जनसंख्या तब तक भी राजभक्त ही थी। केवल दो तिहाई लोग ही सच्चे क्रान्तिकारी थे श्रीर उस एक तिहाई राजभक्तो ने क्रान्तिकारियों के मार्ग में जो बाधाएँ उपस्थित की उनके ही फलस्वरूप सफलता प्राप्त करने में त्राठ वर्ष लग गए । जब इंगलैएड हार गया तो उन राजभक्तां को छिपने के लिए भी कहीं जगह नही रही। इसलिए वे उत्तर की श्रोर भाग गए तथा सेंट लारेन्स नदी (St. Lawrence river) पारकर कनेडा पहुँचे ब्रीर वहाँ उन्होंने उपनिवेश बसाने में मदद दी जो ब्राज तक भी ब्रिटेन का प्रदेश है तथा अपनी मातुभूमि के प्रति राजभक्त है।

जब राजों (States) को स्वाधीनता मिल गई तो उन्हे अपने यहाँ के अपन्तिरिक शत्रुओं से भी छुटकारा मिल गया। लेकिन उनके तीस लाख मनुष्य

तेरह राजो में छितराए हुए थे अ्रीर हर राज में, दो लाख से अधिक नहीं थे इसलिए ब्रापस में मेल नहीं रहा। चॅ्कि उनमें सगठन नही था इसलिए राज की शक्ति भी कमजोर थी। किसी भी दूसरी यूरोपीय शक्ति द्वारा वे त्रासानी से हुड़प लिए जा सकते थे। भविष्य खतरे से भरा था। तब विभिन्न राजो के द्रदर्शी राजनीतिज्ञों ने देखा कि अगर वे सिर पर आए खतरों को द्र करना चाहते हैं तो उन्हें ऋपनी राष्ट्रीय शक्ति बहुत जोरो से बढानो चाहिए श्रीर एक स्थायी राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्रापस में विचार किया कि सभी राज संगठित हो जाएँ और एक महान् राष्ट्र का निर्माण करें। संगठन लाने के लिए लोगो ने विशुद्ध लोकप्रिय सार्व-भौमिकता श्रौर कुछ लोगो ने विशुद्ध राष्ट्रीय सार्वभौमिकता पर जोर दिया। दुसरा दल अधिकार के केन्द्रीयकरण और जनता के अधिकार को सीमित रखने पर जोर देता था। वे चाहते थे कि सभी राज अपने अपने अधिकार श्रीर प्रभुता को हृद्ध केन्द्रीय शासन के सुपूर्व कर दें। इसलिए वे संघवादी कहलाए। उन दो विरोधी समुदायों में मौखिक रूप से और लेखनी द्वारा जो भगडा प्रारम्भ हुआ वह काफ़ी दिनों तक चला और बडा ही कडुआ रहा। ग्रान्त में संघवादी लोग जो लोकप्रिय सार्वभौमिकता को सीमित करने पर जोर देते थे, विजयी हुए । सभी राज एक जगह एकत्रित हुए श्रौर उन्होने एक सङ्ग-शासन कायम किया तथा सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान तैयार किया। जब से वहाँ प्रजासत्तात्मक राज कायम हुआ है तबसे आज तक संयुक्त राष्ट्र में वही विधान लागू है। इस विधान में सरकार के व्यवस्थापिका, न्याय श्रीर शासन प्रवन्ध के श्रिधिकार साफ-साफ शब्दो में एक दूसरे से अपलग है जिससे एक दूसरे के च्लेत्र में दखल न दे सकें। मानव इतिहास का यह पहला पूर्ण विधान था श्रीर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही पहला राष्ट्र था जिसने सरकार के तीन अधिकारो को अलग करनेवाला विधान अपनाया । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 'शन्य आकाश को चीरकर' र राष्ट्रों के लिखित विधान में एक परम्परा कायम की। यह 'संयुक्त 'राष्ट्र का सङ्गीय विधान' कहलाता है। जब से संयुक्त राष्ट्र अप्रमेरिका ने सङ्घ शासन कायम किया है श्रौर इस विधान को श्रपनाया है तब से वह ससार का सबसे धनीं ऋौर यूरोपीय युद्ध (सन् १६१४-१८) के समय से संसार का सबसे ऋधिक शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है।

<sup>ं &#</sup>x27;२' यह चीनी कहावत है जिसका मतलब होता है सर्वप्रथम ।

चॅं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संघीय विधान को अपनाया है जिसमें संघवद राजों को अपने आन्तरिक मामलों में पूरी स्वतन्त्रता है इसलिए वह श्राज धन श्रीर शक्ति में इतना बढा-चढा है। इसे देखकर चीन के बुद्धिजीवी लोगों का एक समदाय गत शताब्दी से यह कहने लगा है कि चीन को भी धनवान और शक्तिशाली होने के लिए अपने यहाँ सङ्ग-शासन कायम करना चाहिए। उन्होंने चीन की वर्तमान समस्यात्रों के इल करने पर विचार तो किया परन्तु उन्होने अब तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन की आधारभूत श्रवस्थात्रों की तुलना नहीं की है। उनकी एक ही दलील है कि चूंकि संघ-शासन के कारण संयुक्त राष्ट्र धनवान श्रीर शक्तिशाली बन गया श्रीर चॅकि चीन भी धनवान त्रौर शक्तिशाली होना चाहता है इसलिए हमारे प्रान्तों का भी सङ्घ-शासन होना चाहिए। ग्रामेरिका के सङ्घ-शासन को प्रधान लाभ इस बात से हुआ कि हर राज में पहले से ही अपनी शासन व्यवस्था और श्रपना विधान था। श्रगर हम संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका की सङ्घ-शासन-योजना का अनुसरण करना चाहते हैं और प्रान्तों का सङ्घ कायम करना चाहते हैं तो सब प्रान्तों को पहले अपना-अपना विधान बनाना चाहिए और अपने-श्रपने यहाँ ठीक शासन व्यवस्था कायम करनी चाहिए श्रीर तब सङ्गठित होकर राष्ट्रीय विधान का निर्माण करना चाहिए। एक वाक्य में कहें तो इम लोगो को अपने पहले से संगठित चीन को बीस से कुछ अधिक स्वतन्त्र इकाइयों में विभक्त कर देना पड़ेगा ताकि वह (चीन) एक शताब्दी पहले के एक दर्जन स्वतन्त्र अमरीकी राज की तरह हो सके और तब पुन: उन्हें (स्वतन्त्र इकाइयों को) एक में सङ्गठित करना होगा। इस प्रकार का विचार श्रीर भावना एकदम से तर्कहीन हैं। हम केवल तोते की तरह दूसरे की कही बातों को ब्राँख बन्दकर रटना जानते हैं। चूं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने संव-शासन के कारण संसार का सबसे धनी श्रीर शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है इसलिए इम भी सोचते हैं कि चीन को धनी श्रीर शक्तिशाली बनाने के ्लिए हमें अमरीकी प्रणाली की ही नकल करनी चाहिए । यह तो उस प्रकार की बात है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि 'जब कि पश्चिम के लोग प्रजातन्त्र के लिए लड़े तो वे प्रजातन्त्र की बात नहीं करते थे बल्कि स्वतन्त्रता श्रौर समानता की बात करते थे इसलिए इम चीन के लोगों को भी अपनी क्रान्ति में पश्चिमी नारो को प्रहरा कर यह कहना चाहिए कि हम स्वतन्त्रता श्रीर समानता के लिए लड रहे हैं।' ये सभी बातें अन्धों की तरह अनुसरण करने श्रौर मुखों की तरह सोचने जैसी हैं। जो लोग प्रस्तावित चीनी संङ्क के प्रान्तों

को स्वायत्त शासन देने की बात कहते हैं वे यह लचर दलील पेश करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण कई छोटे-छोटे स्वायत्त शासन प्राप्त राजो के श्राधार पर हुआ था और चीन के भी बहुत से प्रान्त हैं जिनमें स्वायत्त-शासन लागू किया जा सकता है और वे धनी और शक्तिशाली हो सकते हैं। अमेरिका में जिस समय स्वाधीनता की घोषणा की गई थी उस समय की दशा का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जबकि राजो ने ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त कर ली तब फिर क्यों उन्होंने सङ्घ-शासन स्थापित करने की बात उठाई ? चूँकि उस समय के तेरहां राज एकदम से अलग-अलग थे और एक शासन के नियन्त्रण में नहीं थे. इसलिए राष्ट्र बनाने के लिए वे सब के सब सङ्गठित हो गए।

लेकिन चीन की परिस्थिति क्या है ? खास चीन प्रत्यन्न रूप से अठारह प्रान्तों में विभक्त है। उनमें मंचूरिया के तीन प्रान्त श्रौर सिन् क्याङ्कों भी ज़ोड दीजिए तो कुल बाइस हो जाते हैं। फिर मंगोलिया, तिब्बत स्त्रीर दूसरे श्चर्यानस्थ राजों के श्रलावे जहोल, सुद्दसुश्चान्, कोकोनोर श्रौर बहुत से विशेष चेत्र भी है। मांचू राजकुल (सन् १६४४-१६११ ई०) के दो सौ साठ वर्षों के राजत्वकाल में ये सभी भू-भाग केन्द्रीय मांचू सरकार के ऋधीन थे। मिङ् राजकुल (सन् १३६८-१६४३ ई०) के समय में प्रान्त संगठित थे। युद्राम् राजकुल ( सन् १२७७-१३६७ ई० ) के समय केवल चीन की सीमा के भीतर के भू-भाग ही संगठित नहीं थे बल्कि युरोप श्रौर एशिया प्राय: एक शासन के अन्दर था। सुङ्राजकुल (सन् ६६०-१२७६ ई०) के समय में भी सभी प्रान्त आपस में घनिष्ट रूप से संगठित थे और याङ िज नदी के पार के दिल्लाणी प्रान्त भी संगठित थे। उसके भी पहले थाङ् ( सन् ६१८-९०६ ई० ) ब्रीर हान् राजकुलां (सन् २०६०-२१ ई०) के समय चीन के सभी 'प्रान्त एक शासन अन्दर सगठित थे। इससे पता चलता है कि भूतकाल में चीन के संभी प्रान्त अगल-अलग नहीं थे बल्कि संगठित थे और चीन के हिस्से . धे तथा संगठित शासन के अनुपयुक्त नहीं थे। इतना ही नहीं, जब देश सिंगडित यो तो शासन-न्यवस्था भी ऋच्छी थी और जब देश ऋसंगठित था तो उस समय शासन भी अञ्यवस्थित था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका केवल स्वाधीन होकर स्त्रीर अपने मूल-राजो में स्वायत्त शासन कायम कर ही धनी और शक्ति-शीली नहीं 'हुआ है बल्कि राजों के संघवद होने के बाद संगठित सरकार ने ीं जी प्रगति की है उसके कारमा से हुआ है। उसके धनवान श्रीर शक्तिशाली होने को कारण राजों का सङ्घ-बद्ध होना है: राजों का अलग-अलग होना

नहीं। चूँ कि चीन सब दिनों से संगठित रहा है इसलिए हमें उन्हें पुनः श्रलग-श्रलग प्रान्तों में नहीं विभक्त करना चाहिए।

चीन में अभी जो एकता का अभाव है उसका कारण अल्पकालीन अशान्ति का होना है और सैनिकवादियों द्वारा प्रान्तों का हडप लिया जाना है। हम इस तरह की बातों की चर्चा ही नहीं करें। इस प्रकार के गुमराह करते वाले सङ्घ सिद्धान्तों को किसी भी तरह से हम फिर अपने देश में लागू नहीं होने देंगे जिनसे सैनिकवादियों को प्रान्तों को हडपने में प्रोत्साहन मिले। अगर सैनिकवादी चीन को अलग-अलग प्रान्तों में विभक्त कर देने का बहाना पावें तो चीन पुनः कभी नहीं शक्तिशाली और धनवान हो सकेगा। अगर हम अमेरिका की सङ्घ-प्रणाली को ही धन और शक्ति प्राप्त करने का केन्द्र मानते हैं तो हम कारण के पहिले कार्य को खते हैं। क्यों विदेशी राष्ट्र चीन पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना चाहते हैं १ कहाँ वे हमारी कमजोरी देखते हैं १ वे देखते हैं कि चीन के बुद्धिजीवी वर्ग ऐसी बातें करते हैं जो समय के प्रवाह के एकदम विपरीत होती हैं और जिसके फलस्वरूप वे चीन को नीची निगाह से देखते हैं। उनका कहना है कि हम चीन के लोग अपना प्रजन्ध स्वयं नहीं कर सकते हैं इसलिए शक्तिशाली राष्ट्र हमारे लिए प्रजन्ध करेंगे।

हम सुदूर-पूर्व के लोग जो वर्त मान संसार की प्रगतिशील धारा के साथ हैं, अगर 'राजों को संघवद' करने की बात ठीक-ठीक अमल में लाना चाहते हैं तो हमें चीन और जापान या चीन, अन्नाम, वर्मा, भारतवर्ष, फारस और अफ़गानिस्तान को एक संघ में लाने की बात करनी चाहिए। क्यों ये राज कभी आपस में संगठित नहीं हुए हैं और एशिया को धनवान तथा शक्तिशाली बनाने और यूरोप का विरोध करने के लिए इन राष्ट्रों का संघ बनाना ही संघ की भावना का समयानुक्ल प्रयोग करना होगा। खास चीन के अठारह प्रान्त, मंचूरिया के तीन प्रान्त तथा चीन के और विशेष चेत्र मांचू राजकुल के समय में ही, संगठित हो चुके हैं। जब हमने मांचू राजवंश समाप्त कर दिया है तथा हमें उसके भू-भाग उत्तराधिकार के रूप में मिले हैं और इमने वर्त्त मान प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की है। तब फिर क्यों हम अपने देश को दुकड़े-दुकड़े करें जो पहले से ही संगठित है १ जो चीन के विभाजन की बात करते हैं। वे महत्वाकाचा के उपासक हैं और वे प्रान्तो को अपना खास राज बनाना चाहते हैं। थाड़ ची चाव् ने युकान, चौ

इङ -थाङ ने हुनान, लु युङ -थिङ ने क्वाङ सी, छन्-छयुङ मिङ । के क्वाङ तुङ हुन्प लिए हैं। इस प्रकार के प्रान्तों का सघ होगा, स्वायत्त शासन प्राप्त संघ नहीं। इस प्रकार का सघ चीन के लिए हितकर नहीं होगा बल्कि खास व्यक्तियों के हित के लिए होगा। यहीं इम साफ-साफ इसका अन्तर जान लें।

जब श्रमेरिका के तेरहो राजो ने इंगलैएड से स्वाधीनता प्राप्त की तो उनमें राजनीतिक एकता एकदम नहीं थी श्रीर एक संगठित राष्ट्र का निर्माण करना बड़ा ही कठिन कार्य था। इसलिए हेमिल्टन और जेफ़रसन के दल वालो के बीच भयंकर विवाद था। जब विधान निर्माण हुन्ना तो हर राज को विशेष वोट देने की स्वतन्त्रता दी गई। अन्त में हेमिल्टन के दल की जीत हुई श्रौर जेफ़रसन की नीति कमजोर पड़ने लगी। चॅकि जब विधान का निर्माण हुआ तो देश की जनता इन दो बड़े-बड़े दलों में विभक्त थी और दोनों के राजनीतिक सिद्धान्त ऋलग-ऋलग थे इसलिए ऋन्त में जो विधान लाग किया गया वह दोनो दलों के बीच हुए समभौते का फल था। विधान में केन्द्रीय सरकार के प्रधान राजनीतिक ऋधिकारों का स्पष्ट उल्लेख था। जो बातें विधान के अन्तर्गत नहीं रखी गई थीं वे स्थानीय सरकार के ऊपर छोड़ दी गई थीं। उदाहरण के लिए लीजिए:-केन्द्रीय सरकार के ऋधीन मुद्रा जारी करने का अधिकार रहा और स्थानीय शासन को इस अधिकार में इस्तन्नेप करने की मनाही रही। वैदेशिक सम्बन्ध भी केन्द्रीय सरकार के श्रधीन रखा गया श्रौर किसी राज को भी किसी विदेशी राष्ट्र से व्यक्तिगत रूप से संधि करने का अधिकार नहीं रहा। अन्य बातें जैसे राष्ट्रीय रत्ना. स्थल श्रीर जल-सेना की शिक्षा, राष्ट्रीय सेना को इधर-उधर भेजने का श्रिधिकार श्रादि भी केन्द्रीय सरकार के श्रधीन रहे। श्रीर बातें जो विधान द्वारा केन्द्रीय सरकार के ऋधीन नहीं रखी गई वे विभिन्न राजों के देखभाल के ताल्लुक रहीं। अधिकारों का यह विभाजन केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राजों की सरकारों के बीच हुए सममौते का फल था। इस सममौते से जनता को कौन से अधिकार मिले १ इससे केवल वोट देने का सीमित अधि-कार मिला । उस समय वोट देने का ऋधिकार सोमित था । कांग्रेस के सदस्यो श्रीर केन्द्रीय तथा स्थानीय कुछ श्रफ्रसरों के चुनाव में लोग वोट दे सकते थे। प्रेसिडेन्ट और सिनेट के सदस्य अप्रत्यज्ञ रूप से जनता द्वारा चुने गए

<sup>ं</sup> के बोग सैनिक सत्ताचारी जनरता थे जो प्राग्तों के शासक बन् राए थे।

सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। बाद में धीरे-धीरे जनता के अधिकार भी बढ़ते गए। आज प्रे सिडेन्ट, सिनेट के सदस्य और सभी केन्द्रीय तथा स्थानीय अपसर जिनका जनता के साथ प्रत्यक्त सम्बन्ध रहता है, जनता के वोट द्वारा प्रत्यक्त रूप से चुने जाते है। इसी को बालिश मताधिकार कहा जाता है।

इसलिए वोट देने के सीमिति ऋधिकार से बालिंग मताधिकार प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र को बहुत दिन लग गए हैं। पहले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। आज से एक या दो दशाब्दी पहले तक की स्त्रियाँ बोट नहीं दे सकती थीं। स्त्रिया को भी बोट देने का अधिकार होना चाहिए इसका आन्दोलन बीस वर्ष पहले युरोप और अमेरिका में बड़े जोरो से प्रारम्भ हुआ। आप सभी जानते है कि उस समय बहुतों ने समका था कि स्त्रियाँ श्रपने त्रान्दोलन में सफल नहीं हो सकेगी। उसका कारण लोग यह बताते थे कि पुरुषो की अपेद्धा स्त्रियाँ बुद्धि अौर योग्यता में हीन होती हैं और पुरुष जो कर सकता है वह स्त्री नहीं कर सकती है। इसलिए स्त्रियों के वोट देने के अधिकार के बहुत लोग विरोधी थे। विरोधियो में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि बहुत सी स्त्रिया भी थीं। अपर राष्ट्र की सभी स्त्रियां बोट देने का श्रिधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ती तो भी उन्हें सफलता प्राप्त करने की कम ही आशा होती। लेकिन सात या आठ वर्ष पहले ग्रेट ब्रिटेन की स्त्रियो श्रीर उसके थोड़े दिनों के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्त्रियों को श्रपने संग्राम में सफलता मिली। इसका कार्ण यूरोपीय युद्ध (१६१४-१८) था। युद्ध के समय पुरुष फ़ौज में भर्ती हो गए श्रीर श्रपनी शक्ति युद्ध-मैदान में लगाने लगे। जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के बहुत से कारबारों को देखने के लिए पुरुष नहीं रहे। श्रस्त्रागार में काम करने के लिए पुरुष श्रफ़सर श्रीर मजदूर श्रीर सहको पर चलने वाली गाड़ियां के लिए पुरुष इंजिनियर और कनडक्टर नहीं मिलने लगे। साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कारबार की जिम्मेवारी संमालने के लिए जिसकी गृह-मोचों पर ऋत्यधिक जरूरत थी, पुरुषो की कमी हो गई। तब पुरुषों की जगह पर काम करने के लिए स्त्रिया बलाई गईं। तब जो लोग यह कहकर कि स्त्रियां पुरुषों के काम को नहीं कर सकती हैं, स्त्रियों के बोट देने के ऋधिकार का विरोध करते थे, उनका यह तर्क कमजोर पड़ गया श्रीर उन्हें पुन: श्रान्दोलन को कचलने का साहस नहीं हुआ। स्त्रियों के वोट देने के ऋधिकार के समर्थकों को पूर्ण विजय मिली श्रीर युद्ध के बाद यह प्रश्न श्रन्तिम रूप से तय हो गया। इससे हम देख सकते हैं कि ग्रमरीकी क्रान्ति का उद्देश्य मूलतः प्रजातंत्र था। श्रमेरिका की स्वाधीनता की लडाई प्रजातंत्र का युद्ध थी। युद्ध के बाद एक ही उद्देश्य को लेकर लडने वाले साथी दो भागो में विभक्त हो गए। एक दल ने पूर्ण प्रजातंत्र की त्रावाज उठाई त्रीर दूसरे दल ने कहा कि जनता को सीमित त्राधिकार मिलें त्रीर बड़े-बड़े त्राधिकार राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार के पास रहें। बाद की बहुत सी घटनात्रों से यह सिद्ध हुत्रा कि सर्वसाधारण के पास इतनी बुद्धि त्रीर शक्ति नहीं होती है कि वे सार्वभौमिकता को पूर्ण रूप से उपयोग में ला सकें। जेफरसन त्रीर उनके त्रानुयायियां ने जनता के लिए त्राधिक त्राधिकार प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन वे त्रासफल हो गए। यह इस बात का द्योतक है कि साधारण जनता यह नहीं जानती है कि राजनीतिक सार्वभौमिकता कैसे त्रामल में लाई जाती है। इसलिए यद्यपि इन गत दोतीन शताब्दियों के त्रान्दर हुई पश्चिमी कान्तियां प्रजातंत्र के नारे को लेकर हुई लेकिन उनका वास्तविक फल केवल स्त्री-पुरुषों के वोट देने के त्राधिकार के मिलने तक ही सीमित रहा।

फ्रांस की राज-क्रान्ति ने भी ऋपना उद्देश्य प्रजातंत्र ही रखा था। रूसो ऐसे प्रजातंत्र के विद्धान समर्थको का कहना था कि सभी मनुष्यों के पास प्रकृति प्रदत्त श्रिधकार हैं जिन्हें राजा या राजकुमार नहीं छीन सकते है श्रीर इसी प्रकार के सिद्धान्तों से क्रान्ति का जन्म हुआ। क्रान्ति के बाद जब प्रजातंत्र लागू हुआ तो उच वर्ग वाले और राजधराने के सदस्य इतने सताए गए कि वे फ्रांस में रहने में भी असमर्थ हो गए ख्रौर उन्हे दूसरे देशो में भाग जाना पड़ा। फ्रांस के लोग तब पूर्ण प्रजातंत्र का पहला प्रयोग कर रहे थे। देश में किसी को भी यह कहने का साहस नही था कि साधारण जनता को बुद्धि और शक्ति नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता था तो वह क्रान्ति-विरोधी होने का दोषी करार दिया जाता था ऋौर उसका सिर तुरत उड़ा दिया जाता था। फलस्वरूप बलवाइयो के ऋत्याचार का पादर्भाव हुआ। ऋराजकता फैल गई ब्रौर सारा समाज डर से त्रस्त हो गया। किसी भी ब्रादमी को सुबह से शाम तक बचे रहने का विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि क्रान्तिकारी दल के नियमित सदस्यों से भी ऋगर श्रावायानी से कोई शब्द ऐसा निकल जाता था जो समूह के लिए घातक हो सकता था, तो उसे भी फासी की सजा मिलती थी। इस पूर्ण प्रजातंत्र के प्रयोग में केवल बहुत से राजकमार. लांड , उच वर्ग के लोग ही नहीं मारे गए बल्कि उस समय के कुछ ईमानदार क्रान्तिकारियों जैसे डेन्टर्न (Danton) को भी फांसी की सजा दी गई क्वोंकि उनके कुछ शब्द जनता की पसन्द नहीं श्राए। बाद में जब फ्रांस की जनता

को यह अनुभव हुआ कि इस प्रकार की हालत बहुत ही उत्पीड़क है तब प्रजातंत्र के सच्चे समर्थकों में से बहुत लोग इतोत्साह श्रीर निराश हो गए श्रीर प्रजातंत्रात्मक शासन के विरुद्ध होकर नेपोलियन को सम्राट बनाने के समर्थक हो गए। प्रजातंत्र को ऋब बड़े रुकावट का सामना करना पड़ा। यह रुकावट निरंकुश शासन की स्रोर से नहीं था। प्रजातंत्रात्मक स्नान्दोलन तब तक काफ़ी राक्तिशाली हो चुका था जैसा कि मैं कहता श्राया हूँ कि संसार प्रजातंत्र के युग में त्र्या पहुँचा है। त्र्यौर यह तर्कसंगत बात है कि प्रजातंत्र धीरे-धीरे निश्चित रूप से बढ़ेगा भी। प्रजातंत्र ने जब निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया तब फिर क्यों प्रजातंत्र की प्रगति में इस प्रकार की रुकावट पड़ी ? कैसे यह रुकावट पैदा हुई ? एक कारण तो प्रजातंत्र के दिकयानसी समर्थकों की नीति थी जो जनता की सार्वभौमिकता के अधिकार को सीमित करने की बात करते थे और पूर्ण प्रजातंत्र की अपेद्धा राज के अधिकारों के केन्द्रीयकरण पर जोर देते थे। लेकिन यह समुदाय शक्तिशाली नहीं था श्रौर इसने प्रजातंत्र की प्रगति को उतनी भयंकर बाधा नहीं पहुँचाई। वास्तविक बाधा निरंकुश प्रजातन्त्र में विश्वास करने वालों की श्रोर से हुई। फ्रांस राजकान्ति के समय जब जनता ने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया तब उसने अपने नेताओं की परवाह नहीं की और बुद्धिमान नेताओं में से बहुतों को मौत के बाट उतार दिया। प्रजातन्त्र के उप्र अनुयापियों को साफ-साफ कोई ज्ञान नहीं था त्रीर वे त्रासानी से दूसरों के हाथ खिलौना हो गए। उनमें 'अञ्छी आँख और कान' नहीं रहने के कारण देश की जनता किसी मामले के सम्बन्ध में, जो आ उपस्थित होता था यह स्थिर करने में असमर्थ रही श्रीर वे श्रन्धे की तरह उसका श्रनुसरण करने लगते थे। इस प्रकार की हालत ऋत्यन्त ही भयानक थी। इसलिए थोड़े समय के बाद जब जनता ने इस बात को महसूस किया तो वह पुन: प्रजातन्त्र के समर्थन करने का साहस न कर सकी। प्रजातन्त्र के विरुद्ध हुई इस प्रतिक्रिया ने प्रजातन्त्र की प्रगति में बहुत बाघा पहुँचाई। यह बाघा उन्हींकी स्रोर से दी जो जनता के स्रिधिकार के हिमायती थे।

फास की राजकान्ति के समय से यूरोप के छोटे-छोटे देशों जैसे डेनमार्क, हालैग्ड, स्पेन श्रौर पुर्तगाल में श्रज्ञात रूप से प्रजातन्त्रात्मक श्रान्दोलन का विकास हुआ। यूरोप के प्रजातन्त्रात्क श्रान्दोलन को बहुत रुकावटें श्रौर निरंकुश सत्ता की श्रोर से विरोध मिला लेकिन वह मिटाया नहीं जा सकता।

जब प्रजातन्त्र के समर्थकों द्वारा भी क्कावट डाली गई तब भी श्रान्दोलन बन्द नहीं हुन्ना बल्कि वह न्नपनी स्वाभाविक प्रगति से बढता ही रहा। ऐसा क्यों हुन्त्रा ? किसी बड़ी घारा या किसी बड़े विचार को स्वामाविक दिशा की श्रोर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी सिद्धान्त के श्रनसार बहुत से निरंकुश राज समय का अनुसरण कर रहे हैं और हवा के रुख के मताबिक पाल तान रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए:-इंगलैएड वालों ने एक बार क्रान्ति की स्रोर स्रपने राजा तक को मार डाला। लेकिन दस वर्ष बाद पुन: वहाँ राजतन्त्र कायम हो गया। ब्रिटेश के उच्च वर्ग वाले बड़े अवसरवादी रहे हैं। उन्होंने देखा कि प्रजातन्त्र के वेग को रोकना उनके काबू के बाहर की बात है इसलिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया बल्कि प्रजातन्त्र के साथ समस्तीता कर लिया। आधुनिक प्रजातन्त्र का प्रारम्भ शुरू-शुरू में इंगलेएड में ही हस्रा था। इंगलैग्ड में राजतन्त्र के पुनः कायम होने पर प्रजातन्त्र प्रणाली हटा दी गई ब्रौर वहाँ का शासन उच्च वर्ग वालों द्वारा नियत्रित होने लगा। सरकारी कामों में केवल उच वर्ग भाग ले सकते थे । दूसरे वर्ग को केवल चुपचाप रहना पड़ता था। सन् १८३२ ई० के बाद साधारण जनता को वोट देने का अधिकार मिला और युरोपीय लड़ाई के बाद स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। जैसे-जैसे प्रजातन्त्र प्रगति करता गया इंगलैएड ने **अपने उपनिवेशों** को धीरे-धीरे रियायत देने की नीति अपनाई। आयरलैंड को देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन के तीन द्वीपों में से एक है। पहले आयरलैंड को दबाने के लिए इंगलैएड ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन जब उसने वहाँ प्रजातन्त्र के लिए होने वाले ब्रान्दोलन को बढते देखा तो उसने सैनिक शक्ति के प्रयोग की नीति छोड दी श्रीर वह श्रायरलैंड के सामने मुक गया तथा श्रन्त में उसे स्वाधीनता दे दी। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा काम केवल अपने घर के अन्दर ही नहीं बल्कि बांहर भी किया है। वह मिस्र के सामने भी भूकी है। यरोपीय युद्ध (१६१४-१८) के समय मिस्र ने श्रेट ब्रिटेन की बड़ी मदद की श्रीर मिस्र के लोगों को लड़ाई में भाग लेने को उत्साहित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें युद्ध समाप्ति के बाद बहुत से अधिकार और अन्त में स्वाधीनता देने का आश्वासन दिया था। लड़ाई के बाद ग्रेट ब्रिटेन अपनी बातों से मुकर गया और उसने मिस्न को जितने भी अधिकार देने की प्रतिज्ञा की थी उनमें से एक भी नहीं दिया। मिस्र ने प्रतिज्ञा-पूर्ति करने श्रौर स्वाधीनता देने की माग की । तब बड़ा ही भयंकर श्रान्दोलन प्रारम्भं हुन्ता। ग्रेट ब्रिटेन को सुकना पड़ा ब्रीर भिस्त ने स्वाधीनता पास

कर ली। भारतवर्ष के लोग वोट देने के ऋधिकार के विस्तार की मांग कर रहे हैं ऋौर जितनी भी बाते मांगी जा रही हैं ग्रेट ब्रिटेन देने की प्रतिशा करता जा रहा है। इंगलैग्ड में एक मजदूर दल है। जिसे वहाँ के मंत्रि-मंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह इस बान का प्रमाण है कि उच्च वर्ग वाले रियायत दे रहे हैं और प्रजातन्त्र ऋगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन के उच्च वर्ग वालों ने प्रजातंत्र की महान शक्ति का ऋगुभव कर लिया है इसलिए उन्होंने विरोध करने की ऋगेचा समय की गति का ऋगुसरण किया है। जिसके फलस्वरूप वे ऋपनी प्राचीन शासन-प्रणाली को बनाए हुए हैं और राज को किसी प्रकार के भयंकर खतरे का सामना नहीं करना पडता है।

श्रमेरिका श्रीर फ्रांस की क्रान्तियों के बाद से ही प्रजातन्त्र का संदेश निश्चित रूप से संसार भर में फैल रहा है। प्रजातन्त्र का सबसे नया सिद्धान्त जर्मनी से निकला है। जर्मन मस्तिष्क प्रजातन्त्र के विचारों से सदा पुष्ट रहा है। जर्मनी में मजदूर-संघ तो अनिगिएत हैं अौर अभी भी संसार का सबसे बड़ा मजदूर दल जर्मनी में है। जर्मनी में प्रजातन्त्र-दर्शन का विकास बहुत पहले ही हुआ था लेकिन यूरोपीय युद्ध के समय तक उससे जर्मनी को उतना लाम नहीं हुआ था जितना फांस या ग्रेट ब्रिटेन को । क्योंकि सरकार ने प्रजातंत्र प्रति जो रुख अपिस्तयार किया था वह ब्रिटिश सरकार के रुख से भिन्न था; इसलिए फल मी भिन्न ही हुन्रा। जर्मन सरकार ने कौन-सा रुख अपितयार किया था ? किसने जर्मनी में प्रजातन्त्र के विकास में बाधा दी ? बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि यह रुकावट विसमार्क (Bismarck) से मिली जो जर्मनी का विख्यात श्रौर बहुत ही मेघावी राजनीतिज्ञ था श्रौर जो श्राज से तीस या चालीस वर्ष पहले संसार की सभी प्रधान नीतियों को संचालित करने की योजना बना रहा था। संसार के राजनीतिज्ञ उसके प्रभाव से श्रखूते नहीं रह सके। इसलिए उसके समय का जर्मनी संसार का बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र था। जर्मनी की शक्ति पूर्णरूप से बिसमार्क द्वारा कायम की गई थी शासन की बागडोर उसके हाथों में जाने के पहले जर्मनी में बीस छोटे-छोटे राज थे जिनमें एक ही नस्ल के लोग रहते थे। लेकिन सबका शासन अलग-अलग था अमेरिका के मूल तेरहों उपनिचेशां से भी वे अधिक असंगठित थे । नेपोलियन की दासता में लोगों ने भयंकर मुसीबतें उठाई थीं। उसी समय विसमार्क ग्रागे त्राया त्रौर उसने अपनी प्रतिभा अौर योग्यता के साथ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर एक जाति के बीस राजों को एक में मिलाकर एक महान् संघटन कायम किया श्रीर जर्मनी को धनवान तथा शक्तिशाली बनाने के पथ पर अग्रसर किया।

दस वर्ष पहले जर्मनी संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था ग्रौर संयुक्त राष्ट्र सबसे अधिक धनी था। चूँ कि जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र दोनो में संघ-शासन है इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि चीन को घनी श्रीर शक्तिशाली होने के लिए उनके पथ का ब्रानुसरण करना चाहिए। वे यह नहीं सोचते कि तीस या चालीस वर्ष पहले जर्मनी ने केवल प्रशा (Prussia) से शक्ति-संचय करना प्रारम्भ किया था। जब से बिसमार्क ने राजनीतिक नियंत्रण श्रपने हाथो में लिया उसने प्रशा को श्राधार बनाया, सेना का संगठन किया, युद्ध की तैयारी की, शासन-प्रणाली में सुधार किया और बीस या अधिक राजो को संगठित कर आधिनिक जर्मनी का निर्माण किया। जब विसमार्क संघटन बना रहा था तो फ्रांस श्रीर श्रस्ट्रिया ने श्रपनी सारी ताकत लगाकर उसका विरोध किया। श्रास्ट्रिया द्वारा जर्मनी के संघ-शासन के विरोध करने का कारण यों है-यद्यपि ऋस्ट्रिया ऋौर जर्मन एक ही ट्य टेनिक (Teutonic race) नस्ल के हैं लेकिन अस्ट्रिया का सम्राट भी यूरोप में अपना एकछत्र शासन कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि जर्मनी संगठित होकर ऋस्ट्रिया से ऋधिक शक्तिशाली बने । लेकिन विसमार्क से बढकर कौन चतुर था ! उसने शक्ति प्राप्त करने की एक योजना बनाई ऋौर सन् १८६६ ई० में वह विद्युत गति से ऋस्ट्रिया पर चढ दौड़ा । श्रिस्ट्रिया तुरन्त हार गया । विजय के बाद जर्मनी श्रागर चाहता तो ऋस्ट्रिया का नाम ही नक्शे से मिटा सकता था लेकिन विसमार्क ने सोचा कि यद्यपि अस्ट्रिया की सरकार ने जर्मनी का विरोध किया था फिर भी श्रस्ट्रिया श्रीर जर्मनी के लोग एक ही रक्त के हैं श्रीर इसलिए श्रस्टिया वाले भविष्य में जर्मनी के लिए ऋधिक दःखदायी नहीं होगे। बिसमार्क बड़ा ही द्रदशी था। वह अञ्छी तरह जानता था कि भविष्य में जर्मनी के लिए सबसे द:खदायी राष्ट्र इंगलैएड ऋौर फांस होंगे। इसलिए ऋस्ट्रिया पर विजय प्राप्त करने के तुरत बाद ही बिसमार्क ने ऋस्ट्रिया की बहुत ही उदार शतों पर सन्धि करने को कहा ऋौर ऋस्ट्रिया के दिल में यद्यपि हार का घाव ताजा ही था फिर भी उदार शतों को देख वह बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। इंसके छ: वर्षों बाद ही सन् १८७० ई० में जर्मनी ने फांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। विसमार्क ने नेपोलियन तीसरे को पराजित कर पेरिस दखल कर लिया। जब संधि हुई तो फ्रांस को अलसाक लोराइन (Alsace-Lorraine) जर्मनी के सुपुर्द कर देना पड़ा। इन दो लड़ाइयो के फलस्वरूप जर्मनी के बीस या कुछ श्रीर श्रधिक छोटे-छोटे राज एकसूत्र में मजबूती के साथ संघठित हो गए श्रौर एक संगठित राष्ट्र बन गए। जर्मन संगठन कायम होने के बाद से यूरोपीय युद्ध के पहले तक जर्मनी संसार का सब से शक्तिशाली राष्ट्र था। वह यूरोप का मुलिया था श्रौर यूरोप के दूसरे राष्ट्र उसके पीछे-पीछे चलते थे। जर्मनी श्रपनी प्रधानता की इस उच्च सीढ़ी तक केवल विसमार्क के रचनात्मक हाथो हारा पहुँचा। श्रपने हाथों में शासन-भार लेने के बीस वर्षों के श्रन्दर ही उसने जर्मनी को कमजोर से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिगत कर दिया। इस प्रकार की सफलता के बाद, यद्यपि प्रजातन्त्र जर्मनी में ही बढ़ा फिर भी उसे इतनी शक्ति नहीं हो सकी कि सरकार से मोर्चा ले सके।

जब बिसमार्क के हाथ में शक्ति थी तो वह केवल राजनीति श्रीर सैनिक मामलो तथा दूसरे प्रकार की कूटनीति में ही संसार पर अपना रोब नहीं जमाए हुए था बल्कि उसने अपने यहाँ के प्रजातन्त्र आन्दोलन के ऊपर तथा श्रपनी जनता के ऊपर भी विजय प्राप्त करने मे श्रद्धत बुद्धि का परिचय दिया। उन्नीसवीं शती के पिछले भाग में 'फ्रांस-प्रशा युद्ध' के बाद त्र्यार्थिक संघर्ष श्रीर प्रजातन्त्र के लिए लड़ाइयाँ भी शुरू होने लगीं। प्रजातन्त्र का गर्म जोश ठराडा पड़ता जा रहा था लेकिन एक दूसरी चीज़ ही पैदा हो रही थी श्रीर वह थी साम्यवाद । सम्यवाद हमारे जीविका के सिद्धान्त के समान है। जब लोगो को साम्यवाद का सिद्धान्त मिला तो वे अपने प्रजातन्त्र के अधिकार के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को छोड़ने लगे और आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे । यह मजदूर वर्ग का धनी वर्ग के विरुद्ध होने वाला वर्ग-संघर्ष था। जर्मनी के मजदूरों ने सबसे पहले अपना संगठन किया इसलिए साम्यवाद भी पहले जर्मनी में ही विकसित हुआ । सबसे बड़े साम्यवादी विचारक जर्मनी में ही हुए हैं। श्राप सभी लोग महाने साम्यवादी मार्क्स को जानते हैं: वह जर्मन ही था । रूस का महान् क्रान्तिकारी दल जिसने मार्क्स के साम्यवाद को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की, मार्क्स के अनुयायियों का ही था। उस समय जर्मन-साम्यवाद का प्रभाव बहुत विस्तृत था।

प्रारम्भ में साम्यवाद का प्रजातन्त्र से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध था श्रौर दोनों को साथ-साथ ही विकसित होना चाहिए था। लेकिन प्रजातन्त्र की भावना के फैलने से यूरोप में क्यों क्रान्तियाँ हो गई जब कि साम्यवादी सिद्धान्तों के फैलने पर भी श्रार्थिक क्रान्ति नहीं हो सकी १ इसका कारण यह है कि जर्मनी में साम्यवाद का जन्म विसमार्क के शासन-काल में हुश्रा। श्रगर कोई दूसरा होता तो साम्यवाद को मिशने के लिए ज़रूर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता लेकिन विसमार्क ने दूसरा ही रास्ता श्रपनाया। वह

जानता था कि जर्मन जनता काफ़्री सचेत है श्रीर जर्मनी का मजदर-संगठन काफ़ी दृढ हो गया है। इसलिए यदि वह राजनीतिक शक्ति द्वारा सम्यवाद को मिटाने की कोशिश करता तो उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता । विसमार्क तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज के पूर्ण नियंत्रण करने के पन्न में पहले से ही था। उसने साम्यवादियों के प्रति कौन सा रुख ब्राख्तियार किया ? साम्यवादी दल सामाजिक सुधार और आर्थिक क्रान्ति का प्रचार करता था। बिसमार्क जानता था कि साम्यवादी लोग राजनीतिक शक्ति द्वारा नहीं दबाए जा सकते हैं इसलिए उसने मार्क्सवादी साम्यवाद का प्रतिरोधक स्टेट-साम्यवाद का कार्यक्रम लोगो के सामने रखा। उदाहरण के लिए देखिए:--रेलवे राष्ट्र के यातायात के लिए ब्रत्यन्त ब्रावश्यक है और वह ब्रापने ब्रापमें किसी भी राष्ट्र के प्रधान उद्योगों में से एक है तथा दूसरे उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिए इसका होना त्रावश्यक है। थिएन छिन-पुक्वो रेल लाइन बनने के पहले चली, पान्तुङ् श्रीर उत्तरी क्याङ् सु चीन के बहुत ही निर्धन प्रान्त थे। रेल की लाइन बनने के बाद रेल-सड़क के दोनों बगल के भू-माग बड़े उपजाऊ हो गए। पेकिङ-हान्क्वो रेलवे निर्माण के पहले चली, हु पे श्रौर हनान उजाड़ भू-भाग थे। लेकिन जब से रेल द्वारा माल दोने की सुविधा हुई है तब से जिन-जिन प्रदेशों से होकर रेल गई है वे बहुत ही उन्नतिशील हो गए हैं। जिस समय जर्मनी के शासन-प्रबन्ध की बागड़ोर बिसमार्क के हाथ में थी उस समय ग्रेट ब्रिटेन और फांस के अधिकांश रेलवे वहाँ के लोगो की व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। चॅ्कि प्रधान-प्रधान उद्योग-धन्वे धनी लोगो के हाथो में थे इसलिए राष्ट्र के सभी उद्योग-धन्धो पर धनी वर्ग का एकाधिकार हो गया गया था त्रीर धन के त्रसमान वितरण से बहुत सी बुराइयाँ पैदा हो रही थी। बिसमार्क जर्मनी में इस प्रकार की हालत नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने स्टेट-साम्यवाद लागू किया। उसने देश के सभी रेलो पर राष्ट्र का श्रिधिकार श्रीर नियंत्रण कायम किया श्रीर सभी श्रावश्यक उद्योग-धन्धों को राष्ट्र के प्रबन्ध में रखा। उसने मजदूरों के काम के घएटों पर भी विचार किया और बूढ़े मजदूरों के लिए पेन्शन की और आकस्मिक दुटर्घना के शिकार होने वाले मजदूरों के लिए इंश्योरेंस का प्रबन्ध किया। साम्यवादी दल के सुधार-कार्यक्रम में भी इन सब बातों का ही उल्लेख था। दूरदर्शी बिसमार्क ने पहले ही इन कामों को हाथ में ले लिया श्रीर राज की शक्ति को उन कामों के पूरा करने में लगाया। साथ-साथ उसने राज द्वारा नियंत्रित रेल, बैंक और दूसरे उद्योग-घन्धों से होने वाले मुनाफे को मंजदूरों की भलाई में लगाया जिससे सभी मजदूर बड़े संतुष्ट हो गए। इसके पहले प्रति वर्ष कई लाख जर्मन मजदूर दूसरे देशों में मजदूरी करने जाते थे लेकिन जब बिसमार्क ने ऋगनी ऋाथिक नीति लागू की तो केवल जर्मन मजदूरों ने बाहर जाना ही नहीं बंद कर दिया बिल्क दूसरे देशों से मजदूर जर्मनी में काम करने के लिए आने लगे। विसमार्क ने आने वाले साम्यवाद के खतरे को पहले ही ऋनुभव कर उसके लिए यथोचित उपाय निकाल लिया। अप्रत्यच्च तरीकों से विसमार्क ने उन बातों को ही मिटा दिया जिनके लिए जनता लड़ रही थी। जब जनता के सामने संघर्ष करने के लिए कोई बात नहीं बची तो स्वभावतः ही कान्ति नहीं हुई। यहीं वह कलापूर्ण तरीका था जिनसे विसमार्क ने प्रजातंत्र का विरोध किया।

प्रजातंत्र की प्रगति के सम्पूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करने के बाद हम देखते हैं कि प्रजातंत्र को पहली बाधा अमरीकी क्रान्ति के बाद मिली जब कि प्रजातंत्र के समर्थक दो दलों में विभक्त हो गए। जेफ़रसन का दल पूर्ण प्रजातंत्र की वकालत करता था श्रीर हेमिल्टन का दल सरकार के पास शक्ति के केन्द्रीयकरण पर जोर देता था अगैर अन्त में केन्द्रीयकरण की नीति की ही विजय हुई। दूसरा त्र्यवरोध फास की राजकान्ति के समय मिला जब कि जनता ने पूर्ण प्रजातंत्र तो प्राप्त किया लेकिन उसका दुरुपयोग कर उसे बलवाई-शासन के रूप में परिगत कर दिया। तीसरा ऋवरोध तब मिला जब विसमार्क ने अपनी कूटनीति से जनता की शक्ति नहीं बढ़ने दी। पश्चिम में प्रजातंत्रात्मक विचार-धारा इन सब श्रवस्थात्रों से ही गुजरी है श्रीर उसे इन श्रवरोधा का सामना करना पड़ा है लेकिन फिर भी यह अपनी स्वाभाविक गति से आगे ही बढ़ती गई है, जैसी ब्राशा किसी को नहीं थी। कोई मानवीय शक्ति न तो इसे समाप्त कर सकने मे श्रौर न श्रपनी इच्छानुसार इसे श्रग्रसर करने में ही समर्थ हो सकी है। त्राज प्रजातंत्र संसार की एक बड़ी समस्या हो उठी है श्रीर संसार के सभी विद्वान चाहे वे दिकयानूसी हों या प्रगतिशील, श्रनुभव करते हैं कि प्रजातंत्रात्मक भावना दबाई नहीं जा सकती है। लेकिन जैसे-जैसे प्रजातंत्र का विकास होता जायगा निश्चय ही इसका भी स्वतंत्रता के समान दरुपयोग होगा।

सारांश यह है कि यूरोप श्रीर श्रमेरिका की स्वतंत्रता श्रीर समानता के युद्ध से प्रजातंत्र की उत्पत्ति हुई श्रीर जब प्रजातंत्र कायम हुश्रा तो उसका बड़ा ही दुरुपयोग किया गया। प्रजातंत्र की प्रमति के पहले पश्चिमी राष्ट्रां ने श्रपने निरंकुश शासन द्वारा इसे दबाने श्रीर नष्ट-भ्रष्ट करने की कोशिश

की। जब निरंकुश शासन समाप्त हो गया तो प्रजातंत्र के समर्थक ही प्रजातंत्र के वाधक हुए। तब प्रजातंत्र कायम हुत्रा तो इससे बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हुई श्रीर इस प्रकार श्रीर भी बड़ी बाधाएं उपस्थित हुई। श्रन्त में बिसमार्क ने देखा कि जनता की इच्छा को नहीं दबाया जा सकता है इसलिए उसने जनता की शक्ति के स्थान पर स्टेट की शक्ति को रखा श्रीर स्टेट साम्यवाद लागू किया। इस नीति ने भी प्रजातंत्र की प्रगति में बाधा पहुँचाई। यूरोपीय युद्ध के बाद जर्मनी श्रीर रूस के निरंकुश शासन समाप्त हो गए श्रीर श्रब बहुत से देशों की स्त्रियों ने भी वोट देने का श्रिधकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए पहले की श्रिपेद्वा प्रजातंत्र की समस्या श्रीर बड़ी हो गई है श्रीर इसका इल श्रासन नहीं है।

प्रजातंत्र के प्रयोग को अगर इस प्रारम्भ से ही देखे तो पता चलता है कि कान्ति के बाद श्रमरीकी जनता ने सबसे पहले बोट देने का श्रधिकार प्राप्त किया है। उस समय पश्चिम के लोगों ने सोचा कि प्रजातंत्र का मतलब केवल वोर का अधिकार प्राप्त करना है और यही सब कुछ है। सामाजिक स्थिति, धन, बुद्धि या योग्यता ऋादि का खपाल किए बिना ऋगर सब को वोट देने का ऋधिकार मिलता है तो प्रजातंत्र का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन यरोपीय युद्ध के बाद के इन तीन या चार वर्षों के बीच क्या हो रहा है ? बहुत अवरोध के होते हुए भी प्रजातंत्र आगे ही बढ़ रहा है और यह रोका नहीं जा सकता है। हाल में स्विटजरलैंड वालों को विजय मिली है। वोट देने के अधिकार के अलावा उन्होंने कानून बनवाने या बने कानून में सधार करने या उसे रद करने के अधिकार प्राप्त किए हैं। अगर जनता को अपने अधिकारियों के निर्वाचन करने का अधिकार है तो उन्हें कान्न बनाने श्रौर बने कानून में सुधार करने या उसे रद्द करने का भी श्रिधिकार होना चाहिए। ये दोनों ऋधिकार कान्न-च्लेत्र से सम्बन्ध रखते हैं। अगर राष्ट्र के श्रिधिकाश लोग सममते हैं कि श्रमुक ढङ्ग का कानून उनके लिए लाभदायक होगा तो वे उस दङ्ग का कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकते हैं-यही कानून बनाने का अधिकार ( Right of Initiative ) है। अगर वे समफते हैं कि राष्ट्र का अमुक कान्न उनके लिए अहितकर है तो वे उसमें सुधार कर सकते हैं या उसे एकदम से रह कर सकते हैं-यही कानून में सुधार करने या उसे रह करने का अधिकार (Right of Referendum) है। स्विस जनता को और दूसरे राष्ट्रों को जनता की अपेक्षा दो और लोकप्रिय अधिकार प्राप्त हैं। सब मिलाकर उन्हें तीन अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त

राष्ट अमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी भाग के कुछ राजों ने जो हाल में ही बसे हैं. कुछ ही समय पहले स्विस जनता को जितने श्रिधिकार प्राप्त हैं उनसे भी एक अधिक अधिकार प्राप्त किया है: वह है अपने चुने हुए अफ़रारों के प्रत्यावर्तन करने का ऋषिकार ( Right of Recall )। यद्यपि यह अधिकार सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र की जनता को नहीं प्राप्त है लेकिन कुछ राजों की जनता ने इसे व्यवहार में लाया है। इस प्रकार बहुत से अपेरिका के लोगों को चार लोकप्रिय अधिकार प्राप्त हैं-वोट देने का अधिकार, प्रत्या-वर्तन का ऋधिकार, कानून बनाने का ऋधिकार और बने कानून में सुधार करने या उसे रह करने का अधिकार । संयुक्त राष्ट्र के उत्तर-पश्चिम राजों में बड़ी सफलता के साथ इन ऋघिकारों का प्रयोग हुआ है और किसी दिन ये सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में श्रीर सम्भवतः संसार भर में लागू हो सकते हैं। भविष्य में अगर कोई राष्ट्र पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता है तो उसे इन ग्रमरीकी राजों का, जिन्होंने ग्रपनी जनता को चार ग्रधिकार दिए है, उदाहरण त्रनुकरण करना चाहिए। क्या इन चारों ग्रधिकारों के मिल जाने पर प्रजातंत्र की समस्या इल हो जाती है ? जनता को चार ऋधिकार प्राप्त है फिर भी प्रजातंत्र की समस्या पूर्णरूप से नहीं हल हो सकी है, यह देख कर कुछ विद्वान कहते हैं कि हल होने में अब केवल समय की देर है। वे सोचते हैं कि प्रत्यज्ञ लोकप्रिय शासन की भावना अभी हाल से ही विकसित हुई है । प्राचीन दैवी अधिकार कई हज़ार वंषों तक रहा और प्राचीन निरं-कुश शासन भी हज़ारों वर्षां तक कायम रहा । ब्रेट ब्रिटेन, जापान श्रीर इटली के निरंक्श शासन को कठिन समस्यात्रों का मुकाबला करना पड़ रहा है श्रीर वे निश्चय ही बहुत दिनों तक नहीं िकेंगे। यह प्रत्यक्त प्रजातंत्र बहुत नई चीज़ है। इसे लागू हए तो कुछ ही दशाब्दी बीते हैं। इसलिए ब्राश्चर्य की बात नहीं कि यह अभी तक बहुत बड़ी अनिश्चित समस्या है।

उच्च दर्ज़ें का प्रजातंत्र जिन राष्ट्रों में लागू है वहाँ की शासन व्यवस्था में जनता का कितना द्दाथ रहता है ! उसे कितनी शक्ति प्राप्त है ! गत शताब्दी की एक ही सफलता यह है कि लोगों को प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार मिला है । जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने पर कोई भी नागरिक कांग्रेस या पार्लियामेंट में राज के कारबार के प्रबन्ध करने के लिए बैठ सकता है । राष्ट्र से संबंधित सभी मुख्य बार्तें कार्यरूप में परिखित होने के पहले पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। बिना पार्लि-यामेंट की स्वीकृति के वे कार्यान्वित नहीं की जा सकती हैं। यह पार्लियामेंटरी (प्रतिनिधि-मूलक) शासन कहलाता है। लेकिन क्या इस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रजातंत्र को पूर्ण विकसित होने का अवसर देती है ? प्रतिनिधि-मूलक शासन-प्रणाली के लागू होने के पहले यूरोप अगैर अमेरिका के लोग प्रजातंत्र के लिए लड़े। उनका सोचना था कि यह लोकप्रिय सर्वभौभिकता का सबसे उच्च आर्दश होगा जैसे कि चीन के कान्तकारी दल वाले सोचते हैं कि जापान या पश्चिमी राष्ट्रों के दर्जे तक पहुँचना ही चीन की सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर आप विश्वास करते हैं कि जापान या पश्चिमी राष्ट्र की तरह हो जाना ही पूर्णता की सीमा है तो मेरे दूसरे वक्तव्य को सुनिए।

यरोप श्रीर श्रमेरिका के लोगों ने पहले सोचा था कि प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था प्राप्त करने के बाद वे पूर्ण संतुष्ट हो जाएँगे। हमने अपनी सन् १६११ ई० की क्रान्ति के बाद क्या प्रतिनिधिमूलक शासन-व्यवस्था नहीं कायम की थी १ जनता को उससे प्रजातंत्र का कौन-सा वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ ? आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्रतिनिधि 'सुअर' हो गए। अगर पैसा मिलता हो तो वे अपने को भी बेच देंगे, लूट के माल में हिस्सा लेंगे तथा श्रौर भी श्रिधिक पाने की लोभ रखेंगे। सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा वे नीच समके जाते हैं। कोई भी राष्ट्र जो ऋपने यहाँ प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था को लागू करता है, उससे होने वाली कुछ बुराइयों को नहीं रोक सकता पर चीन के प्रतिनिधि-मूलक शासन में तो असहनीय बुराइयाँ घुस गई हैं। अगर सब लोग प्रतिनिधि-मूलक शासन की स्रोर से लापरवाह रहते हैं स्रोर उसके सुधार का कोई उपाय नहीं निकालते हैं बल्कि राष्ट्र के कारबार को 'सून्नर' प्रतिनिधियों के हाथों में छोड़ देते हैं और उन्हें अधिकार का दरुपयोग करने देते हैं तो राष्ट्र का भविष्य अत्यन्त ही भयानक खतरे में है। इसलिए विदेशियों की त्राशा कि प्रतिनिधि-मूलक सरकार राष्ट्र की सुरज्ञा त्रौर शांति की जिम्मेवारी लेगी, विश्वसनीय नहीं है। प्रजातंत्र को श्रपने जन्म के साथ ही बहुत-सी कठिनायों का मुकाबला करना पड़ा। जब कि वह लागू किया गया तो उसे बहुत अपमान उठाना पड़ा लेकिन फिर भी वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। प्रजातंत्र का फल अब तक केवल प्रतिनिधि-मूलक शासन ही रहा हैं। जब यह प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्र के लोग सोचते हैं कि हम सीमा पर पहॅच गए। हाल में रूस ने एक नए प्रकार की शासन-व्यवस्था कायम की हैं। वह प्रतिनिधि-मूलक नहीं बल्कि पूर्ण जन-शासन (an absolute government of the people ) है। हमारे सामने इसके बहत ऋांकड़े नहीं हैं जिनसे इस नयी प्रणाली का मूह्यांकन कर सकें। लेकिन

कोई भी देख सकता है कि पूर्ण जन-शासन में प्रतिनिधिमूलक शासन से कई एक लाभ हैं।

लेकिन तीन सिद्धान्तों में जिस प्रजातंत्र की वकालत की जाती है श्रौर जिसके ऊपर क्वोमिताङ दल चीन का निर्माण करना चाहता है, वह पश्चिमी प्रजातंत्र से मिन्न है। जब हम पश्चिम के इतिहास को ग्रपने ऋघ्ययन की सामग्री बनाते हैं तो हम पूर्ण रूप से पश्चिम की नकल नहीं करते श्रौर न वहाँ के रास्ते का अनुकरण ही करते हैं। इस जनता की सार्वभौमिकता का अपना सिद्धान्त लागू करेंगे जो अमेरिका और युरोप से आगे रहेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम प्रजातंत्र का अध्ययन तब तक करें जब तक हम पूर्णरूप से उसे साफ़-साफ़ समक नहीं लें। आज के मेरे व्याख्यान का प्रधान लक्ष्य यह रहा है कि हम त्रापको यह दिखाएँ कि पश्चिम के उन्नतिशील राष्ट्रों ने जिन्होंने गत सौ वर्षों में प्रजातंत्र का प्रयोग किया है, केवल किसी न किसी प्रकार की प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था प्राप्त की है। चीन पर लागू की गई इस व्यवस्था से बडी बुराइयाँ हुई हैं। इसलिए प्रजातंत्र हमारे लिए श्रब तक एक पेचीदी समस्या ही रहा है। मैं जनता की सार्वभौभिकता पर श्रीर दो व्याख्यान दुंगा श्रीर चीन की कठिनाइयो को दूर करने का मौलिक रास्ता निकाल्गा। अगर इम अपनी कठिनाइयों को इल नहीं कर सकते तो चीन पश्चिमी राष्ट्री से पीछे ही रहेगा। अगर हमने कठिनाइयों का हल दृढ़ लिया तो चीन अमेरिका और युरोप से भी आगे बढ़ जायगा।

अप्रेल १३, सन् १६२४ ई॰

## पाँचवाँ व्याख्यान

चीनी जनता को राजनीतिक प्रजातंत्र (Political Democracy) सम्बन्धी विचार पश्चिम से मिले हैं इसलिए ऋपनी क्रान्ति को श्रागे बढाने के लिए श्रीर श्रपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम पश्चिम के तरीको की नकल करते हैं। क्यो १ चँकि हम देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यता 'मुर्गे की तरह बड़े वेग से एक दिन में हजार मील की रफ़्तार से जा रही हैं श्रीर हर बात में चीनी सम्यता से बढ़ी हुई है। लेकिन पश्चिम केवल सैनिक श्रस्त्र-शस्त्रों के निर्माण करने की दिशा में ही प्रतिदिन उन्नति कर रहा है श्रीर चीन से बहुत श्रागे हैं। हज़ारो वर्षों से चीन का युद्धास्त्र तीर, धनुष, तलवार । ऋौर बर्छे रहे हैं। बीस या तीस वर्ष पहले तक भी ये अम्ब व्यवहार में लाए जाते रहे हैं। सन् १६०० ई० में वॉक्सर विद्रोही, (Boxers) जिनका मूल उद्देश्य चीन से सब प्रकार के पश्चिमी प्रभावा को हटा देना था, ब्राट राष्ट्रों की सम्मलित सेना से केवल बड़ी-बड़ी तलवार लेकर ही लड़े थे। मित्रदल के मशीनगन ऋौर तोप के विरुद्ध बड़ी-बड़ी तलवारें। बॉक्सर विद्रोह युरोपीय श्रीर श्रमरीकी नवसंस्कृति के विरुद्ध चीन की जनता की प्रतिक्रिया थी; उनकी भौतिक प्रगति का एक तरह से विरोध था। बॉक्सर विद्रोही यह विश्वास नहीं करते थे कि पश्चिमी सम्पता चीनी सम्यता से बढकर है श्रीर चीनी सभ्यता की महानता प्रदर्शित करने के लिए वे इतना श्रागे बढ़ गए कि उन्होंने पश्चिम के राइफल श्रीर तोप जैसे भयंकर इथियारों को चीनी तवलार के सामने नगएय सममा। बॉक्सर विद्रोह इसी प्रकार से हुआ।

बाँक्सर विद्रोहियों का पराक्रम जब वे पहले पहल पश्चिम के लोगों के विरुद्ध उठ खड़े हुए, एकदम अप्रतिरोध्य था। याङ्चुन की लड़ाई को लीजिए। जब ब्रिटिश जल-सेनापित सेमौर (Seymour) तीन हजार सैनिको के साथ विदेशी राजदूतों को छुड़ाने के लिए थिएन चिन् से पेकिड जा रहा था तो वह याङ्चुन् में विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया। विद्रोहियों के पास एक भी विदेशी राइफल या तोप नहीं थी। वे केवल तलवारों से लैस थे, जब कि मित्र-सेना के पास बड़ी-बड़ी राइफल अौर तोपें थीं। बॉक्सर विद्रोहियों के लिए यह युद्ध हाथ से लड़ी जाने वाली लड़ाई के समान था।

जब सेमौर ने ऋपने को घिरा हुआ पाया तो उसने विद्रोहियों का सफाया कर देने के लिए मशीनगन चलाने का हुक्म दिया। लेकिन यद्यपि मशीन-गन से बहुत बड़ी संख्या में विद्रोही मारे गए और उनके खुन और मांस की बोटियों से चारों दिशाएँ पट गईं फिर भी वेन तो डरे श्रीर न पीछे ही हटे। पहली पंक्ति के सैनिकां के मरते ही उनका स्थान दूसरी पंक्ति के सैनिक ले लेते थे। उन्होंने पक्का विचार कर लिया था कि चाहे मर जाएँगे पर शत्रु को ज़रूर घेर लेगे। जिसके फलस्वरूप सेमौर के तीन हज़ार सैनिक याङ्चुन के सीधे रास्ते से पेकिङ् जाने का साहस नही कर सके श्रौर थिएन-चिन् वापस त्राकर समय की बाट जोहने लगे। जब बहुत वडी संख्या में नई फौज ब्राई तब वे पेकिङ पहुँच सके ब्रौर विदेशी राजदूतो पर जो विद्रोहियो द्वारा घेरा डाला गया था, उसे तोड़ सके । सेमौर ने याङ चुन की लड़ाई पर अपनी राय प्रकट की है कि अगर बॉक्सर विद्रोहियों के पास उनकी ब्रसीम वीरता के साथ-साथ विदेशी राइफलें ब्रौर तोपें होती तो वे निश्चय ही मित्र-सेनात्रों का सफाया कर देते। लेकिन विद्रोहियों को शुरू से अपन्त तक विदेशी अस्त्र-शस्त्रों पर विश्वास नहीं था और उन्होंने केवल अपनी तलवारो श्रीर शरीर को ही मित्र राष्ट्रों से लड़ने में लगाया। यद्यपि कई हज़ार विद्रोही मारे गए ऋौर लाशां के ऊर लाशे पट रही थीं फिर भी पिछली पंक्तिया के सैनिक अगली पंक्ति को भरते ही जाते थे। उनका साहस दुर्दमनीय था, जिस कारण हर स्रादमी उनसे डरते थे स्रौर उनका त्र्यादर करते थे। बॉक्सर विद्रोहियों के साथ होने वाले वमासान युद्ध के बाद ही विदेशियों को अनुभव हुआ कि चीनियों में अभी भी राष्ट्रीय भावना है जो मिटाई नहीं जा सकती है।

लेकिन सन् १६०० ई० के बॉक्सर विद्रोही ही चीन के अन्तिम लोग थे जिन्हें विश्वास था कि उनका अपना आदर्श और अपनी शक्ति पश्चिम से आनेवाली नई सभ्यता का विरोध कर सकती है। बॉक्सर विद्रो-हियो की पराजय के बाद चीन के लोगों ने देखा कि उनके प्राचीन तीर, धनुष, तलवार आरे बछें पश्चिमी राइफल और तोप की बराबरी नहीं कर सकते हैं। लोगों ने विश्वास कर लिया कि विदेश से आई हुई नई सम्यता प्राचीन चीनी सम्यता से कहीं बढ़कर है। सैनिक अस्त्र-शस्त्रों के खयाल से पश्चिम के नये और चीन के पुराने हथियारा में बड़ा ही अन्तर है। लेकिन हम दूसरी चीजों की आरे भी नज़र दौड़ाएँ। यातायात के साधमों में भी रेल और तार चीन के मोटियों द्वारा माल ढोने और हरकारो द्वारा डाक ले जाने की प्रणाली से कहीं बढ़-चढ़कर है। मीटियों की श्रपेत्ता ट्रेन स्वभावतः ही जल्दी से माल इधर-उधर ले जा सकती है। हरकारो द्वारा डाक पहुँचने की श्रपेत्ता तार से बहुत जल्दी श्रीर श्रच्छी तरह समाचार मेजा जा सकता है। दूसरी मशीनों को ही लीजिए जो ,हमारे प्रतिदिन की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करती हैं श्रीर उन तरीकों को देखिए जिनका उपयोग खेती करने, उद्योग-धन्धे श्रीर व्यवसाय में किया जाता है। इस दिशा में पश्चिम चीन से कहीं श्रधिक बढ़ा-चढ़ा है।

इसलिए बॉक्सर विद्रोहियों की पराजय के बाद से चीन के विचारकों ने अनुभव किया है कि चीन को शक्तिशाली बनाने और पेकिङ्-सधिपत्र का बदला लेने के लिए चीन के लोगों को विदेश की हर चीज अपनानी चाहिए। उन्हें केवल भौतिक बिज्ञान ही नहीं बल्कि विदेशों का राजनीतिक श्रीर समाज-विज्ञान भी सीखना चाहिए। इस प्रकार बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन के लोगों ने अपनी शक्ति में विश्वास करना छोड़ दिया है और वे विदेशी राष्ट्रों के प्रति उच से उच सम्मान प्रकट करते हैं। इस नकल और विदेशी राष्ट्रों के प्रति सम्मान की भावना के फलस्वरूप चीन ने बहुत सी विदेशी बातें अपना ली हैं। जिन बातो पर विदेशी लोगो ने अब तक केवल श्रपना मत ही प्रकट किया श्रीर उन्हें व्यावहारिक रूप नहीं दिया है उन्हें भी चीन वालों ने व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की है। तेरह वर्ष पहले श्रपनी क्रान्ति में भी इसने विदेशी क्रान्तियों की नकल की श्रीर प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था कायम की । हमने सबसे अञ्छा नमुना लेना चाहा इसलिए इमने पश्चिम के सबसे उच्च राजनीतिक दर्शन श्रीर सबसे नए राजनीतिक सिद्धान्त को चीन में लागू किया। चीन के राजनीतिक विचारों में यह एक महान परिवर्तन था। बॉक्सर विद्रोह के पहले चीन विदेशी व्यापार में लगा हुन्ना था त्रौर दुसरे राष्ट्रो की बहुत सी लाभदायक बातो से वाकिफ हो गया था। लेकिन साधारण जनता को यह विश्वास नहीं था कि पश्चिम वालों की भी वास्तव में कोई सम्यता है। इसलिए विद्रोह के समय पश्चिमी ढंग पर चीन में बनाए गए रेल-तार श्रादि को भी उसने तोइ-ताइ डाला। यहाँ तक कि विदेशी राइफलों श्रीर तोपो तक पर विश्वास नहीं किया गया श्रीर प्राचीन तीर-धनुष श्रीर तलवार ही काम में लाए गए। लेकिन जब चीन की पराजय हुई तब लोग एकाएक सचेत हुए श्रौर पश्चिम की चीजों पर विश्वास करने लगे। तब उस समय चीन ने हर बात में पश्चिम की नकल की। इससे इस देख सकते हैं कि चीन के प्राने लोग अत्यन्त ही

दिकयानुसी प्रकृति के थे। उन्होंने विदेशी प्रभाव का विरोध किया श्रीर उन्हें पूर्ण्रू से विश्वास था कि चीन दूसरे सभी राष्ट्रों से आगे बढ़ा हुआ है। पश्चिम से हार खाकर चीन अत्यन्त ही उदार हो गया; वह पूर्णरूप से विदेशी राष्ट्रो का भक्त हो गया। उसे विश्वास हो गया कि दूसरे सभी राष्ट्र चीन से अच्छे हैं और आधुनिक चीन को प्राचीन चीन से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है; हर चीज़ पश्चिमी ढाँचे पर ही होनी-चाहिए । अगर हम किसी विदेशी चीज़ के बारे में सुनते थे तो उसकी नकल करने को दौड़ पड़ते थें और उसे चीन में लागू करने की कोशिश करते थे। प्रजातंत्र को भी इसी बुराई का सामना करना पड़ा। सन् १९११ ई० की क्रान्ति के बाद सम्पूर्ण देश पागल हो उठा श्रौर बिना वास्तविक श्रर्थ समक्ते विदेशियो द्वारा बताए गए राज-नीतिक प्रजातंत्र की स्थापना पर जोर देने लगा । अपने पिछले कुछ व्याख्यानों में मैंने ब्यौरेवार ढङ्क से पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा प्रजातंत्र के लिए किए गए संघर्षा के इतिहास को श्रीर विजय के बाद प्राप्त हुए फल को बताया है। इस प्रकार से श्रध्ययन करने के बाद हम देखते हैं कि प्रजातंत्रात्मक शासन पश्चिम में पूर्णारूप से नहीं लागू हुआ है आर प्रजातंत्र को अपनी प्रगति के मार्ग में बहुत सी बाधात्रों का सामना करना पड़ा था। त्राव चीन के लोग प्रजातंत्र को कायम करने की बात कह रहे हैं। अगर हम पश्चिम की नकल करते हैं तो हमें पश्चिमी तरीको की भी नकल करनी होगी। लेकिन पश्चिम की राजनीति मे प्रजातंत्र की समस्या का कोई मौलिक इल नहीं है। वह अब तक भी जटिल समस्या ही बना हुआ है। पश्चिम के लोग इसका हल निकालने में सबसे नई विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। पर न तो अब तक उन्होंने प्रजातंत्र के सिद्धान्तों मे कोई उल्लेख-योग्य आविष्कार किया है और न प्रजातंत्र की कठिनाइयो का कोई संतोषजनक इल ही निकाला है। इसलिए पश्चिम की प्रजातन्त्र-प्रणाली हमारा त्रादर्श या पथ-प्रदर्शक नहीं हो सकती है।

बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन के लोगों ने हर एक ज्ञ्ण में श्रीर हर एक बात में साधारणतः केवल विदेशी राष्ट्रा की नकल करने की बात ही सोची है। क्या हमें विदेशी चीज़ों की नकल करनी चाहिए ? श्रगर हम सेनिक श्रस्त-शस्त्र की बात करें तो मशीनगन श्रीर धनुष-तलवार के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती है। निश्चय ही विदेशी मशीनगन श्रधिक श्रसर करने वाली श्रीर घातक है। दूसरी सभी विदेशी वस्तुएं भी हमारे यहाँ से श्रच्छी हैं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भौतिक विज्ञान में भी पश्चिम चीन से बहुत श्रागे हैं। लेकिन शासन के बारे में क्या है ?

राजनीतिक दर्शन श्रौर भौतिक विज्ञान इन दोनो में किसने पश्चिम मे श्रिधिक उन्नति की है ? भौतिक विज्ञान की श्रिपेक्षा शासन-विज्ञान बहुस पीछे पड़ा हुआ है।

सैनिक-विज्ञान को ही लीजिए: पश्चिम के युद्ध की कला में बराबर विकास हो रहा है और उसमें बराबर सुधार भी होता है। वह 'हर दिन नया और हर महीने भिन्न' है। इसलिए एक सौ वर्ष प्राचीन हाथ से लड़ने की कला का आज कोई अनुकरण नहीं करता है। यहाँ तक कि दस वर्ष पहले की सैनिक-कला भी आज पुरानी पड गई है। हर दशाब्दी में पश्चिमी श्रस्न-रास्त्रो श्रौर युद्ध करने की प्रणाली में परिवर्तन होते हैं। दसरे शब्दों में कहें तो हर दसवें वर्ष सैनिक-विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। पश्चिम का सबसे बड़ा श्रौर सबसे श्रधिक खर्ची ला युद्धास्त्र 'जंगी जहाज' है। प्रत्येक जंगी जहाज के बनाने में पाँच करोड़ से दस करोड़ डालर तक खर्च होता है। इससे कम खर्च में बना हुआ जंगी जहाज तो 'जंगी जहाज' ही नहीं कहलाता है। भौतिक चीज़ों में भी दूसरी चीज़ों की अपेज़ा यदास्त्रों में सबसे ऋधिक तेजी से प्रगति हुई है ऋौर युद्धास्त्रों में 'जंगी जहाज़' ने सबसे अधिक प्रगति की है। अधिक से अधिक दस वर्षों के अन्दर एक जंगी जहाज पुराना पड़ जाता है। यूरोपीय युद्ध के पहले के बने जंगी जहाज ब्रब नौसेना से हटा दिए गए हैं। स्थल-युद्ध में काम ब्राने वाले ब्रस्त्र-शस्त्रों में भी बड़ा परिवर्त्त न हुन्रा है। हर दिन कुछ न कुछ नया सुधार श्रीर हर दश वर्ष बीतते-बीतते बड़ा परिवत्त न हो जाता है। यह एक व्यावहारिक क्रान्ति है श्रीर एक पुनर्नवीकरण है। इस जिस प्रकार की राइफ़ल इन दिनों व्यवहार में लाते हैं वह दूसरे देशो में छोड़ दी गई है। यूरोपीय युद्ध के समय जो बड़ी-बड़ी बन्द्कें काम लाई गईं वे अब पुरानी पड़ गई हैं। लेकिन पश्चिम में केवल सैनिक सामग्रियों में ही तरकी नहीं हो रही हैं। सब चीजों में लगातार सुधार हो रहे हैं ऋौर बराबर नए-नए ऋाविष्कार भी हो रहे हैं। पश्रिम की भौतिक सम्यता सचमुच में 'हर दिन नया श्रौर हर महीने श्राश्चर्यजनक' है। कोई भी चीज़ श्राज के समान कल नहीं दिखाई देती है।

लेकिन शासन-व्यवस्था के मामले में पश्चिमी देश चीन से कितने आगो बढ़े हैं ? गत दो-तीन शताब्दियों के अन्दर यूरोप और अमेरिका बहुत-सी क्रान्तियों के बीच से गुजरे हैं और उनकी राजनीतिक प्रगति चीन की अपेद्धा बहुत अधिक तेजी से हुई है। फिर भी पश्चिम के राजनीतिक विचार भूतकाल से अधिक नहीं बढ़े हैं। उदाहरण के लिए देखिए:—

यनान में दो हजार वर्ष पहले प्लेटो (Plato) नामक एक बड़ा राज-नीतिक दार्शनिक (Political Philosopher) हो गया है। उसका 'रिपब्लिक' (Republic) नामक प्रन्थ श्रभी भी विद्वानों द्वारा पढा जाता है। उनका कहना है कि प्लेटो के ग्रंथ में वर्णित सिद्धान्त त्राज की राजनीतिक प्रणाली को बहत कुछ सिखा सकता है। यह जंगी जहाज या सैनिक कवायद शास्त्र के ऐसा नहीं है जो दश वर्षों के बाद नकाबिल कहकर हटा दिया जाय । इससे इम देखते हैं कि पश्चिम का भौतिक विज्ञान एक दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी तक जाते-जाते स्पष्ट तौर से अपना ढाँचा बदल देता है। यह विज्ञान बड़ी तेजी से आगो बढ रहा है। लेकिन राजनीतिक सिद्धान्तों के मामले में हम पाते हैं कि दो हज़ार वर्ष पहले लिखा गया प्लेटो का 'रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ अभी भी पढने योग्य है और आधुनिक युग के लिए बड़े काम का है। इस प्रकार पश्चिम का राजनीतिक दर्शन पश्चिम के भौतिक विज्ञान के साथ प्रगति में अपना कदम नहीं मिला सका है। दो हज़ार वर्षों से राजनीतिक विचारों में कोई मौलिक परिवर्त न नहीं हुआ है। इसलिए जिस प्रकार हम पश्चिम के भौतिक विज्ञान की नकल कर रहे हैं उसी प्रकार ऋगर हम पश्चिमी शासन-व्यवस्था की भी नकल करें तो बडी गलती करेंगे। पश्चिम की भौतिक सभ्यता प्रतिदिन बदल रही है श्रीर उसके साथ कदम रखना वड़ा ही कठिन है। लेकिन पश्चिम के राजनीतिक विचार भौतिक सम्यता की अपेद्धा बहुत ही धीमी गति से बढ़े हैं। उदाहरण के लिए देखिए:--संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रजातंत्र का प्रयोग डेढ सौ वर्षों से कर रहा है लेकिन आज के प्रजातंत्र और एक शताब्दी पहले के प्रजातंत्र में बहुत अधिक अन्तर नहीं है। फ्रांस का आधुनिक प्रजातंत्र राजकान्ति के समय के प्रजातंत्र इतना भी विकसित नहीं हुन्ना है जिसकी (राजकान्ति के समय के प्रजातंत्र की) धारणा इतनी विस्तृत थी कि वह लोगों को अञ्चावहारिक मालम हुई थी स्रीर लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया। जिसके फलस्व-रूप फ्रांस के प्रजातंत्र ने गत शताब्दी के अन्दर वास्तविक कोई लाभ नहीं उठाया है। त्रगर हम दूसरे राष्ट्रों का अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें उनकी हालतों का सावधानी से विश्लेषण कर लेना चाहिए। पश्चिम के प्रजातंत्र में अधिक प्रगति नहीं होने का कारण यह है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने की समस्यात्रों का मौलिक इल नहीं निकाला है।

पिछले व्याख्यानो में हमने देखा कि पश्चिम के लोगो ने प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने का कोई ठीक-ठीक रास्ता नहीं पाया है और प्रजातंत्र की

सत्यता अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी है। गत दो-तीन शताब्दियों में प्रजातत्र की भावना घहराते हुए जल-प्रवाह के समान बढ़ी है। जिन समस्यात्रो के समम्भने का कोई उपाय लोग नहीं निकाल सके थे उनकी धारा के साथ जनता स्वभावतः ही बहती चली गई है। हाल में जो प्रजातंत्र में प्रगति हुई है वह विचारपूर्ण पांडित्य का फल नहीं है बल्कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के श्रनुसरण करने का फल है। इसी कारण, प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने का कोई मौलिक उपाय पहले नहीं सोचा गया था। समस्या के ऊपर प्रारम्भ से अन्त तक विचार नहीं किया गया। इसलिए प्रजातंत्र के आधे रास्ते में ही पश्चिम की जनता को अनिगनत असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करना पडा। क्रान्ति के समय से चीन यूरोप ब्रौर ब्रमेरिका का पदानुसरण कर रहा है त्र्यौर वह राजनीतिक प्रजातंत्र को कार्यान्वित करना चाहता है। चॅकि पश्चिम में राजनीतिक प्रजातंत्र विकसित होकर प्रतिनिधि-मूलक शासन तक पहुँचा है इसलिए चीन में भी प्रतिनिधि-मूलक शासन ही होना चाहिए। लेकिन पश्चिम के प्रतिनिधि-मूलक शासन की अच्छी बातों को चीन ने नहीं सीखा है लेकिन बुरी बातों की नकल उसने दस गुना क्या सौ गुना अधिक की है। प्रतिनिधि-सभा (पार्लियामेंट) के सदस्य केवल 'सूत्रर', कूड़ा-कर्कट श्रौर भ्रष्ट हो गए हैं श्रौर ऐसे हो गए हैं जैसा कि संसार में पहले कहीं नहीं देखा गया है। प्रतिनिधि-मूलक शासन की ऐसी विचित्र हालत ! चीन केवल पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था से अञ्छी तरह शिला लेने में ही असफल नहीं हुआ है बल्कि उससे वह भ्रष्ट भी हो गया है।

जो कुछ भी मैंने अब तक कहा है अससे आप निश्चय ही अनुभव करते हैं कि प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था को कार्योन्वित करने के लिए कोई अव्छी मौलिक प्रणाली नहीं है। इसलिए हमें अपने यहाँ प्रजातंत्र को लागू करने में पूर्णरूप से नकल नहीं करनी चाहिए। तब हम कौन से रास्ते का अनुसरण करें ? चीन में और भी बहुत से दिक्यानूसी और शिक्तशाली प्रतिक्रियावादी हैं जो प्रजातंत्र को मिटाकर निरंकुश शासन की स्थापना और राजतंत्र को पुनः कायम करना चाहते हैं और इसे ही चीन के उद्धार का मार्ग मानते हैं। संसार की गित को समक्तने वाले स्वभावतः यह जानते हैं कि यह तरीका गलत है और इसलिए हमें उसका विरोध करना चाहिए। अगर हम शासन-व्यवस्था के अव्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम पहले शासन के सही अर्थ को समक्ते। आप समी लोगों को शासन की व्याख्या

याद होगी जो मैंने प्रथम व्याख्यान भें की है। सम्पूर्ण जनता की कार्रवाइयों का नियंत्रसा ही शासन है। हजारा वर्षों से चीन की सामाजिक भावनाएँ. श्राचार-विचार श्रीर श्रभ्यास पश्चिम के समाज से बहुत ही मिन्न रहे हैं। इसलिए चीनी समाज को नियंत्रित करने की प्रखाली पश्चिम देशों से भिन्न होगी। जिस प्रकार हम पश्चिम की मशीन की नकल करते हैं उसी प्रकार से हमें वहाँ की सभी चीज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जब पश्चिम की किसी मशीन को व्यवहार में लाने की उसकी किया सीख जाते हैं तो हम उस मशीन को किसी समय श्रीर किसी जगह व्यवहार में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए बिजली की रोशनी को लीजिए। वह किसी भी ढंग के चीनी घर में लगाई श्रीर व्यवहार की जा सकती है। लेकिन पश्चिम के सामाजिक ब्राचार-विचार तथा भावनाएँ हमारे ब्राचार-विचार ब्रौर भावनाब्रों से अनगिनत बातों में भिन्न हैं। चीन के आचार-विचार और लोकप्रिय भावनात्रों की बिना परवाह किए अगर हम पश्चिम की मशीन की तरह सामाजिक नियंत्रण की पश्चिमी प्रणाली को दृढता और तेजी के साथ अपनाना शुरू करें तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे। यद्यपि शासन (कानून श्रीर कायदे जिनसे समाज नियंत्रित होता है ) एक तरह की अदृश्य मशीन है-जैसा कि इस बात से सिद्ध होता है कि हम संगठित शासन-व्यवस्था को एक 'ग्रवयय' (Organ) कहते हैं,—तथापि देखी जाने वाली मशीन, तो पदार्थ-विज्ञान के नियमों के अनुसार बनती है जब कि अदृश्य मशीन मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर कायम होती है । पदार्थ-विज्ञान की दिशा में कई सी वर्षों से अनुसन्धान किया गया है पर मनोविज्ञान तो केवल बीस या तीस वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ है और इसने अभी बहुत प्रगति नहीं की है। इसलिए यह अन्तर है कि जड़ पदार्थों और शक्तियों का नियंत्रण करना यद्यपि हमें पश्चिम से सीखना चाहिए फिर भी व्यक्ति के नियन्त्रण करने के लिए हमें केवल पश्चिम से नहीं सीखना चाहिए। जड़ पदार्थों के नियन्त्रण करने के सिद्धान्तों ऋौर तरीकों के ऊपर पश्चिम वालों ने बहुत पहले से विचार किया है श्रीर उन्हें कार्यान्वित भी किया है। इसलिए-हम पश्चिम की भौतिक सम्यता का पूर्णरूप से अनुसरण कर सकते हैं। इस उन सिद्धान्तों और तरीको को चीन में लागू करने की दिशा मे अन्धानुकरण कर सकते हैं और ऐसा करने पर भी इम रास्ते से नहीं बहकेंगे। लेकिन पश्चिम ने शासन-व्यवस्था के सिद्धान्तों

१. प्रजातंत्र पर दिया गया प्रथम व्याख्यान्

पर ग्रभी विचार नहीं किया है ग्रौर शासन-व्यवस्था को ठीक तरह से लागू करने के तरीकों की खोज मौलिक रूप से नहीं की है। इसलिए चीन स्राज जब स्रपने वहाँ प्रजातन्त्र लागू करना चाहता है स्रीर स्रपने यहाँ की शासन-व्यवस्था में सुधार करना चाहता है तो उसे केवल पश्चिम का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए एकदम मौलिक तरीका ज़रूर हूँ दु निकालना चाहिए । अगर हम दूसरों का अन्धानु-करण करते हैं तो इम राष्ट्रीय भलाई स्त्रौर जनता की जीविका पर गहरा त्राघात करेंगे। पश्चिम का त्रपना समाज है श्रीर हम लोगों का त्रपना समाज है श्रौर दोनो की भावनाएँ श्रौर श्राचार-विचार एक नहीं है। श्रगर हम अपनी सामाजिक हालतों के अनुसार आधुनिक संसार की गति का श्रनुसरण करते हैं तभी हम श्रपने समाज को सुधारने श्रीर श्रपने राष्ट्र को श्रागे बढाने की श्राशा रख सकते हैं। श्रगर हम श्रपनी सामाजिक हालतों पर त्रिना ध्यान दिए ही केवल संसार की गति का अनुसरण करते हैं तो हमारे राष्ट्रं का हास होगा ख्रीर हम संकट में पड़ेंगे। अगर हम चीन की प्रगति चाहते हैं श्रीर श्रपनी जाति को सुरिवत रखना चाहते हैं तो हम स्वयं ही प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करें श्रीर इसके श्रादर्श को प्राप्त करने के श्रब्छे तरीकों पर एकदम मौलिक ढंग से विचार करें।

क्या हम प्रजातन्त्रात्मक शासन चलाने के लिए वास्तविक रास्ता पा सकते हैं? यद्यपि हम पूर्णरूप से यूरोप श्रौर श्रमेरिका का श्रनुसरण नहीं कर सकते तथापि हम उनकी गतिविधि श्रच्छी तरह देख सकते हैं। श्रौर उनके प्रजातन्त्र सम्बन्धी श्रनुभवों का श्रध्ययन सावधानीपूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि यद्यपि पश्चिम का प्रजातन्त्र विकास की उच्च सीढ़ी तक नहीं पहुंचा है या पश्चिम उसका मौलिक हल नहीं निकाल सका है फिर भी बहुत से पश्चिम के विद्वान प्रजातन्त्र के श्रध्ययन में बहुत समय लगा रहे हैं श्रौर बराबर नए-नए सिद्धान्त प्रकाश में ला रहे हैं। साथ-साथ पश्चिमी राष्ट्रों ने गत शताब्दी में कम श्रनुभव, नहीं प्राप्त किया है श्रौर इस श्रनुभव तथा विभिन्न नए सिद्धान्तों को हमें श्रपने श्रध्ययन की सामग्री बनानी चाहिए श्रन्थथा हम श्रपनी ही बुराई करने में श्रपना समय बरबाद करेंगे या केवल विश्विमी की लकीर पर चलते रहेंगे।

विदेशी विद्वानों ने प्रजातन्त्र की ऐतिहासिक बातों के अध्ययन से बहुत से नए-नए सिद्धान्त निकाले हैं। एक अमरीकी विद्वान ने सबसे नया सिद्धान्त यह निकाला है कि सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार ही आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक

राष्ट्र कें लिए सबसे बड़ा खतरा है जिसके नियंत्रण का कोई भी उपाय जनता के पास नहीं है; लेकिन फिर भी सबसे अञ्च्छी बात यह होगी की सम्पूर्ण जनता द्वारा नियंत्रित सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार सम्पूर्ण जनता की भलाई के लिए स्थापित हो । यह बहुत ही नया सिद्धान्त है । सबसे डरने की बात ग्रीर सबसे अञ्बंधी बात दोनो ही सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार है । इस सिद्धान्त में पहली बात यह है कि जनता सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार से भय खाती है क्योंकि वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। तब सम्पूर्ण जनता की भलाई के लिए काम करने वाली सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार कैसे कायम की जा सकती है ? बहुत से देशों में, जहाँ प्रजातत्र का विकास हो रहा है। वहाँ की सरकार कमजोर होती जा रही है जब कि जहाँ प्रजातंत्र कमजोर है वहाँ की सरकार बहत ही दृढ है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि गत कुछ शताब्दियों में यूरोप की सबसे शक्तिशाली सरकार जर्मनी में विसमार्क की सरकार थी। उसकी सरकार सचमुच ही सर्वशक्ति-सम्पन्न थी। जर्मनी की सरकार प्रजातंत्र का हिमायती नहीं थी क्योंकि पहले उसने प्रजातंत्र का विरोध किया था फिर भी वह सर्वशक्ति सम्पन्न हो गई। प्रजातंत्र हिमायती सरकारों में कोई भी ऐसी नहीं है जिसे सर्वशाक्तिसम्पन्न कहा जा सके। एक स्विस विद्वान ने कहा है कि जब से विभिन्न राष्ट्रों ने प्रजातंत्र अपनाया है, वहाँ की सरकार की शक्ति में हास हुआ है। इसका कारण यह है कि जनता इस बात से डरती है कि अगर सरकार को शक्ति मिल जाती है तो वह (जनता) उस पर (सरकार पर) नियंत्रण नहीं रख सकेगी। इस प्रकार जनता बराबर अपनी सरकार पर श्रंकुश रखती है कि जिसमें वह सर्वशक्ति-सम्पन्न न हो सके। इसलिए प्रजातंत्रात्मक देशों को इस कठिनाई का इल निकालना चाहिए। लेकिन सरकार के प्रति जनता के रुख में जब तक परिवत्त न नहीं होता है तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। जनता द्वारा बराबर सरकार के विरोध करने का कारण यह है कि क्रान्ति के बाद जो समानता श्रीर स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वह श्रावश्यकता से श्रिधिक विकसित हो गई श्रीर एक विशेष समुदाय ने उसका दुरुपयोग किया ऋौर उस पर किसी प्रकार का बंधन न रखकर हर दिशा में उसकी अति कर दी। उसका फल यह हुआ कि सरकार प्रा हो गई श्रीर राज में सरकार के रहते हुए भी वह बिना सरकार के राज के समान हो गया। ऊपर कथित स्विस विद्वान ने इस बुरी प्रवृत्ति को देखा और उसके सुधार का यह उपाय बताया कि जनता को सरकार के

प्रति रुख में परिवर्त्तन करना चाहिए। उनके कहने का क्या अर्थ है ? जनता के रुख से सरकार का क्या संबंध है ?

चीन के लंबे युग के इतिहास में जनता का रुख सरकार के प्रति कैसा रहा है ? हम जब चीन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जनता याव्, षुन्, य्, थाङ्, वन्-वाङ् ग्रीर नुवाङ् नामक सम्राटो की बराबर प्रशंसा श्रौर इज़्जत करती रही है। हरएक युग की चीनी जनता यह श्राशा करती थी कि उसे बराबर वैसी ही सरकार मिले जो उसकी भलाई पर ध्यान दे। चीन में पश्चिमी प्रजातंत्र के प्रवेश के पहले चीनी जनता की सबसे बड़ी इच्छा याव्, पुन्, यू, थाङ् वन्-वाङ् श्रीर वु-वाङ् जैसे सम्राटो के पाने की थी ताकि वह शांति श्रीर श्रानन्द का उपभोग कर सके। पहले की चीनी जनता का सरकार के प्रति ऐसा ही रुख था। लेकिन हाल में हुई क्रांति के समय से लोगों ने प्रजातंत्रात्मक विचारों को अपना लिया है और अब वे शाचीन सम्राटों को नहीं चाहते हैं। जनता कहती है कि वे सब तो निरंकुश शासक थे इसलिए प्रशंसनीय नहीं हैं: हाँ वे महान ज़रूर थे। यह इस बात का द्योतक है कि जनता के दिल में प्रजातंत्र के विचार पैदा होने से उसका रुख सरकार के प्रति विरोध करने वाला हो गया है। चाहे कितनी भी अञ्छी सरकार क्यों न हो वह उससे संतुष्ट नहीं है। अगर हम उसके इस रुख को बना रहने दें श्रीर उसके परिवर्त्तन के लिए कोई कोशिश न करें तो सरकार के लिए किसी प्रकार की प्रगति करना अत्यन्त ही कठिन हो जायगा। इस जनता के इस रुख को कैसे बदल सकते हैं १ पश्चिम के विद्वान किवल इतना ही जानते हैं कि रुख में परिवर्त्त होना चाहिए लेकिन अब तक वे परिवर्त्तन करने का कोई उपाय नहीं सोच सके हैं।

जब हमने यहाँ क्रान्ति शुरू की थी तो हमने प्रजातंत्र कायम करने की घोषणा की थी त्रौर मैंने प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने की समस्या के हल करने का एक उपाय भी सोचा है। मैंने जो उपाय सोचा है वह राजनीतिक सिद्धान्तों में एक नया त्राविष्कार है त्रौर सम्पूर्ण समस्या का मौलिक हल है। मेरा सिद्धान्त उस स्विस विद्वान् के सिद्धान्त के समान ही है कि सरकार के प्रति जनता के रुख में परिवर्त्त न होना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धान्त ठीक है

<sup>ं</sup> रे. ये सब प्राचीन चीन के सम्राट थे। इनके खिए राष्ट्रवाद के तीसरे ज्याच्यान का क्रमशः नोट न० १८,१६, २०, २१,८ और २३ देखिए।

श्रंथांत् सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता के में श्रन्तर होना ही चाहिए। पश्चिमी विद्वानों ने श्रव तक इस सिद्धान्त को नहीं समका है। मेरे कहने का तालर्य क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए मानव समाज के साथ में श्रपने सिद्धान्त पर एक सरसरी निगाह डालूंगा।

मैं किस आधार पर मानव समाज को वर्गा मे विभक्त करता हूँ ? मैं मानव समाज को हर व्यक्ति की स्वाभाविक बुद्धि स्रीर योग्यता पर वर्गों में विभक्त करता हूँ। मैं मनुष्य जाति को तीन वर्गों में विभक्त करता हूँ ? पहला वर्ग उनका है जो पहले ही देखते श्रौर समसते हैं। ये तोन अतिमा वाले होते हैं तो किसी चीज़ पर एक नजर देकर उसमें निहित अनिगनत सिद्धान्तो को जान जाते है; जो एक शब्द मुनकर तत्काल ही बड़े-बड़े काम कर दिखाते हैं। जिनकी भविष्य देखने की योग्यता आरे अनिगनत सफलताएं संसार को श्रागे बढाती हैं श्रीर मनुष्य जाति को सम्यता प्रदान करती हैं। ये श्रग्रसोची श्रीर दूरदर्शी व्यक्ति मनुष्य जाति के निर्माता हैं। दूसरा वर्ग उनका है जो बाद में देखते श्रौर समऋते हैं। इनकी प्रतिमा प्रथम वर्ग वालों से निम्न कोटि की होती है। ने किसी चीज का निर्माण या अविष्कार नहीं कर सकते. केवल पहले वर्ग वालो द्वारा किए गए कामो को सीखकर उनका अनुसरण श्रीर उनकी नकल कर सकते हैं। तीसरे वर्ग में वे हैं जो न देखते हैं श्रीर न सममते हैं। इन्हें दूसरे वर्ग वालों से भी कम बुद्धि ब्रौर योग्यता होती हैं। ये सिखाने पर भी नहीं समऋते हैं केवल काम करना जानते हैं। राज-नीतिक ग्रान्दोलन के शब्दों में कहें तो पहला वर्ग श्राविष्कारकों का (Discoverers) दुसरा वर्ग उन्नायकों का (Promoters) श्रौर तीसरा वर्ग काम करने वालों (Operators) का है। हर चीज़ की प्रगति कार्य पर निर्भर करती है इसलिए संसार की प्रगति की जिम्मेवारी तीसरे वर्ग पर रहती है। उदाहरण के लिए देखिए:-विदेशी ढंग के एक बड़े मकान का निर्माण करना कोई ऐसी बात नहीं है जो साधारण लोगो द्वारा हो सकती हो । पहले तो इसके लिए इंजिनियर की ज़रूरत है जो प्रस्तावित मकान में लगने वाली चीज़ों श्रीर कामों का पूर्ण तखमीना करेगा श्रीर तब ब्यौरेवार ढंग से मकान

३. इनके खिए चीनी शब्द छ्वान् और नन् है जिनके कितने ही अर्थ होते हैं। इनसे क्रमशः श्रिकार और शक्ति का भी षोध होता है सार्वभौमिकता और योग्यता का भी।

का ढाँचा ठीकेदार के लिए तैयार करेगा। ठीकेदार पहले मकान के ढाँचे को अच्छी तरह सममेगा और तब मजदूरों से समान दुलवाएगा और ढाँचे के अनुसार उनसे काम करवाएगा। मजदूर मकान के ढाँचे को नहीं समफ सकते। वे केवल ठीकेदार के बनाए अनुसार काम करेगे और उसकी आजानुसार एक ईंटा वहां जोडेंगे और एक खपड़ा वहाँ रखेंगे। यह एक साधारण काम है। इसी तरह ठीकेदार मकान बनाने के खर्चे का पूरा तखमीना करने में या मकान का ढाँचा तैयार करने में असमर्थ है वह केवल मकान इंजिनियर के ढाँचे का अनुसरण कर सकता है अौर मजदूरों को ईंट जोड़ने और खपड़ा छाने का हुक्म दे सकता है। मकान इंजिनियर जो ढाँचा-बनाता है वह पहले जमीन (जिस पर मकान बनेगा) देखता है और सोचता समफता है। ठीकेदार उस बने ढाँचे को देखकर समफता है और हंट-खपड़ा जोड़ने-छाने वाले मजदूर न देखते हैं और न समफते हैं। इर शहर में विदेशी ढङ्ग का मकान बनाना इंजिनियर, ठीकेदार और मजदूर इन तीन वर्गों के सहयोग पर निर्भर करता है।

संसार की सभी बड़ी-बड़ी सफलताएँ इन्हीं तीन वर्गों पर निर्भर करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा वर्ग काम करने वालों का है जो न तो कुछ जानता है और न कुछ समकता है। इससे कम संख्या वाला वर्ग उनका है जो बाद में जानते श्रीर समऋते हैं श्रीर सबसे छोटा वर्ग उनका है तो पहले ही जानते श्रीर समऋते हैं। बिना उन मनुष्यों के जो पहले देखते श्रीर समभते हैं संसार में आविष्कारकों का होना सम्भव नहीं है। बिना उन मनुष्यों के जो बाद में देखते श्रीर समभते हैं संसार में उन्नायक नहीं हो सकते श्रीर बिना उन मनुष्यों के जो न देखते हैं न समभते हैं संसार में व्यावहारिक काम करने वाले नहीं होगे। संसार के किसी कार्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए निश्चित रूप से पहले आविष्कारक, बाद में उन्नायक और सबसे श्रान्त में एक बड़ी संख्या में काम करने वालों की ज़रूरत होती है। संसार की प्रगति इन्हीं तीन प्रकार के लोगों पर निर्भर करती है ब्रौर किसी भी वर्ग के श्रभाव में काम नहीं चल सकता है। संसार के जो राष्ट्र श्रपने यहाँ प्रजातंत्र को कार्यान्वित करना चाहते हैं श्रीर शासन-व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं उन्हें जो पहले देखता है, जो बाद में देखता है श्रौर जो नहीं देखता है इनमें से प्रत्येक को शासन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। हम इस बात को ज़रूर समक्त लें कि राजनीतिक प्रजातंत्र हमें प्रकृति द्वारा नहीं मिला है यह मनुष्यों के कार्य से उत्पन्न हुन्ना है। हम प्रजातंत्र का निर्माण

करें और तब जनता को उसका उपयोग करने दें। हम इसकी इंतजारी नहीं करें कि जनता लड़कर प्रजातंत्र लेगी।

कछ दिन पहले कोरिया में मेरी एक जापानी राजकर्मचारी से मुलाकात हुई थी। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उनसे कोरिया की क्रान्ति के बारे में पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि कोरिया वालों की क्रान्ति सफल होगी ? चॅकि उनके पास इस प्रश्न का कोई प्रस्तुत उत्तर नहीं था इसलिए मैंने पनः पूछा कि जापानी राजकर्मचारियों का कोरिया वाले के राजनीतिक अधिकार के प्रति क्या रुख है ? उन्होंने उत्तर दिया—'हमें इंतजार करके देख लेना है कि कोरिया की जनता किस ढंग का प्रजातंत्रात्मक विचार अपनाती है। अगर वह अपने अधिकार के लिए काफी लड़ना जानती है तो हमें निश्चय ही उसकी राजनीतिक सार्वभौमिकता लौटा देनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान समय में वह अपने अधिकार के लिए उतना लड़ना नहीं जानती है इसलिए हम जापानी लोग उसके लिए कोरिया पर शासन करेंगे ही।' इस प्रकार की बात सनने में सदा ही अच्छी लगती है लेकिन हम क्रान्तिकारी लोगो को अपनी जनता के साथ इसी प्रकार नहीं पेश आना चाहिए जिस प्रकार कि जापानी लोग कोरिया वालों के साथ पेश रहे हैं। हमें तब तक प्रजातंत्र देने के लिए नहीं ठहरना चाहिए जब तक कि जनता उसके लिए नहीं लड़ती है। क्योंकि चीन में बहुसंख्यक वे लोग हैं जो न देख सकते हैं न समझ सकते हैं श्रीर मुक्ते तो इसमें भी सन्देह है कि श्रव से हजारों वर्षों के बाद तक भी यहाँ के लोग इस बात को समभ सकेंगे कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या नहीं। जिन्हें इस बात का गर्व है कि वे दूरदर्शी हैं या देखकर समक्तने वाले हैं उन्हें जापानियों की तरह केवल अपने स्वार्थों को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए। उन्हें पहले जनता के स्वार्थ की बात देखनी चाहिए त्रौर सम्पूर्ण राष्ट्र की राजनीतिक सार्वभौमिकता के हाथों में सौंप देनी चाहिए।

चूंकि पश्चिम ने प्रजातन्त्र की किठनाइयों को त्राव तक इल नहीं किया

• है इसलिए केवल पश्चिम वालों की नकल करके ही हम प्रजातन्त्र का इल नहीं

निकाल सकते। हमें नये रास्ते की त्रोर देखना चाहिए त्रौर वह नया रास्ता

जैसा कि स्विस विद्वान् ने कहा है, सरकार के प्रति त्रपने क्ख के बदलने पर

निर्भर करता है। इस इख में परिवर्षन लाने के लिए हमें साफ-साफ सार्व
मौमिकता त्रौर योग्यता के त्रान्तर को समफ लेना चाहिए। इस त्रान्तर को

समफने के लिए हमें पिछले ब्याख्यानों में कहीं गई कुछ बातों पर गौर करना

चाहिए। पहली बात जनता की सार्वभौमिकता की परिभाषा है। संदोप में इसका अर्थ जनता द्वारा शासन का नियंत्रण है। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए कहें तो पहले जमाने में कौन शासन पर नियंत्रण रखता था? दो प्राचीन चीनी कहावते हैं, एक है जो सरकार के अन्दर किसी पद पर नहीं है वह शासन के साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखता है और दूसरी है 'परिषद में सर्व साधारण लोग नहीं हैं।' ये कहावते इस बात की परिचायक हैं कि राजनीतिक सार्वभौभिकता पूर्णरूप से सम्राट के हाथों में थी और जनता को उससे कुछ भी लेना-देना नहीं था। आज हम लोग जो प्रजातन्त्र के हिमायती हैं जनता से हाथों में राजनीतिक सार्वभौमिकता देना चाहते हैं। तब जनता क्या हो जाएगी ? चूंकि चीन में क्रान्ति हो गई है और उसने प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली को अपनाया है इसलिए हर काम में जनता को आवाज मिलनी चाहिए। वर्तमान काल के शासन को लोकप्रिय शासन कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रजातन्त्र के अन्दर हम जनता को राजा बनाते हैं।

चीन के पिछले हजारो वर्ष के इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि जनता की भलाई ख्रौर सुख की जिम्मेवारी जिन सम्राटो ने महसूस की थी वे थे--याव् पुन्, यू, थाङ्, वन-वाङ् ऋौर वु वाङ्। जनता की भलाई के लिए और किसी सम्राट ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया। चीन के सभी सम्राटों में केवल याव् , षुन्, यू , थाङ् , वन-वाड् श्रौर वु-वाङ् ने ही श्रञ्छी तरह से ग्रापने शासन के कर्तव्य को पूरा किय़ा है। इसलिए वे 'ऊपर में स्वर्ग के सामने कसूरवार नहीं हुए? श्रौर 'नीचे में मनुष्यों के सामने लिंडजत नहीं हए। अपने दो गुणो के कारण ही वे उच ब्रादर्श ब्रीर पुश्त दरपुश्त द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर सके । उनमें पहला गुर्ण था योग्यता, जिसके कारण वे अञ्छा शासन स्थापित करने में और जनता की भलाई की खोज करने में समर्थ हो सके। दूसरा गुण था उनका सुन्दर चरित्र। 'मनुष्य के प्रति सदय होना त्रौर सभी प्रािख्यों के प्रति दयालु होना, घायल तथा पीड़ितों के प्रति उदार भावना रखना ऋौर ऋपने बाल-बचों की तरह मनुष्यों को प्यार करना' ही मुन्दर चरित्र है। चॅकि उनमें ये दो अञ्छे गुण थे इसलिए वे सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी उठाने में श्रीर लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ हो सके । केवल इन्हीं सम्राटों को ऋपनी सन्तानों से इज्जत मिली । हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि और कितने सम्राट चीन में हुए । चीन में हुए सम्राटों में से अधिक समाठों नाम भी उनकी संतानों को याद नहीं है। केवल याव्, जुन, थाङ, 

था। अधिकांश दूसरे सम्राटों में योग्यता और चरित्र की कमी थी फिर भी उनके हाथों में पूर्ण सार्वभौमिक शक्ति थी।

श्राप सबो ने चीन के इतिहास को श्रुच्छी तरह पढ़ा है श्रीर मुके विश्वास है कि आपमें से हर आदमी ने खासकर 'तीन राजो की कहानी' ४ नामक पुस्तक तो अवश्य ही पढी है। हम अपनी बात का एक उदाहरण इस किताब से लें। श्राप सबो को याद होगा कि चु-को ल्याङ बहुत ही विद्वान श्रीर योग्य राजनीतिज्ञ था। वह पहले ल्यु पइ नामक सरदार के यहाँ था बाद में त्राह तोउ के यहाँ रहने लगा। त्राह तोउ बड़ा मूख था श्रौर उसमें कुछ भी योग्यता नहीं थी। यही कारण था कि क्यों ल्यु पइ ने मरने के पहले च-को ल्याङ से कहा- 'ग्रगर ग्राह तोउ तुम्हारा समर्थन पाने के योग्य है तो उसका समर्थन करो अन्यथा तुम उसे हटा सकते हो।' ल्यु पह की मृत्य के बाद भी चु-को ल्याङ ने अपने उज्वल चरित्र का परिचय दिया। यद्यपि आह तोउ निकम्मा था तो भी चु-को ल्याङ सदा की तरह उसके भी प्रति तब तक अपनी राजभक्ति दिखाता रहा जब तक कि वह अपने पद पर काम करते-करते बृढा होकर मर नहीं गया । इस प्रकार निरंकुश शासन-काल में शासक के पास चाहे कोई योग्यता न भी हो पर उसके पास बड़ी शक्ति रहती थी। ब्राह तोउ ब्रौर चु-को ल्याङ ने 'तीन राजों के युग' में हमारे सामने इसका स्पष्ट उदाहरण रखा है। चु को ल्याङ्योग्य था पर उसे शक्ति नहीं थी, श्राह तोउ के पास शक्ति थी पर वह योग्य नहीं था। श्राह तोउ निकम्मा था पर उसने शासन-प्रबन्ध करने का भार चु-को ल्याङ पर छोड़ दिया था। च-को ल्याङ बहुत ही योग्य था इसलिए वह पश्चिमी षु ( श्राधुनिक सञ्चान् प्रान्त ) में बहुत ही सुन्दर शासन व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सका। साथ-साथ वह अपनी सेना छः बार छी पर्वत को पारकर उत्तरी राजों पर श्राक्रमण करने के लिए ले जा सका। तथा वह श्रीर बु राजों के साथ 'त्रिगुट शक्ति संघ' स्थापित करने में समर्थ हो सका। चु-को ल्याङ् श्रीर श्राह तोउ के बीच की तुलना हम लोगों को सार्वभौमिकता और योग्यता के अन्तर को समभने में मदद करती है।

निरंकुश शासन के युग में पिता और बड़े माई राजा होते ये और बेटे तथा छोटे माई उत्तराधिकारी। उनके पास (बेटों तथा छोटे माइयों के

४. तीन राजों का काल सन् १२१-१६४ ई० तक है। यह युग अपने सैनिक शक्ति और बहादुरी के कामों के लिए प्रशिद्ध है। 'तीन राजों की कडानी' नामक उपन्यास में इस युग का वर्णन हैं।

पास ) कुछ भी योग्यता न होने पर भी वे किसी दिन राजा हो सकते थे। इस प्रकार निकम्मे ब्रादिमयों के पास सार्वभौमिक शक्ति रहती थी। ब्रब जब हमने प्रजातन्त्र की स्थापना की है श्रीर जनता को शासक मान लिया है तो क्या त्राप यह देखने की चेष्टा करेंगे कि हमारे चालीस करोड़ लोग किस समदाय के हैं ? यह ठीक बात है कि उनमें सब के सब भविष्य-दशी नहीं हो सकते हैं श्रीर उनमें से बहुत भविष्यदर्शियों के श्रनुयायी भी नहीं है। अधिकतर वे लोग हैं जो न दुरदर्शी हैं ब्रौर न अप्रसोची ही। अब हमारी प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनता के प्रभुत्व पर निर्भर करती है इसलिए हमारे चालीस करोड़ लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं। राष्ट्र के इन्हीं चालीस करोड लोगों के हाथा में सार्वभौमिक शक्ति है जिससे वे सरकार पर नियंत्रण रखेंगे। इन राजनीतिक सम्राटों की तुलना त्राप किससे करेंगे ? मैं समफता हूँ कि ये लोग बहुत दूर तक ब्राह तोउ के समान है। वास्तव में इनमें से हरेक त्राह तोउ है जिसे शासक की प्रवल शक्ति प्राप्त है। त्राह तोउ की कोई योग्यता नहीं थी लेकिन चु-को ल्याङ् ने सब काम किया इसलिए ल्यु-पइ की मृत्यु के बाद भी पश्चिमी पु अच्छी तरह व्यवस्थित था। पश्चिम के लोग सर्वशक्ति-संपन्न सरकार का विरोध करते हैं। इस खराबी को दूर करने के लिए स्विस विद्वान कहते हैं कि जनता को सरकार के प्रति अपने रुख में परिवर्तान करना चाहिए: उसे सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार के प्रति जनता के रुख में परिवर्त्त हो जाने के बाद दूसरा कदम क्या होगा ? इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन मैं करता हूँ वह यह है कि सर्वभौमिकता को योग्यता से पथक समभाना चाहिए। बिना इस साफ अन्तर को समभे हम सरकार के प्रति जनता के रुख में परिवर्त्त न होने की आशा नहीं रख सकते हैं। आह तोड जानता था कि वह निकम्मा है इसलिए उसने चु-को ल्याङ के ऊपर राज के सभी राजनैतिक प्रभुत्व को सौंप दिया और उसे अपनी ओर से शासन करने का अधिकार दिया। इसलिए जब चु-को ल्याङ् उत्तरी अभियान के लिए निकला तो उसने त्राह तोउ को एक ।त्र दिया जिसमें उसने उसे (त्राह तोउ) सलाह दी कि राजभवन और राजसभा के मामलो को साफ-साफ अलग कर ले। ऋह 'तोड सजभवन के कत्त व्य को कर सकता था लेकिन राजसमा के कर्च व्य को वह अर्केला पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि वे सब शासन-प्रबन्ध के काम थे। चु-को ल्याङ्द्रारा कहा गया राजभवन श्रीर राजसभा के बीच का श्रन्तर ही सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता के बीच का श्रन्तर है। राष्ट्र पर शासन करने में

हमें वैसा ही अन्तर करना चाहिए। यह हम कैसे कर सकते हैं ? अगर हम संसार के कामों के प्रति विस्तत और निष्पच दृष्टि रखें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर ब्रादमी शासन के प्रति एक विशेष उक्क का विचार रखता है जो हज़ारों वर्षा के निरंकुश शासन के कारण पैदा हुन्ना है। निरक्श शासन के इस लम्बे काल में निकम्मे आदमी गद्दी पर बैठते आए हैं श्रौर चालीस करोड़ जनता उनकी गुलाम रही है। श्रव यद्यपि निरंक्श सत्ता समाप्त हो गई है तथा प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई है ब्रौर हम स्वतन्त्र-से हो गए हैं लेकिन फिर भी जनता के दिल से निरंक्श शासन की भावना नहीं गई है और वह अभी तक भी डरती है कि सम्राटों की नाई आज की सरकार भी उसे सताएगी। राजतत्र श्रौर निरक्कश शासन के डर से वह सरकार को ही मिटा देना चाहती है त्रीर इस प्रकार सरकार के प्रति शत्रुता का भाव दिनो दिन बढ़ता ही जाता है। वत्त भान समय का विरोध सम्राटो के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली प्राचीन भक्ति की प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सम्राट के प्रति ऋत्यन्त सम्मान की भावना से जनता का रुख इटकर वह सभी प्रकार की सरकार के विरुद्ध हो गया है। सचसुच में सम्राट के प्रति भक्ति दिखाने की प्राचीन प्रथा गलत थी लेकिन वर्त्त मान काल में सभी प्रकार की सरकार का विरोध करना भी गलत है।

इस बात को समम्मने के लिए कि यह गलत धारणा आज कैसे मिट सकती है हमें हज़ारो वर्ष पीछे, के राजनीतिक इतिहास को देखना पड़ेगा। निरंकुश सम्राटों के पहले चीन में याव् और षुन् अत्यन्त ही अच्छे शासक थे। उन्होंने गद्दी योग्य आदमियों के लिए छोड़ दी थी; अपने परिवार वालों के लिए नहीं रखी थी। याव् और षुन् के समय तक निरंकुश शासन विक-सित नहीं हुआ था। उनके पहले नाम लेने भर को ही निरंकुश शासन था और योग्य मनुष्य जो सब की मलाई के लिए अच्छा शासन-प्रबन्ध कर सकता था वही सम्राट बनाया जाता था। मनुष्य और जङ्गली पशुआों के बीच के संघर्ष के असम्य काल में, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, राज का संगठन पूर्ण से नहीं हुआ था। लोग कुलो में विभक्त थे और कुछ चतुर तथा शक्तिशाली आदिमयों के ऊपर अपनी रज्ञा के लिए निर्मर रहते थे। उस समय लोगों को विषेले सांपों और जङ्गली जानवरों के आक्रमण का डर लगा रहता था, इसलिए रज्ञ की जिम्मेवारी लेने के लिए लड़ने की शक्ति (योग्यता) ज़रूरी थी। वे जो विषेले सांपों और खूंखार जानवरों पर विजय

प्राप्त कर सकते थे, योग्य समभे जाते थे। चॅकि उस काल के त्रादमियों के पास कोई हथियार नहीं था इसलिए सिर्फ खाली हाथ और मुद्दी से लड़ना पड़ता था। स्रतः सबसे मजबूत शरीर वाले व्यक्ति ही लोगों द्वारा मुखिया बनाए जाते थे। जो कुछ हो, चीन में ऐसे श्रादिमयों के राजा होने भी उदा-हरण मिलते हैं जो लड़ने के योग्य नहीं थे। सुइ रन्-शुने लकडी घिसकर **ब्राग उत्पन्न की ब्रौर** लोगो को ब्राग सें रसोई पकाना सिखाया। जिससे कची तरकारियां त्रीर कच्चे मास खाने से लोगो का पिंड छूटा श्रीर बहुत से स्वादिष्ट भोजनो का त्राविष्कार हुन्ना। इसलिए लोगों ने सुइ रन्-श को राजा बना दिया। लकड़ी घिसकर आग उत्पन्न करना और आग के जरिए रसोई पकाना सिखाना ये काम तो रसोइए के थे इसलिए इम कह सकते हैं कि एक रसोइया राज हो गया। पन्-नुङ् " ने सैकड़ो जड़ी-बूटियों की परीज्ञा कर रोगों को अञ्छा करने और मरे हुए को जिंदा करने की बहुत सी श्रीषियों का श्राविष्कार किया। ये श्राश्चर्यजनक श्रीर प्रशंसनीय काम थे. इसलिए लोगों ने उसे राजा बनाया। जड़ी-बूटियो की परीच्चा करना तो वैद्य का काम है श्रीर इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वैद्य राजा हो गया। शिएन-युत्रान् ने लोगों को कपड़ा बुनना सिखाया इसलिए जो दर्जी था वही राजा हो गया । यु छान्-श ने लोगो को मकान बनाना सिखाया इसलिए बढई राजा हुआ। इस प्रकार चीन के इतिहास में हम पाते हैं कि केवल लड़ने वाला ही राजा नहीं होता था बल्कि कोई भी जिसमें अत्यन्त योग्यता थी श्रीर जिसने नया श्राविष्कार किया था या जिसने मानव जाति के भलाई के लिए कोई भी बड़ा काम किया था, राजा हो सकता था ब्रौर शासन-प्रबन्ध कर सकता था। रसोइया, वैद्य, दर्जी, बढई तथा और भी खास योग्यतावाले दुसरे लोग राजा हुए हैं। विलियम पी॰ मार्टिन (William P. Martin) नामक एक अमरीकी प्रोफ़ेसर एक बार मनोरंजन के लिए पेकिङ के पश्चिमी पहाड़ की ब्रोर गया। रास्ते में उन्हें एक किसान से मुलाकात हुई श्रौर वे उससे बातचीत करने लगे। किसान ने प्रोफ़ेसर मार्टिन से पूछा-"क्यों नहीं कोई विदेशी श्राकर चीन का सम्राट होता है।' मार्टिन ने पूछा-- 'कोई विदेशी-चीन का सम्राट हो सकता है ?' किसान ने खेत में होकर गए तार-लाइन को दिखाकर कहा- 'जिस ब्रादमी ने वह चीज बनाई है वह चीन का सम्राट हो सकता है। किसान के दिल में था कि वृह

ये चीन के प्राग्ऐतिहासिक काल के पौराणिक सम्राट थे।

त्रादमी जो समाचार त्रीर संदेश-वाहक लोहे का तार त्राविष्कार कर सकता है निश्चय ही बड़ी योग्यता वाला होगा त्रीर वह ज़रूर चीन का सम्राट हो सकता है। इन सब बातों से हम देख सकते हैं कि चीनी जनता की त्राम धारणा है कि ऋत्यन्त योग्य श्रादमी को राजा होना चाहिए।

याव और पुन के समय के बाद से चीन के सम्राट धीरे-धीरे निरंकश होकर साम्राज्य पर अपना एकाधिपत्य जमाने लगे तथा जनता को स्वतन्त्रता-पूर्वक योग्य त्रादमी को राजा चुनने का त्र्राधिकार देने से इंकार करने लगे। ब्रगर त्राज के हमारे चालीस करोड़ लोगों को वोट द्वारा सम्राट चुनने को कहा जाय तथा उन्हें बिना बाहरी दबाव के पूर्ण प्रभुता श्रौर स्वतन्त्रता दी जाय श्रीर अगर उसी समय यावृ श्रीर षुन् पुनः जिंदा होकर श्रा जाएँ तो श्राप क्या सोचते हैं कि जनता किसको सम्राट चुनेगी ? मैं समकता हूँ कि वह नि:संदेह याव और षुन को चुनेगी। चीन की जनता को अपने सम्राट के प्रति उतना कट भाव नहीं है जितना कि पश्चिम वालों को अपने सम्राट के प्रति है। क्योंकि निरंकुश शासन चीन में उतना भयंकर कभी नहीं रहा जितना कि वह पश्चिम में रहा है। दो-तीन शती पहले यूरोप में राजात्रों का जुल्म श्रपनी सीमा पार गया था। जनता श्रपने शासकों को भयंकर बाढ या खुंखार जानवरो-साधातिक त्रास-के रूप में देखती थी। इसलिए जनता ने केवल श्रपने राजा को मानने से ही इंकार नहीं किया बल्कि राजा से संबंधित सभी बातों को भी जैसे सरकार ब्रादि मानने से इंकार कर दिया। ब्रब पश्चिम में प्रजातन्त्र कायम हो गया है स्त्रौर जनता के हाथों में स्त्रिधिकार है इसलिए सरकार को नहीं मानना सचमच में त्रासान हो गया है। पश्चिमी पू के राजा ब्राह तोउ के लिए चु-को ल्याङ् को हटाना क्या ब्रासान नहीं था ? लेकिन त्रगह वह चु को इटाता तो क्या पश्चिमी पु की सरकार बहुत दिनो तक टिक सकती ? क्या उत्तर के लोगो को सजा देने के लिए छ: बार सेनाएँ भी पर्वत के पार भेजी जा सकतीं ? ब्राह तोउ ने सभी बातों का ब्रानुभव किया इसलिए उसने पूर्ण प्रभुता चु-को ल्याङ को दे दी। शासन-प्रबन्ध को व्यवस्थित करना, दिल्ला राजों को दबाना, उत्तरी राजो को सजा देने के लिए सेना का अभियान कराना सभी बातें चु-को-ल्याङ द्वारा की गईं। अब हम प्रजातन्त्र का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए चीन के चालीस करोड़ लोग राजा हैं। वे आह तोउ हैं और आह तोउ को स्वभावतः ही चु-को ल्याङ्को अपनी आरे से शासन-प्रबन्ध करने तथा राज की बड़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए स्वागत करना चाहिए। जब से पश्चिम के राष्ट्रों

ने प्रजातंत्र का प्रयोग करना प्रारम्भ किया है तब से जनता ने सरकार के प्रति विरोध का रुख धारण कर लिया है श्रीर इसका मौलिक कारण उनका सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता में श्रन्तर नहीं करने की श्रसमर्थता है। जब तक इम इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करते है जैसे कि मैंने आप सबों के सामने रखा है, तब तक हम पश्चिम की लकीर पर ही चलते रहेंगे। मैंने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है उनके अनुसार अगर जनता सार्वभौमिकता श्रीर योग्यता के बीच के श्रन्तर को सममती है तो सरकार के प्रति उसके विरोध का भाव चला जायगा और सरकार को भी प्रगति करने का अवसर मिलेगा। चीन के लिए यह श्रन्तर कायम करना बहुत ही श्रासान होगा क्योंकि हम ब्राह तोउ ब्रौर चु-को ल्याङ् का उदाहरण ब्रपने सामने रख सकते हैं। अगर सरकार अच्छी है तो हम चालीस करोड़ लोग उसे चुको ल्याङ्बनने देंगे त्रौर राज की शक्ति उसे सौंप देंगे। त्रगर सरकार बुरी है तो हम चालीस करोड़ लोग अपने राजकीय प्रमुत्व का व्यवहार करेंगे अपर उसे हटाकर सार्वभौमिकता पुनः ऋपने हाथों में ले लेंगे। पश्चिम के लोगों ने सार्वभौमिकता त्र्रौर योग्यता के नीच कोई स्पष्ट ह्यन्तर नहीं किया है इसलिए गत दो तीन शताब्दियों के ऋम्दर प्रजातंत्र से पैदा हुई समस्यास्रों को वे इल नहीं कर सके हैं।

हम भूत वर्तमान के बीच एक श्रौर तुलना करें। प्राचीन काल में जो श्रच्छी तरह लड़ सकता था उसके सिर पर जनता राजमकुट रखती थी। श्रव श्रमीर लोग श्रपनी रचा के लिए मजबूत शरीर वाले सिपाहियों को श्रपने यहां रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए:—प्रान्तों की जनता को लूट श्रौर धन जमाकर सैनिक राजकर्मचारी (Military Officials) संघाई के विदेशी उपनिवेश (foreign settlement) में जाकर बस गए हैं श्रौर उन्हें डर है कि लोग उन पर हमला कर उनके धन को छीन लेंगे। इसलिए उन्होंने कितने सिख सिपाहियों को श्रपने फाटकों पर पहरे के लिए तैनात कर दिया है। 'जो दूसरों की रचा कर सकता था वही राजा होता था' इस प्राचीन सिद्धान्त का श्रगर श्रनुसरण किया जाय तो सैनिक राजकर्मचारियों की रचा करने वाले उन सिख सिपाहियों को उन पर राजा के ऐसा करना चाहिये। लेकिन बात ऐसी है कि वे सिपाही उन सैनिक राजकर्मचारियों के निजी मामलों में कुछ भी दखल नहीं दे सकते। प्राचीन काल में शारीरिक लाकत वाले राजा होते थे इस हिट से लबी बन्कूक वाले सिख सिपाहियों को तो श्राज श्रौर भी श्रिक राजा होना ही चाहिए। लेकिन सैनिक राजकर्मनी तो श्राज श्रौर भी श्रिक राजा होना ही चाहिए। लेकिन सैनिक राजकर्मनी तो श्राज श्रौर भी श्रिक राजा होना ही चाहिए। लेकिन सैनिक राजकर्मन

चारी उन्हें राजा नहीं बिल्क गुलाम सममते हैं। यद्यपि वे बन्दूक धारी गुलाम बहुत ताक्ततवर हैं तथापि उन्हें सैनिक राजकर्मचारियों द्वारा राजकीय प्रतिष्ठा नहीं मिलती है बिल्क मिलते हैं केवल कुछ चांदी के ठीकरे। अगर हम इस हिंद से विचार करें तो प्राचीन काल के सम्राट आधुनिक सिख पहरेदारों के समान हैं या आधुनिक सिख पहरेदार प्राचीन काल के सम्राट माने जा सकते हैं। इस तुलना को और आगे बढ़ाएं तो अगर फाटक के वे सिख पहरेदार रज्ञा करने वाले सम्राटों के समान हैं तो क्यों कोई उन्हें नापसंद करेगा।

श्राज जब धनी श्रादमी कम्पनी या कारखानों की स्थापना करते हैं तो उन्हें कारबार के नियंत्रण के लिए एक योग्य स्नादमी को प्रधान मैनेजर बनाना पड़ता है । वह प्रधान मैनेजर उस काम का विशेषज्ञ होता है ऋौर उसमें योग्यता होती है। कम्पनी के हिस्सेदारों के पास प्रभुता या सार्वभौ-मिकता है। कारखानों के अन्दर केवल प्रधान मैनेजर ही हुक्म देता है। हिस्सेदार केवल मैनेजर पर अपनी निगरानी रखते हैं। प्रजातन्त्रात्मक राज की जनता कारखाने या कम्पनी के हिस्सेदारो के समान है श्रीर प्रजासत्ता-त्मकराज का सभापति कम्पनी के प्रधान मैनेजर के समान है। जनता सर-कार को विशेषज्ञ के रूप में देखे। इस प्रकार का रुख रखने से, हिस्सेदार कारखाने या कम्पनी की तरकी के लिए मैनेजर से अञ्ब्ही तरह काम ले सकते हैं; छोटी पूँजी से बहुत अधिक माल तैयार करा सकते हैं और कम्पनी बहुत लाभ उठा सकती है। लेकिन पश्चिम के किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज में जनता का रुख सरकार के प्रति ऐसा नहीं है इसलिए वह शासन चलाने में योग्य व्यक्तियों से अञ्ब्री तरह काम नहीं ले सकी है। फलस्वरूप राजनीतिक जीवन में प्रायः जो लोग हैं सभी अयोग्य हैं अौर प्रजातंत्रात्मक शासन बहत ठहर-ठहर कर प्रगति कर रहा है। प्रजातंत्रात्मक राजों ने जर्मनी श्रीर जापान ऐसे निरंकुश राजों की अपेचा कम तेजी से प्रगति की है। जापान केवल कुछ दशाब्दियों से आधुनिकता के रंग में रँगा है और अब वह शक्तिशाली श्रीर धनी हो गया है। जर्मनी सदा से गरीब श्रीर निर्वल रहा था लेकिन जब विलियम प्रथम और विसमार्क ने अपने हाथों में शासन की बागडोर ली तो उन्होने राजों को एक "संघटन में लाया, बड़ी ही निर्भाक राजनीतिक योजना बनाई स्त्रौर जर्मनी कई बीसाब्दियों में ही यूरोप पर स्रपनी धाक जमाने में समर्थ हो गया। लेकिन प्रजातंत्र समर्थक दूसरे राष्ट्र जर्मनी श्रौर जापान की तरह तेजी से ब्रागे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सके हैं ब्रौर इसका कारण यह है कि वे प्रजातंत्र की कुछ आधारभूत समस्यायों को इल करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। उन समस्यायों को हल करने के लिए राष्ट्र के प्रधान-प्रधान कामों को उन्हें योग्य व्यक्तियों के हाथों में देना चाहिए।

पश्चिम के लोग इन दिनों बराबर विशेषशों से काम ले रहे हैं। सेना को शिक्तित करने के लिए अनुभवी सैनिक विशेषज्ञ हैं। कारखानो को चलाने के लिए वे इंजीनियर बहाल करते हैं श्रीर वे जानते हैं कि शासन-व्यवस्था के लिए उन्हें विशेषज्ञों से काम लेना चाहिए। परन्तु जनता की पुरानी श्रौर बद्धमूल आदतो को नहीं बदल सकने के कारण ही वे ऐसा करने में सफल नहीं हो सके हैं। लेकिन इस नए युग में सार्वभौमिकता ऋौर योग्यता के बीच निश्चय ही ब्रान्तर करना चाहिए। बहुत मामलो में हमें विशेषज्ञो के ऊपर विश्वास करना चाहिए श्रौर उनके ऊपर बंधन नहीं डालना चाहिए। एकदम हाल में हुए अपविश्वार मोटरगाड़ी को लीजिए जिसका व्यवहार अब लोग करते हैं स्रौर जो बड़ा ही सुविधाजनक है। जब बीस या तीस वर्ष पहले मोटरगाडी पहले-पहले निकली थी तो उसे हाँकने के लिए न तो कोई अनु-भवी ड़ाइवर ही था श्रौर न उसे मरम्मत करने वाल कोई श्रनुभवी कारीगर ही। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने एक मोटरगाडी खरीदी थी श्रीर जिन्हे स्वय ड़ाइवर तथा कारीगर दोनो का काम करना पड़ता था। इससे बड़ी दिककत होती थी क्योंकि एक ही श्रादमी से सब काम श्रव्छी तरह किए जाने की श्राशा नहीं की जा सकती है। लेकिन अब तो बहुत से ड्राइवर और कारीगर हो गए हैं श्रीर मोटर-मालिक का काम श्रव केवल कुछ रुपये किसी मोटर हांकने वाले या मरम्मत करने वाले को देने से ही चल जाता है। ड्राइवर ब्रीर कारीगर हाँकने तथा मरम्मत करने के काम के विशेषज्ञ होते हैं ब्रीर श्चगर हम मोटरगाड़ी रखें तो उनका रखना भी ज़रूरी है। राष्ट्र एक बड़ी मोटरगाड़ी है स्रोर सरकारी कर्मचारी स्रादि बड़े-बड़े ड़ाइवर हैं। जब पश्चिम के लोगों ने पहले पहल राजनीतिक सार्वभौमिकता प्राप्त की.तो वे बीस-तीस वर्ष पहले के धनी मोटर मालिक की तरह थे जिनके पास उनकी मदद के लिए कोई अञ्छा विशेषज्ञ नहीं था और इसलिए हाँकने और मरम्मत करने के सभी कामों को उन्हें स्वयं ही करना पडता था। लेकिन अब तो बहुत से प्रतिभाशाली त्रिशेषज्ञ हैं। जनता को उनसे काम लेना चाहिएं। अपने से ही हाँकना और मरम्मत करना केवल 'मंभर' श्रीर मुश्किल ढॅढ़ना है।' इस उदाहरण से भी हम ड्राइवर श्रीर मोटर मालिक में भेद कर सकते हैं। ड्राइवर के पास मोटर मालिक हाँकने की बुद्धि तो है पर वह मोटर का मालिक नहीं है श्रीर मोटर मालिक के पास

मोटर तो है पर उसे मोटर हाँकने की योग्यता नहीं है। मोटर मालिक को अपनी गाड़ी हाँकने के लिए चतुर ड्राइवर पर निर्भर रहना चाहिए और यही सिद्धान्त राष्ट्र के प्रधान प्रधान कामो के करने में भी लागू करना चाहिए। जनता ही मालिक है इसिलए उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सरकार ही विशेषज्ञ है इसिलए उसमें योग्य और बुद्धिमान मनुष्य होना चाहिए। अन्तः हमें सरकार के सभी राजकर्मचारियों को—सभापित और प्रधान मंत्री से लेकर सरकार के हर विभाग के प्रधान तक को अत्यन्त शिव्वित ड्राइवर समक्तना चाहिए. और अगर वे योग्य और राष्ट्र के प्रति वकादार हैं तो उनके हाथों में सार्वभीमिकता देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें उनकी गतिविधि पर बंधन नहीं डालना चाहिए बल्कि उन्हें काम की स्वतंत्रता देनी चाहिए। तभी राष्ट्र तेजी से दिनों दिन प्रगति करता जाएगा। इसके विपरीत अगर हम अपने ही हाथों में सभी काम लेने की कोशिश करेंगे या विशेषज्ञों के हर काम में अड़चन डालेंगे और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो राष्ट्र की प्रगति बहुत ही कम होगी और वह बहुत धीरे धीरे उन्नति करेगा।

में ब्रापको ब्रपने ब्रनुभव के ब्राधार पर इस सिद्धान्त का एक बहुत सुन्दर उदाहरण दे सकता हूँ। जब मैं संघाई में रहता था तो एक बार मैंने हॉङ केव स्थित एक मित्र से मुलकात करने का उनसे समय निश्चित किया। लेकिन ठीक मुलाकात के दिन में यह बात एकदम भूल गया श्रीर निश्चित समय के ठीक पन्द्रह मिनट पहले मुभे याद पड़ा कि मुभे मुलाकात के लिए जाना है। उस समय मैं फ्रांसीसी रियायती चेत्र में रहता था जो हॉङ केव से काफ़ी दूर है। पन्द्रह मिनट के अन्दर वहाँ पहुँच जाना असम्भव था। बहुत जल्दी में मैंने एक मोटर ड्राइवर को बुलाया श्रीर बहुत हड़बड़ में पूछा कि क्या वह पन्द्रह मिनट के अपन्दर मुक्ते हाँ इ केव् ले जा सकता है। उसने उत्तर दिया कि वह निश्चय ही ले जा सकेगा। सो मैं मोटर में बैठ गया श्रीर निश्चित स्थान के लिए चल पड़ा । मैं संवाई की सड़को से बहुत ही परि-चित था। फांसीसी रियायती च्रेत्र से हॉड्केन् का रास्ता लगभग उसी प्रकार है जैसा षाकी से तुङ्षान् (केस्टन में ) तक का ऋौर ऋाप बंड तथा छुऋान् लुङ्खी के अग्रगबाह रास्ते को पकड़ कर दूरी और भी कम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ड्राइवर, मान लीजिए कि मैं केएटन के ही रास्ते का उदाहरण दे रहा हूँ, बंड ग्रीर छन्नान् लुङ् खौ से नहीं गया बल्कि पहले फुङ्निङ् सड़क पर गया फिर ताव्तेकसुन सड़क का चक्कर काटकर श्रीर छोटा उत्तर फाटक

होते हुए पूर्वी बड़े फाटक पर पहुँचा श्रौर तब तुङ्पान् पहुँचा। मोटर-गाड़ी बड़ी तेजी के साथ जा रही थी श्रीर इतने जोरों से श्रावाज करती थी कि मैं ड़ाइवर से कुछ कह भी नहीं सका। मैं तो उस पर बहत मुंभला गया श्रौर कोधित भी हो गया क्योंकि मैं सोचता था कि ड़ाइवर मेरे साथ चलाकी खेल रहा है और समय को बढ़ाने के लिए अगवाह रास्ते को छोड कर जान बुमकर चक्कर मार रहा है। ठीक ऐसी ही स्थिति राष्ट्र में होती है जब किसी खास कारण से सरकार कुछ ब्राश्चर्यजनक काम करती है जो साधारण जनता की समक में नहीं त्राता है। जनता उसका गलत त्रर्थ लगाती है त्रीर उसमें दोष ढॅढती है। लेकिन वह ड्राइवर अपने निर्धारित रास्ते से ही पन्द्रह मिनटो के ब्रन्दर हॉङकेव पहुँच गया । मेरा रोब शान्त हो गया ब्रौर मैंने उससे पूछा कि उसने चक्करदार रास्ते का श्रनुसरण क्यों किया। उसने कहा- 'श्रगर हम सीधे रास्ते से आते तो हमें नान्किङ सड़क से आना पड़ता जहाँ घोड़ा गाडी, मोटर, रिक्सा, पैदल राहगीर श्रौर इधर उधर जाती हुई श्रन्य प्रकार की गाड़ियों से एड़क भरी रहती है श्रीर वहाँ से जल्दी निकल जाना बड़ा कठिन कार्य है।' इस उत्तर से मेरी गलत धारण दूर हो गई। मैंने ब्रनुभव किया कि मैंने ऋपने दिमाग में नान्किङ सङ्क में बगड पर के गार्डन नामक पुल से होकर जाने का जो रास्ता निश्चित किया था वह केवल दूरी के खयाल से था: लेकिन ड्राइवर को तो अनुभव था। वह जानता था कि मोटरगाड़ी बड़ी तेजी के साथ एक घरटे में तीस चालीस मील जा सकती है तथा चाल कुछ श्रीर तेज कर देने से वह कुछ चक्कारदार रास्ते की श्रधिक द्री को भी तय करके निश्चित समय के अन्दर ही गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकती है। उसने समय के हिसाब से दूरी को नापा। वह न तो दार्शनक था श्रीर न वह समय तथा दूरी के बीच के सम्बन्ध को समक्ता ही था; लेकिन वह अपने काम का विशेषज्ञ था। वह जानता था कि मोटरगाड़ी में रास्ते की द्री कम करने की शक्ति है और वह अगर गाड़ी की चाल को कुछ वढा देता है तो कुछ चक्करदार रास्ते उसे पन्द्रह मिनट के अन्दर हाङ्केव् पहुँचने से नहीं रोक सकते हैं। अगर मैंने ड्राइवर को पूर्ण अधिकार और अपने मन से ले जाने की स्वतंत्रता न दी होती बल्कि इस बात पर जोर देता कि यह मेरे बताए रास्ते से ही चले तो निश्चय ही मैं अपने मित्र से समय पर मुलाकात करने को नहीं पहुँच सकता। चूँकि श्रनुभवी जानकर मैंने उस पर विश्वास किया श्रीर उसकी चाह में बन्धन नहीं डाला इसलिए वह उस रास्ते से चला जो उसने सबसे ठीक सममी श्रीर ठीक समय पर पहुँच गया। चॅकि

में अनुभवहीन था इसलिए में गलत समक रहा था कि वह सीधे रास्ते को छोड़कर क्यों जा रहा है। जनता राष्ट्र का मालिक है और उसे उसी तरह से सरकार के प्रति व्यवहार करना चाहिए जैसा मैंने हाङ्केव जाते समय ड्राइवर के साथ किया अर्थात् उसे अपनी इच्छानुसार रास्ता चुनने दिया और गाड़ी हांकने दी। इस प्रकार की मावना से ही केवल सरकार के प्रति जनता के रख में परिवर्ष न हो सकता है।

पश्चिम की जनता की श्रपनी सरकार के प्रति विरोध की भावना केवल सार्वभौमिकता को योग्यता से भेद नहीं करने के कारण है। जिसके फलस्वरूप वह त्राव तक भी प्रजातंत्र की कठिनाइयों को नहीं मिया सकी है। हम जब प्रजातंत्र का श्रनुसरण करते हैं तो हमें पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता में स्पष्ट श्रम्तर कर लेना चाहिए। यद्यपि प्रजातंत्र की भावना हममें यूरोप ख्रौर ख्रमेरिका से ख्राई है तथापि उन देशों में प्रजातंत्र की शासन-व्यवस्था सफलतापूर्वक नहीं लागू की जा सकी है। हम अब प्रजातंत्र के कार्यान्वित करने का रास्ता जानते हैं अग्रीर हम यह भी जानते हैं कि सरकार के प्रति जनता के रुख में कैसे परिवर्त न लाना चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अग्रसोची नहीं हैं। अगर हम पश्चिम के प्रजातंत्र की उलक्तन से बचना चाहते हैं और पश्चिम के रास्ते का श्रनुसरण नहीं करना चाहते हैं तो हम निश्चय ही उन्हें सचा शस्ता दिखाएँ श्रीर उस पर चलने में उनकी मदद करें। पश्चिम के विद्वान् श्रव तक केवल इतना ही जान सके हैं कि जनता का सरकार के प्रति जो रुख है वह गलत है श्रौर उसमें ज़रूर परिवर्त्त होना चाहिए। लेकिन उन्हें श्रव तक यह पता नहीं चला है कि उसमें कैसे परिवर्तात हो। मैंने ऋब रास्ता पा लिया है। इम सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता के बीच भेद करें। किसी राष्ट्र की सरकार की नींव जनता के ब्राधिकारो पर रखी जानी चाहिए लेकिन शासन व्यवस्था का भार विशेषज्ञों के ऊपर होना चाहिए । इस इन विशेषज्ञों को बड़े बड़े राजकीय समापति तथा मन्त्री की तरह नहीं देखें बल्कि उन्हें साधारण रूप में अपने ड़ाइवर, फाटक के पहरेदार, रसोइया, वैद्य, बढई या दर्जी की तरह देखें। कोई बात नहीं कि जनता उन्हे किस प्रकार का कार्यकर्त्ता समभती है। जब तक जनता का इस तरह का साधारण रुख उनके प्रति रहेगा तो राष्ट्र अञ्छी तरह शासित होगा अरीर वह उन्नति करेगा।

मार्च १६, सन् १६२४

## छठवाँ व्याख्यान

पश्चिम के राजनीतिक श्रीर कानून के विद्यार्थी सरकार को 'मशीन' श्रीर कानन को यन्त्र कहते हैं। चीनी भाषा में शासन श्रीर कानून की बहुत सी पस्तकें जापानी भाषा से अनुवाद की गई हैं। जापान ने शासन-संगठन का नाम चि क्वान् ( अवयव या व्युरो ) रखा है। क्वान् का वहीं अर्थ है जो साधारणतः चीनी में 'मशीन' शब्द से समका जाता है। किसी समय चीन में चि क्वान शब्द 'त्रवसर' के अर्थ में व्यवहृत होता था। लेकिन जब से जापान ने इस शब्द का व्यवहार 'शासन-संगठन' के अर्थ में किया है तब से चीन में भी इस शब्द का ऋर्थ 'मशीन' से मिलता-जलता हुआ।-सा माना जाता है। हम शासन के लिए यामन शब्द का व्यवहार करते थे लेकिन अब इम चि क्वान का व्यवहार करते हैं जैसे शासन-प्रबन्ध चि क्वान आर्थिक चि क्वान, सैनिक चि क्वान, शिद्धा चि क्वान् त्रादि। ये चि क्वान् या व्यूरो जापान के सरकारी विभाग से मिलता-जुलता है। इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। इस जब चि क्वान कहते हैं तो इसारे कहने का वही अर्थ होता है जो 'मशीन शब्द कहने से होता है। चि क्वान् बन्द्रक को मशीनगन कहते हैं। इसलिए सरकारी विभाग शासन-व्यवस्था मशीन कहला सकता है। लेकिन राजनीतिक मशीन श्रौर उत्पादक मशीन में क्या श्रन्तर है १ उत्पादक मशीन सम्पूर्णतः लकड़ी, लोहा, चमड़े की पट्टी श्रीर इसी तरह की दूसरी भौतिक चीजों को एक जगह जोड़कर बनाई जाती है। राजनीतिक मशीन मानव प्राणियों से बनती है श्रीर श्रपने कामो के लिए मनुष्य के ऊपर ही निर्भ र रहती है, मौतिक पदार्थों पर नहीं । इसलिए राजनीतिक और उत्पादक मशीन में बहुत अन्तर है। लेकिन एक सबसे बडा अन्तर यह है कि राज-नीतिक मशीन मानवी शक्ति से चलती है जबकि उत्पादक मशीन भौतिक शक्ति से।

पिछले व्याख्यानों में हमने देखा है कि पश्चिमी सभ्यता ग्रोर संस्कृति वड़ी तेजी के साथ विकसित हो रही है श्रोर प्रगति कर रही है। लेकिन जब हम इस प्रगति का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि भौतिक सभ्यता जिसका प्रतिनिधित्व उत्पादक मशीन करती है—बहुत तेजी से बढ़ती रही है जब कि मानवीय मशीन ने बहुत धीमी गति से प्रगति की है जैसा कि राजनीतिक

संगठन में देखा जा सकता है। इसका क्या कारण है ? जब भौतिक मशीन बनाई जाती है तो उसकी परीद्धा आसानी से की जा सकती है। उसके खराब पुजों को हटाया जा सकता है त्रीर अपूर्ण पुजों में सुधार हो सकता है। लेकिन जब मानवीय मशीन चालू हो जाती है तो बिना क्रान्ति के न इसकी जांच श्रीर न इसका सुधार ही श्रासानी-पूर्वक किया जा सकता है। श्रीर दूसरा एक ही रास्ता है कि उसे पुरानी मशीन में लगे लोहे के समान समर्भें लेकिन ऐसा करना एकदम असम्भव है। इस प्रकार पश्चिम की उत्पादक मशीन अस्यन्त ही तेजी से आगे बढ़ी है जबकि राजनीतिक मशीन ठोकरें खाती हुई धीरे-धीरे बढ़ी है। जब प्रजातन्त्रात्मक भावना का जन्म पश्चिम में हुन्ना तो सभी राष्ट्रों ने प्रजातन्त्र का प्रयोग करना चाहा। इसमें सबसे अगुत्रा संयुक्तराष्ट्र ग्रमेरिका था । ग्रमरीकी प्रजातन्त्र को कायम हुए एक सौ चालीस वर्ष हो रहे हैं लेकिन जनता द्वारा प्रारम्भ में जो सार्वभौमिक प्रभुत्व व्यवहार में लाया गया था वही बिना किसी विशेष अन्तर के अब तक चला आ रहा है। वहाँ आजकल जो विधान लागू है वह वही है जो संयुक्त राष्ट्र ने पहले पहल अपनाया था और उसमें एक सौ वर्षों से भी अधिक समय से कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सौ वर्ष पहले बहुत सी उत्पादक मशीनों का त्र्याविष्कार हुत्र्या था लेकिन कौन इस समय एक सौ वर्ष पहले की पुराने ढंग की मशीन व्यवहार करेगा ? वह बहुत दिनों से पुराने लोहे की तरह हो गया है। श्राधनिक कृषि, उद्योग-धन्धे श्रीर व्यवसाय में लगी कोई भी मशीन दस वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है क्योंकि इर दशाब्दी में बहुत से आविष्कार श्रीर सुधार होते हैं श्रीर हर वर्ष कुछ न कुछ निशिष्ट प्रगति होती है। फिर भी एक सौ वर्ष पहले की राजनीतिक मशीन आज भी व्यवहार में है। मानव शक्तियों की इस मशीन में ब्रादमी व्यक्तिगत रूप से इच्छा करते ही श्रपने को बदल सकता है लेकिन जमे हुए श्रम्यासों श्रीर जीवन के कामों के घनिष्ट श्रनुक्रम के कारण सम्पूर्ण संगठन का पुनर्निर्माण नीचे से ऊपर तक त्रासानी-पूर्वक नहीं किया जा सकता है। बिना किसी प्रकार की क्रान्ति के साधारण समय में पूर्णारूप से पुराने संगठन को हटा देना असम्भव है। यह इस बात का द्योतक है कि पश्चिम की भौतिक मशीन तेजी के साथ श्रागे बढ़ रही है जबिक राजनीतिक मशीन इतनी कठिनाइयों के साथ इतनी धीमी गति से बढ़ी है।

मैंने अपने पिछले दो व्याख्यानों में कहा है कि पश्चिम के लोगों ने प्रजातन्त्रात्मक शासन चलाने का मौलिक तरीका नहीं निकाला है। क्योंकि

उन्होंने अपनी राजनीतिक मशीन की जॉच साबधानी और बुद्धिमानी से नहीं की है। भौतिक मशीन के प्रथम त्राविष्कार के समय की मशीन त्रौर त्राज हम जो मशीन देखते हैं इन दोनों के बीच हम नहीं जानते कि कितने हज़ार ौड़ाइए तो आप क्या देखते हैं ? आपमें से जिसने मशीन के इतिहास को पढ़ा है वे इसके विकास की मनोरंजक कहानियो को जानते हैं। उदाहरण के लिए इंजिन को लीजिए। पहले की इंजिनें केवल एक तरफ ( आगे की आरे ) चल सकती थीं। वे एक ही ऋोर जा सकती थीं, आगो-पीछे नहीं की जा सकती थीं जैसा कि आजकल के आधुनिक इंजिनो में होता है। आज की सभी मशीनें आगो-पीछे दोनों तरफ जा आ सकती हैं जैसा कि रेलों और जहाजों में हम देखते हैं। इंजिन चलाने की शक्तियाँ पैदा की जाती है: चुल्हे पर पानी गर्म करने का हौज रहता है। हौज पानी से भर दिया जाता है और चुल्हे में कोयले की आँच तब तक दी जाती है जब तक पानी खोलकर भाप न बन जाता है। भाप अपने फैलने की अपरिमित शक्ति के साथ एक नल के द्वारा एक पेटी या सलेन्डर में जाती है। इम जिसे जीवित टहराव (Live Stop) और विदेशी लोग जिसे पिस्टन (Pistan) कहते हैं वह सलेन्डर में लगा रहता है। पिस्टन ही, इंजिन को चलाता है ऋौर यह संपूर्ण मशीन का सबसे प्रधान ग्रंग है। सलेन्डर के एक छोर पर स्थित पिस्टन के भीतर नाप जाती है और भाप के शक्ति से विस्टन सलेन्डर के दूसरे छोर पर जाता जात। है। जब वह भाप खतम हो जाती है तब नया भाप सलेन्डर के दूसरे छोर में प्रवेश करती है श्रीर भाप की शक्ति से दूसरे छोर पर पहुँचा हुश्रा पिस्टन पुनः पीछे अपने पहले स्थान पर चला आता है। बिना रुकावट के निरन्तर पिस्टन का आगे-पीछे जाना-आना मशीन में निरन्तर गति प्रदान करता है। गति पैदा करने के लिए पानी ही की आवश्यकता होती थी लेकिन श्रव तेल जिसे गैस तेल (Gas oil) कहते है, भी व्यवहार में लाया जाता है। वह बड़ा ही भाषयुक्त होता है ऋौर जैसे ही यह तेल भाप के रूप में परियात होता है पिस्टन में गति पैदा कर देता है। लेकिन शक्ति पैदा करने के लिए पानी या तेल जो कुछ भी व्यवहार में लाया जाय, पर शक्ति पैदा होने का सिद्धान्त एक ही है। बिना रुकावट के पिस्टन की निरन्तर गति से मशीन घूमती है श्रौर इम उससे जो काम लेना चाहते हैं वह करती है।

म्शीन स्टीमर चलाती है ऋौर रेलगाड़ियाँ खींचती है तथा एक दिन में हजारो मील चलती है ऋौर हम जो सामान ले जाना चाहते हैं वे ले जाती हैं।

यह त्राज अत्यन्त ही आश्चर्यजनक ज्ञात होता है फिर भी पिस्टन की शुरूत्रात ब्रात्यन्त ही साधारण थी। जब प्रथम-प्रथम पिस्टन का ब्राविष्कार हुन्ना था तो वह केवल एक ही तरफ भाप ले सकता था और केवल आगे ही बढ सकता था। यह सलेन्डर के दूसरे छोर पर भाप ग्रहण नहीं कर सकता था श्रीर स्वतः पीछे नहीं स्राता था स्रर्थात् उस समय इसका कार्य एकतरफा था। इस कारण मशीन के व्यवहार में बहुत ब्रमुविधा होती थी। उदाहरण के लिए, सबसे पहली मशीन जब रुई धुनने के काम में व्यवहार में बहुत ऋसुविधा मशीन के पास पिस्टन को पीछे खींचने के लिए एक लड़के को खड़ा रखना पड़ता था: अन्यथा पिस्टन के लिए फिर से भाप लेकर आगे बढना संभव नहीं हो सकता था। इस आगो-पीछे की चाल में मदद देने के लिए लड़के रखे जाते थे। स्वतः श्रागे-पीछे जाने वाले श्राज के पिस्टन श्रौर लड़के की मदद से चलने वाले पहले के पिस्टन में कितना अन्तर पड़ गया है। इस आधुनिक स्वतः चलने वाले पिस्टन के विकास की कौन सी सीढियाँ हैं ? रुई धुनने वाली मशीन के बनाने वाले इंजिनियर को यह ज्ञान नहीं था कि पिस्टन स्वतः कैसे पीछे त्रा सके। उस समय के रुई के कारखाने बड़े नहीं थे त्रीर यद्यपि एक कारखाने में दस से बीस तक एकतरफा काम करने वाली मशीनें रहती थीं फिर भी हर मशीन में एक लड़के के मदद की जरूरत होती थी। उन लड़कों को, जो प्रतिदिन मशीन के पिस्टन को पीछे खींचने के लिए बहाल किए जाते थे, बराबर एक ही गति से काम करना पडता था श्रीर उन्हें श्रपने काम में कोई त्रानन्द नहीं त्राता था त्रीर वह (काम) उन्हें बड़ा दु:खदायी मालूम होता था। एक मेठ उन लोगों के काम की देखभाल करता था ताकि वे लड़के अपने काम में कोताही न करें। अपर एक चर्ण के लिए भी मेठ बाहर चला जाता था तो लड़के पिस्टन खींचना छोड़ देते थे श्रीर खेलने लगते थे। उनमें एक लड़का बड़ा प्रतिभाशाली परन्तु बहुत ही त्रालसी था। वह बराबर श्रपने हाथ से मशीन खींचना नहीं चाहता था इसलिए उसने हाथ से खींचने की जगह कोई दूसरा तरीका निकालने की कोशिश की। उसने मशीन के ऊपर इस ढंग से एक डोरी श्रीर एक छड़ी बांघ दी कि पिस्टन श्रागे जाकर श्रपनी जगह पर पुन: बिना खींचे ही श्रा जाता था। लड़के के बिना खींचे ही पिस्टन स्वतः पीछे लौट त्राता था त्रीर इस प्रकार बिना स्कावट के वह ( मशीन ) चलती रहती था। इस लड़के के आविष्कार को तुरत ही दूसरे लड़को ने भी नकल कर ली ऋौर जल्दी-जल्दी सब लड़कों ने अपनी-अपनी मशीनों को डोरी और छड़ी के मदद से चलने योग्य बना दिया त्रौर वे मशीन पर बिना ध्यान दिए चारो त्रोर खेलने फिरने लगे। उस दिन जब मेठ लौटकर श्राया श्रौर उसने सब लडको को मशीन के पास खडा होकर पिस्टन खींचते हुए नहीं देखा बिल्क उन्हें खेलते हुए पाया तो वह बड़ा श्राश्चर्यचिकत हुत्रा श्रौर बोला—'यह कैसी बात है कि ये सभी लड़के खेल रहे हैं फिर भी मशीन स्वतः श्रागे-पीछे चलती हुई श्रपना काम कर रही है ? बच्चों ने कौन-सी चालाकी चली है ? यह तो जरूर ही बड़ा श्रजूबा है !' मेठ ने मशीन के स्वतः चलने की जाँच की श्रौर श्रपनी जाँच का फल इंजिनियर से कहा। इजिनियर ने श्रनुभव किया कि बच्चों की प्रणाली एकदम ध्यान देने योग्य है श्रौर उसीका श्रनुसरण कर उसने मशीन के श्राविष्कार में बहुत से धार किए। इस प्रकार हमारी श्राधुनिक स्वतः चलने वाली मशीनें बनी हैं।

प्रजातंत्रात्मक शासन की मशीन एक सौ वर्षों के अन्दर बदली नहीं गई है। अगर हम इस मशीन की जॉच करें तो हमें पता चलेगा कि भिन्न-भिन्न देशों में प्रजातंत्र का प्रयोग केवल वोट देने के अधिकार तक ही हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को केवल एक तरफ चलने की शक्ति है दूसरी तरफ चलने की नहीं। वह केवल अपनी सार्वभौमिकता दे सकती है पर वापस नहीं ले सकती है। यह प्रारम्भिक इंजिन के समान है। लेकिन एक बार छोटे लड़के को पता लग गया था कि रस्सी का एक टुकड़ा श्रीर छड़ी के सहारे मशीन श्रपनी ही शक्ति से स्वत: श्रागे-पीछे जा-श्रा सकती है। ब्राधनिक प्रजातंत्रात्मक शासन को ब्रब तक कोई ब्रालसी लडका नहीं मिला है जो उसे जनता की सार्वभौमिकता के प्रत्यावर्तन का रास्ता बता सके। इसलिए प्रजातंत्र सरकार की मशीन एक सौ वर्षों के बाद भी केवल वोट देने के ऋधिकार तक ही सीमित है। बहुत दिनों के बाद भी इस त्रावस्था से अधिक प्रगति नहीं हुई है। जो लोग पद के लिए चन लिए जाते हैं उन्हें नियंत्रण में रखने का कोई उपाय नहीं है चाहे वे योग्य सिद्ध हो या अप्रयोग्य । प्रजातंत्र की मशीन में गडबड़ी होने के कारण ही का अच्छा तरीका नहीं पाया है। और उसने बहुत ही कम प्रगति की है। श्रगर इम मशीन को सुवारना चाइते हैं तो हमें क्या करना चाहिए ? जैसा कि मैंने ऋपने पिछले व्याख्यान में कहा है हमें सार्वभौमिकता ऋौर बोग्यता के बीच साफ-साफ भेद कर लेना चाहिए।

पुनः मशीन का उदाहरण लीजिए। मशीन में उसे नियंत्रण करने ऋौर उसे क्लाने की शक्ति स्पष्ट रूप से झलग-झलग रहती हैं। मशीन का एक पुजी काम करता है और दसरा उसमें गति पैदा करता है और हर पुर्ने के कामो की अपनी सीमा होती है। एक जहाज की मशीन को लीजिए। इस समय सबसे बड़े-बड़े जहाज पचास या साठ हज़ार टन के होते हैं श्रीर जो मशीन उन्हें चलाती है उसकी शक्ति एक लाख घोड़े की शक्ति से अधिक होती है। फिर भी एक आदमी ठीक-ठीक उसका नियंत्रण कर लेता है। आगर वह श्रादमी चाहता है तो जहाज तुरत चलने लगता है; श्रगर वह उसे रोकना चाहता है तो वह तरत एक जाता है। मशीन की प्रगति इस श्राश्चर्यजनक दर्जें तक पहुँच गई है। जब पहले पहल मशीन का त्राविष्कार हुन्ना था तो ब्राटमी कई सौ या एक हज़ार घोड़े से अधिक शक्ति की मशीन चलाने का साहस नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मशीन बहुत अधिक घोड़े की शक्ति वाली होती थी तो उसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। साधारणतः हम मशीन का आकार घोड़े की शक्ति से नापते हैं। एक घोड़े की शक्ति आठ सम्मिलित व्यक्तियों की शक्ति के बराबर है। दस हज़ार घोड़ों की शक्ति का ग्रर्थ ग्रस्ती हजार ग्रादिमयों की शक्ति है। ग्राधुनिक बड़े-बड़े व्यापारी या जंगी जहाजों को चलाने के लिए उनमें एक लाख से दो लाख तक घोड़ों की शक्ति वाली मशीनें लगी रहती हैं। अगर नियन्त्रण पूर्ण नहीं है तो समूची मशीन एक बार श्रागे की श्रोर चालू कर देने पर पुनः पीछे नहीं की जा सकती है; वह चला दी जा सकती है पर ठहराई नहीं जा सकती। अपनी मशीन का परीच्चा करते समय नियन्त्रण की कमी के कारण बहुत से **ब्राविष्कारकों** को अपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा है। मानव-इतिहास इस प्रकार की द्व रनात्रों से भरा पड़ा है। उस मशीन को जो चला तो दी जा सकती है पर रोकी नहीं जा सकती है, विदेशी लोग फ्रेंकेन्सटीन (Frankenstein) कहते हैं। लेकिन मशीन बनाने का काम जैसे-जैसे तरक्की करता गया लाख या दो लाख घोड़ों की शक्ति वाली मशीनों को भी बिना किसी खतरे के शान्तिपूर्वक एक ब्राइमी नियंत्रित कर सकता है। एक लाख घोड़ों की शक्ति का अर्थ है आठ लाख मनुष्यों की शक्ति: दो लाख घोड़ों की शक्ति का अर्थ है सोलह लाख आदिमयों की शक्ति। साधारणतः सोलह लाख त्रादिमयों को नियंत्रित करना त्रासान नहीं है। एक या दो लाख की सेना का नियंत्रण करना एक त्रादमी के लिए कठिन होता है। फिर भी एक ब्रादमी शान्तिपूर्वक सोलह लाख मनुष्य शक्तिवाली मशीन का नियंत्रण कर ले सकता है। इससे हम देखते हैं कि आधुनिक मशीनों ने बहुत ही तरकी की है और नियंत्रण के तरीकां में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है।

राजनीतिज्ञ और कानन के विद्यार्थी अब शासन को मशीन और कानन को यंत्र कहते हैं और हमारा आधुनिक प्रजातंत्रात्मक युग जनता को सरकार की प्रेरक शक्ति समभता है। पराने समय के निरंकश शासन-युग में राजा ही प्रेरक शक्ति था और राज की सभी कारवाइयाँ उसीके द्वारा प्रेरित होती थीं। सरकार को जितनी ही अधिक शक्ति होती थी उतना ही अधिक राज का वैभव समका जाता था। राजकीय आजाओं को ठीक तरह से लाग करने के लिए मजबूत सरकार की श्रत्यन्त ज़रूरत थी। चॅकि मशीन के पीछे राजा की शक्ति थी इसलिए एक हट सरकार के बल पर राजा के लिए अपने ऊँचे पद से अपनी इच्छानसार कोई भी काम करना संभव हो सका जैसे राजनीतिक सधार की प्रेरणा देना. लम्बे समय तक प्रजा को सताना, लड़ाई के लिए तैयार होना या कोई श्रौर काम। इसलिए निरंकुश शासन के युग में सरकार की बढती हुई शक्ति से राजा को फायदा हुआ, हानि नहीं। लेकिन प्रजातंत्र के यग में जनता ही सरकार की प्रेरक शक्ति है। तब वह वयो मजबत सर-कार नहीं चाहती है ? क्योंकि अगर सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली होती है तो वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सकेगी और उसी (सरकार) के द्वारा सताई जाएगी । चॅ्कि वह बराबर अपनी सरकार द्वारा बुरी तरह से सताई गई थी और उससे वह बहुत पीड़ित हुई थी इसलिए सरकार की शक्ति को सीमित कर वह भविष्य में सताए जाने से यचने की कोशिश करती है। मशीन के प्रारम्भिक युग में एक छोटा लड़का श्रागे गए पिस्टन को पीछे खींच ले सकता था। इससे यह पता चलता है कि मशीन में बहुत थोड़ी शक्ति थी वानी कछ बोड़ों की शक्ति से अधिक नहीं। दस हजार घोड़ो की शक्ति वाली मशीन एक लड़के द्वारा नहीं खींची जा सकती है। चॅकि मशीन को नियंत्रण करने के तरीको में बहुत त्रुटियाँ थीं इसलिए लोग कम शक्तिवाली मशीनो के स्रलावे दूसरी मशीनें चलाने का साहस नहीं करते थे। स्राज प्रजातंत्र का प्रारम्भिक काल है स्रौर सरकार को नियंत्रित रखने की प्रणाली में भी त्र टि है। प्रजातंत्र में स्वभावतः ही जनता प्रेरक शक्ति होती है लेकिन जनता में इतनी योग्यता भी होनी चाहिए की वह किसी समय अपने द्वारा दी गई शक्ति का प्रत्यावर्तान भी कर सके । इसलिए जनता केवल कमजोर सरकार चाहती हैं क्योंकि वह कई लाख घोड़ो की शक्ति वाली सरकार पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। इसंलिए वह उसे (मजबूत सरकार को) व्यवहार में लाने का साँहंस नहीं करेगी'। पश्चिम की जनता को शक्तिशाली सरकार का डर उसी प्रकार है जिस प्रकार पुराने कारखानों को मजबूत मशीनों का डर था। अगर

छोटी-छोटी मशीनें प्रारम्भ में नहीं सुधारी जातीं तो मशीनों में कभी भी प्रगति नहीं होती और उन्हें पीछे चलाने के लिए बराबर ख्रादिमियों की जरूरत बनी ही रहती। लेकिन तब से ख्राज तक बराबर सुधार होते रहने के कारण मशीना को पीछे खीचने के लिए ख्रादांभया की जरूरत नहीं पड़ती है और वे स्वतः ख्रागे पीछे चल सकती हैं। लेकिन ख्रपनी राजनीतिक मशीन के सुधार करने के बारे में जनता नहीं सोचती है और तब तक उसे (सरकार को) ख्रिधिक शक्ति देने में डरती है जब तक कि उसे (जनता) इतनी सामर्थ्य नहीं हो जाती है कि वह ख्रपनी दी हुई शक्ति को लौटा भी सके। इसके विपरीत वह बराबर सरकार के ख्रिधिकारों को सीमित करने के बारे में सोचा करती है। जिसके फलस्वरूप प्रजातंत्र को विकसित होने और प्रगति करने का ख्रवसर भी नहीं रह गया है। संसार की वर्तमान प्रवृत्तियों को देखकर इम कह सकते हैं कि प्रजातंत्रात्मक विचारों में तो नियमित रूप से प्रगति हो रही है लेकिन प्रजातंत्रात्मक सरकार के नियंत्रण करने की दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं होती है। यही कारण है कि पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों ने ख्रव तक कार्य करने का मौलिक तरीका नहीं पाया है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में कहा है, हमें सार्वभौमिकता श्रीर योग्यता में जरूर श्रन्तर कर लेना चाहिए। श्रगर हम इस श्रन्तर को मशीन वाले उदाहरण पर लागू करें तो योग्यता या शक्ति का कहां स्थान होगा १ मशीन स्वयं योग्यता ऋौर शक्ति का केन्द्र हैं। एक लाख घोड़ों की शक्ति वाली मशीन ठीक परिमाण में कोयला ऋौर पानी पाकर ठीक-ठीक योग्यता और शक्ति पदा करेगी। सार्वभौमिकता कडां है ? मशीन को नियंत्रित करने वाले इंजीनियर के पास सार्वभौमिकता है। चाहे मशीन की शक्ति कितनी भी क्यों न हो इंजीनियर केवल अपना हाथ धुमाएगा और मशीन चलने लगेगी श्रीर तरत चलने लगेगी श्रथवा रुकेगी श्रीर तरत रुक जाएगी। इन्जीनियर मशीन का नियंत्रण कर सकता है स्रोर उसे स्रपनी इच्छानुसार घुमा-फिरा सकता है। मशीन जब चलने लगती है तो वह (इंजीनियर) स्टीमर या रेलगाड़ी को बहुत तेजी से ले जा सकता है ब्रौर मशीन को बंदकर वह स्टीमर श्रौर रेलगाड़ी का चलना रोक भी सकता है। तब मशीन ही योग्य त्र्यौर शक्तिशाली चीज़ है जब कि इंजीनियर एक त्रादमी है जिसे बहुत श्रंशों में सार्वभौमिकता प्राप्त है। श्रगर जनता श्रपनी सरकार के नियंत्रण करने में सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता या शक्ति के बीच श्रन्तर करे तो वह उस इंजीनियर की तरह होगी जो बड़ी मशीन का नियंत्रण करता है।

त्रगर प्रजातंत्र का विकास पूर्णरूप से हो जाय श्रीर सरकार पानियंत्रण करने के तरीके भी पूर्ण हो जाएं तो शासन-व्यवस्था में बड़ी शक्ति श्राएगी। लेकिन जनता को केवल श्रपनी राष्ट्रीय महासभा में ही श्रपनी राय जाहिर करनी होगी। श्रगर वह सरकार की श्रालोचना करती है तो वह (जनता) उसे मिटा सकती है; श्रगर वह सरकार की प्रशंसा करती है जो वह (जनता) उसे (सरकार को) मजबूत भी बना सकती है। लेकिन श्राज ऐसी श्रवस्था है कि श्रगर सरकार उच्छृङ्खल ढंग से चलती है तो जनता के पास उसे नियंत्रण करने को कुछ नहीं है। वैसी हालत में चाहे जनता सरकार की कितनी भी श्रालोचना या प्रशंसा क्यों न करे उसकी बातें व्यर्थ होगी श्रीर सरकार उस पर कुछ ध्यान नहीं देगी। श्राज शासन-व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हो रही है जब कि प्रजातंत्रात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं। संसार के सभी देशों की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि वर्तमान राजनीतिक मशीन उसकी भावनाश्रो श्रीर श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति नहीं कर रही है।

चीन क्रान्ति के युग में है। हम प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं । हममें प्रजातन्त्रात्मक विचार पश्चिम से आए हैं । हम थोड़े अरसे से सोचते आ रहे है कि हम कैसे इन विचारों की नकल करें श्रीर लोकप्रिय शासन के श्रन्दर एक राष्ट्र का निर्माण करें। इस जब पहले-पहल इस प्रकार के राज के बारे में सोच रहे थे तब क्रान्तिकारियों के एक उत्साही समदाय ने इस बात पर विश्वास किया कि अगर इम ठीक-ठीक पश्चिम की नकल करते है श्रीर सीधे पश्चिम वालो की लकीर पर चलते हैं तो चीन का प्रजावंत्र पूर्णता की सीमा तक प्रगति कर जाएगा। पहले इस प्रकार के विचार एकदम गलत नहीं थे क्योंकि चीन का पुराना निरंकुश शासन इतना दूषित हो गया था कि अगर हम क्रान्ति के बाद निरंकुश शासन का खातमा कर पश्चिम से सीखकर रचनात्मक कार्य प्रारम्भ कर सकते तो हम निश्चय ही पहले के शासन काल से अञ्जी दशा में रहते। लेकिन क्या पश्चिम के लोग ऋपने राष्ट्रीय ऋौर सामाजिक जीवन से पूर्ण संतुष्ट हैं १ त्रागर हम पश्चिम की शासन-व्यवस्था त्र्रीर समाज का ध्यान-पूर्वक अध्ययन करें तो इमको पता चलेगा कि अमेरिका तथा फ्रांस जैसे तथाकथित प्रथम कान्तिकारी राजों की जनता त्रव तक भी शासन-व्यवस्था में सुधार करने की बात करती है और अभी भी क्रान्ति की बात सोचती है। जब एक शती पहले ही उनके यहाँ क्रान्ति हो चुकी थी तो अपन फिर दूसरी कान्ति की बात वह क्यों सोचती है ? यह सिद्ध करता है कि हम उस सम " गलत रास्ते पर थे जब हमने सोचा था कि पश्चिम का अनुकरण करना हमें पूर्णता की ऊँची सीढी तक पहुँचा देगा। श्रीर श्रगर इम पूर्णारूप से संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस की नकल करें, जो अभी भी क्रान्ति करने की बात सोच रहे हैं, तो त्राज से एक सौ वर्ष के बाद पुन: इसी क्रान्ति से इम अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस की शासन-व्यवस्था रूपी मशीन में अभी भी बहत दोष हैं और न वह जनता की इच्छा को पूर्ण करती है त्रौर न उसे पूर्ण सुख ही देती है। इसलिए हमें त्रपने प्रस्तावित पुनर्निर्माण में कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम वर्तमान युग के पश्चिम की नकल करते हैं तो प्रगति की ब्रांतिम सीढी तक पहुँच जाएँगे श्रौर पूर्ण संतुष्ट रहेंगे। श्रगर हम पश्चिम का फटकन लेते हैं तो क्या श्राने वाली इर पीढ़ी ऋपने से पहले की पीढ़ी से ऋधिक ऋसंतुष्ट नहीं रहेगी ऋौर क्या ब्रान्त में पुनः हमें दूसरी क्रान्ति नहीं करनी पड़ेगी ? ब्रागर दूसरी क्रान्ति का होना ज़रूरी है तो क्या हमारी पहली क्रान्ति व्यर्थ का प्रयास नहीं रही ? हुम इस क्रान्ति को रखकर क्या करेंगे जिसमें केवल व्यर्थ का ऋपव्यय है। सुद्रह सरकार और स्थायी शांति के लिए-एक बड़े कार्य के बाद चिर-स्थायी विश्राम के लिए--ग्रौर भविष्य में ग्रापदान्त्रों को रोकने के लिए इस कौन सा रास्ता ऋख्तियार करेंगे ?

क्या इम पश्चिमी प्रणाली अपने यहाँ पूरी की पूरी लागू कर सकते हैं ? पश्चिम की भौतिक सम्यता की सबसे नयी चीज़ को लीजिए । सबसे सुविधा-जनक यातायात का साधन रेल हैं । पूर्वी देशों में सबले पहले रेल का व्यवहार जापान ने किया । हाल से चीन ने भी रेल की उपयोगिता और उसके बनाने की आवश्यकता महसूस की हैं । विदेशी रेल-प्रणाली को अपने यहाँ लागू करने में चीन जापान से बहुत पीछे रहा हैं । लेकिन वर्तमान काल की जापान और चीन की रेलों की तुलना कीजिए । अगर आप जापान और चीन दोनों देशों की रेलों से सफर कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि जापान की रेल-लाहनें बहुत तंग हैं तथा गाड़ियों के डब्बे भी बहुत छोटे-छोटे हैं जब कि चीन की रेल-लाईनें जैसे संघाई नानिकङ् रेल-लाहन या पेकिङ् हाङ क्वो रेल-लाहन, काफ्री चौड़ी है और गाड़ियों के डब्बे भी काफ्री बड़े हैं । चीन की रेल-लाइनें जो जापान की रेल-लाइनों के बाद में बनी हैं क्यों अधिक चौड़ी हैं और गाड़ियों के डब्बे भी काफ़ी बड़े हैं । चीन की रेल-लाइनें जो जापान की रेल-लाइनों के बाद में बनी हैं क्यों अधिक चौड़ी हैं और गाड़ियों के डब्बे नि की रेल-लाइनें जो जापान की रेल-लाइनों के बाद में बनी हैं क्यों अधिक चौड़ी हैं और गाड़ियों के डब्बे नि ने पश्चिम के सबसे नए आविष्कार के ढांचे पर अपने वहाँ रेल-लाइनें विछाई हैं जब कि जापान ने पुराने ढांचे का अनुसरण किया हैं। अगर चीन पश्चिम

के सबसे नवीन ढांचे की अपेक्षा जापान के पुराने ढांचे पर अपनी लाइनें बनाता तो क्या हम संतुष्ट होते ? यूरोप और अमेरिका में पहले केवल तंग रेल लाइनें ही थीं और वहाँ की गाड़ियों के डब्बे भी छोटे होते थे। जापान ने प्रारम्भ में इसी ढांचे पर अपने यहाँ रेल लाइने बनायीं और अनजाने ही खराब फन्दे में फॅस गथा। क्या रेल लाइनो के बनाने में हमें भी असुविधा-जनक पुराने ढाँचे का अनुकरण करना चाहिए ? वास्तव में, चीन जापान के पुराने ढाँचे की नकल नहीं कर रहा है बिल्क उसने सबसे अब्छे और नवीन पश्चिमी ढाँचे को अपनाया है। इसके फलस्वरूप हमारी रेल लाइनें जापान से कहीं अब्छी हैं। 'अनितम प्रथम हो गया है।' इसी कारण से हमको राजनीतिक सुधार में पश्चिम के पुराने तरीको को नहीं अखितयार करना चाहिए; बिल्क हमें पश्चिम की राजनीतिक हालतो का सावधानीपूर्वंक अध्ययन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वास्तव में शासन-व्यवस्था की दिशा में पश्चिमी राष्ट्र कितनी दूर तक प्रगति कर चुका है और तब उनके सबसे नये आविष्कारों को सीखना चाहिए। तभी हम दूसरे राष्ट्रों से बाजी मार सकते हैं।

जैसा कि मैंने पिछले एक व्याख्यान में कहा है कि यूरोप श्रौर श्रमेरिका प्रजातन्त्र की समस्यायों में ऋध्ययन की गहराई में नहीं उतरे हैं ऋौर इस कारण वहाँ की जनता का अपनी सरकार के साथ नित्य संघर्ष बना रहता है। प्रजातन्त्र की शक्ति नई है पर प्रजातंत्र की मशीन पुरानी है। अगर हम प्रजातन्त्र की कठिनाइयो को दूर करना चाहते हैं तो हम दूसरी मशीन बनाएँ— एकदम नई मशीन, जिसके बनाने का सिद्धान्त होगा कि सार्वभौमिकता श्रीर योग्यता दो भिन्न चीज़े हैं। जनता को सार्वभौमिकता मिलनी चाहिए श्रौर मशीन को योग्यता तथा शक्ति । वर्तमान काल की ग्राच्छी ग्रौर शक्तिशाली मशीनें ऐसी हैं जिन्हें त्रादमी अपनी इच्छानुसार चालू कर सकता है स्रोर रोक सकता है। मशीन के चेत्र में पश्चिम ने त्रुिहीन और एकदम दुरुस्त मशीन-स्राविष्कार किए हैं लेकिन शासन-व्यवस्था के चेत्र में उनकी खोज बहुत ही अपूर्ण रही है। अगर हम शासन-व्यवस्था में पूरा परिवत्त<sup>°</sup>न लाना चाहते हैं तो श्रनुसरण करने के लिए हमारे सामने कोई श्रादर्श नहीं है। बल्कि हमें स्वयं ही नया रास्ता निकालना है। क्या हम ऐसा करने के योग्य हैं ? बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन ने पूर्ण्रूप से ब्रात्मविश्वास खो दिया है। जनता में विदेशी शाष्ट्रो पर पूर्ण विश्वास करने की श्रौर अपने प्रति अविश्वास करने की मनोकृति हो गई है। स्वयं ही उसे कुछ करना चाहिए

या कोई मौलिक अपविष्कार करना चाहिए उसे ग्रसम्भव जान पड़ता है। वह तो केवल पश्चिम के पीछे दौड़ती है और उसीके तरीका की नकल करती है। बॉक्सर-विद्रोह के पहले हममें ब्रात्मविश्वास भरा था। लोगों को विश्वास था कि चीन की प्राचीन सम्यता पश्चिमी सम्यता से बढ-चढकर है, चीन के लोग बौद्धिक योग्यता में पश्चिम से बढ़े हुए हैं श्रीर हम किसी तरह की मी खोज श्रीर श्राविष्कार कर सकते हैं। हम श्रव सोचत हैं कि वैसी बात तो इमसे बहुत दूर चली गई। हम यह नहीं देखते हैं कि पश्चिमी सम्वता केवल अपने भौतिक रूप में ही मजबूत है, विभिन्न राजनीतिक मामलों में नहीं। भौतिक सम्यता के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का जहाँ तक ताल्लुक है यूरोप श्रीर अमेरिका ने हाल के वर्षा में आश्चर्यजनक उन्नति की है। लेकिन अगर वे ज्ञान के एक चेत्र में बढ़े-चढ़े हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे ज्ञान के सभी चेत्रों में भी बढ़े-चढ़े ही होंगे। बहुत से चेत्रों में वे केवल अज्ञानी ही बने रह सकते हैं। उनका भौतिक विज्ञान गत शताब्दी में उचता की चरम सीमा तक विकसित हो गया है श्रीर उनके बहुत से श्राविष्कारों ने 'प्रकृति के अधिकार को छीन' लिया है जो हमारी ऊँची से ऊँची कल्पना के भी परे की बात है। लेकिन यह कहना कि जो बात उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में नहीं सोची है उसे इस भी नहीं सोच सकते हैं या उसका आविष्कार नहीं कर सकते हैं, युक्तिसंगत नहीं है। हाल के वर्षों में पश्चिम ने मशीन बनाने में सचमुच बड़ी प्रगति की है लेकिन इससे यह नहीं सिद्ध होता कि उसकी राजनीतिक प्रखाली में भी प्रगति हुई है। दो या तीन शतियों से पश्चिम की विशेषता केवल विज्ञान के त्रेत्र में ही रही है। बड़े-बड़े वैज्ञानिक स्वभावतः ही अपनी-अपनी ज्ञान की शाखा मे काफी बड़े-चढ़े हैं लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि वे ज्ञान के सभी चेत्रों में बढ़े-चढ़े ही हो। इसके उदाहरण के लिए एक बड़ी अच्छी कहानी है।

न्यूटन (Newton) नामक एक बड़े ग्रांगरेज वैज्ञानिक हो गए हैं, जिनकी बराबरी में कोई भी ग्राधुनिक वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है। न्यूटन बड़े ही प्रतिभाशाली ग्रौर विद्वान थे। उन्होंने भौतिक विद्वान के चेत्र में बहुत ही युगान्तरकारी ग्राविष्कार किए हैं; जिनमें सबसे प्रधान गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धान्त है। यह प्रथम-प्रथम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था ग्रौर तब से यह सिद्धान्त त्रिज्ञान का ग्राधारभ्त सिद्धान्त हो गया है। यह सिद्धान्त तब से ग्राविष्कृत सभी ग्रन्थ सिद्धान्तों से बढ़कर है। न्यूटन को विज्ञान के चेत्र में कमाल हासिल था लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या वे दूसरी

बातों में भी उसी प्रकार योग्य थे ? जब मैं उनकी जीवनी पढ़ता हूं तो मुक्ते पता चलता है कि वे सभी बातों में बुद्धिमान नहीं थे श्रीर मेरी इस बात को सिद्ध करने के लिए एक बड़ी मनोरंजक घटना है। बचपन से ही न्यूटन पहने श्रीर श्रनुसन्धान करने की उत्कट इच्छा के साथ-साथ बिल्ली से बडा प्रेम था। एक समय उनके पास दो बिल्लियाँ थीं, एक छोटी ऋौर एक बडी जो उनके साथ बराबर रहती थी। चॅकि उन्हें बिल्ली से बड़ा प्रेम था इसलिए वे बराबर बिल्ली की इञ्छानुसार चलते थे। जब वे अपनी कोठरी के अन्दर पढते या त्रमुसन्धान करते रहते थे त्रीर उनके साथ रहने वाली बल्लियाँ श्चगर बाहर जाना चाहती थीं तो वे सब काम बन्दकर बल्लियो का बाहर जाने देने के लिए दरवाजा खोलते थे। अगर बिल्लियाँ बाहर से कोठरी के भीतर त्राना चाहती थीं तो वे सब काम बन्द कर उन्हें त्राने देने के लिए दरवाजा खोलते थे। लेकिन बिल्लियाँ इतनी बाहर-मीतर जाती स्राती थीं कि वे अत्यन्त ही दु: खपद सिद्ध हुई । इसलिए एक दिन न्यूटन ने सोचा कि वे एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे बिल्लियाँ बिना काम में बाधा दिए स्वतन्त्रतापूर्वक बाहर-भीतर जा त्रा सकें। उनका रास्ता क्या था १ उन्होंने दरवाजे में दो सूराख किए-एक बड़ा ब्रीर एक छोटा। बडा सूराख बडी बिल्ली के लिए श्रीर छोटा सूराख छोटी के लिए ! यह उस बड़े वैज्ञानिक की प्रतिभा की उपज थी! साधारण बात है कि अगर बड़ी बिल्ली सूराख बड़े से सकती है तो छोटी भी उसी सूराख से निकल जा सकती है और इसलिए एक ही सराख काफी था। क्यों तब छोटे सूराख के बनाने में समय बरबाद किया गया ? लेकिन महान् विद्वान् न्युटन ने दो सूराख ही बनाए थे। कितनी बड़ी श्रसंगत बात है ! क्या वे सभी बातों में बुद्धिमान थे १ यह कहानी बताती है कि नहीं थे; चॅिक वे एक चेत्र में काफी बड़े-चढ़े थे ईसका यह अर्थ नहीं होता है कि वे सभी चेत्रों में उसी तरह बढ़े-चढ़े थे।

पश्चिमी विज्ञान इतनी दूर तक बढ़ गया है कि उसने भौतिक मशीन को भी स्वतः दोतरफा चलने वाला बना दिया है। लेकिन सरकार के ऊपर जनता की सार्वभौभिकता एकतरफा ही है—वह केवल आगे बढ़ाई जा सकती है पीछे लौटाई नहीं जा सकती। जब हम अपने प्रजासत्तात्मक राज के पुनर्निर्माण के लिए प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो हमें एकदम से नया प्रजातन्त्र और नया प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो हमें एकदम से नया प्रजातन्त्र और नया प्रजासत्तात्मक राज कायम करना चाहिए। अगर हमें पश्चिम के प्रगति-शिल राष्ट्रों का पूर्णस्प से अनुसरण नहीं करना है तो हमें स्वयं ही नया और अञ्झा सस्ता हूँ है निकालना चाहिए। क्या हम ऐसा करने के योग्य हैं ?

श्रगर हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो हम अपने को बराबर तिरस्कृत नहीं सममें ग्रीर 'श्रपनी निंदा स्वयं ग्रपने को छोटा ग्रीर तुच्छ कहकर नहीं करें।' चीन में प्रजातन्त्र की धारा वह गई है श्रीर श्रपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या इस इसके व्यवहार के लिए स्वयं नया श्रीर श्रव्छा रास्ता निकाल सकते हैं ? हजारों वर्षों से चीन स्वतंत्र रहा है । अपने पहले की राजनीतिक प्रगति में हमने कभी दूसरे देशों से कुछ नहीं लिया । संसार की सबसे प्राचीन सभ्यतात्रों में से चीन की सम्यता एक है श्रीर उसे कभी भी दूसरे देशों से कोई चीज़ पूर्णंरूप से नकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। केवल हाल के वर्षों में पश्चिमी संस्कृति हमसे अधिक आगे बढ़ गई है और इस नई सभ्यता के जोश ने हमारी क्रान्ति को जागत किया है। ग्रब क्रान्ति सत्य में चरितार्थ हो गई है। हम स्वमावतः ही चीन को पश्चिम से श्रेष्ठ देखना चाहते हैं श्रीर संसार में उसे नया श्रीर सबसे श्रधिक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस त्रादर्श तक पहुँचने के लिए इममें निश्चय ही त्रावरयक योग्यता है। लेकिन हमें पश्चिम की प्रजातंत्र प्रणाली की केवल नकल नहीं करनी चाहिए। ये प्रशालियाँ पुराने ढंग की मशीन हो गई हैं।

अपने आदर्श तक पहुँचने के लिए हम एक नई मशीन तैयार करें। इस प्रकार की नई मशीन बनाने के लिए क्या संसार में कोई सामान है १ हाँ, विभिन्न देशों में बहत-सा सामान बिखरा हुआ है लेकिन हम पहले श्रपनी श्राधारमृत कार्य-प्रणाली को ठीक कर लें श्रीर यह कार्य-प्रणाली है सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता के बीच का अन्तर जिसके बारे में में पहले चर्चा कर आया हूँ। जब इस प्रजातंत्र को कार्यान्वित करते हैं तो इमें राज के संगठन और प्रजातंत्र की व्यवस्था को अलग कर लेना चाहिए। पश्चिमी राष्ट्रों ने इन आधारभूत सिद्धान्तों के जरिए नहीं सोचा है और सार्वभौमिकता श्रीर शक्ति या योग्यता के बीच श्रन्तर नहीं किया है। जिनके फलस्वरूप उनकी सरकार की शक्ति नहीं बढ़ी है। अब हमने अपने आधारभूत सिद्धान्तो को तय कर लिया है। इम एक कदम श्रीर श्रागे बढे श्रीर शासन-व्यवस्था की मशीन को विभक्त करें। इस काम को करने के लिए हम शासन-व्यवस्था की बातों को अच्छी तरह समम लें। प्रथम व्याख्यान में मैंने सरकार की परिभाषा की है कि सरकार जनता की चीज है और सम्पूर्ण जनता द्वारा सम्पूर्ण जनता के काम को नियंत्रित करती है। शासन-व्यवस्था की मशोन जो सार्वभौमिकता और योग्यता या शक्ति के बीच के भेद के सिद्धान्त को मान कर निर्माण की जाती है उस प्रकार की भौतिक मशीन है जिसमें स्वतः शक्ति है श्रीर जो बाहरी शक्ति द्वारा नियन्त्रित नहीं होती है। नए श्राविष्कारों के द्वारा नया राज संगठित करने के लिए इन दो प्रकार की शक्तियां में श्रन्तर कर लेना चाहिए। लेकिन कैसे ? हम शासन-व्यवस्था की परिभाषा के साथ इसका प्रारम्भ करें। शासन-व्यवस्था या राजनीति सम्पूर्ण जनता के सम्बन्ध की चीज़ है श्रीर इसके केन्द्रीयकरण की शक्ति राजनीतिक सार्वभौमिकता है। तब राजनीतिक सार्वभौमिकता का श्रर्थ लोकप्रिय सार्वभौमिकता होता है श्रीर सरकार जो जनता के जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को केन्द्रित करती है, शासन शक्ति या शासन श्रधिकारिणी कहलाती है।

जब राजनीति में दो शक्तियाँ हैं-जनता की राजनीतिक शक्ति श्रौर सरकार की शासन-प्रबन्ध की शक्ति। एक नियंत्रण करने की शक्ति है श्रौर दुसरी स्वत: सरकार की शक्ति है। इसका क्या अपर्थ है ? एक जहाज में एक लाख घोड़ो की शक्ति वाला इंजिन लगी है। एक लाख घोड़ों की शक्ति का उत्पादन करना श्रीर जहाज को चलाना मशीन की श्रपनी शक्ति है श्रीर इस शक्ति की तुलना सरकार की शक्ति से की जा सकती है। लेकिन बड़े जहाज को त्रागे-पीछे दाएं-बाएं चलाना, उसका रोकना, उसके चाल की गति-ये सभी बातें श्रुच्छे इजिनियर के नियंत्रण पर निभ र करती हैं। एकदम दरुस्त मशीन के नियंत्रण करने श्रीर उसे चलाने के लिए इंजिनियर का होना जरूरी है। पूर्ण नियंत्रण से शक्तिशाली जहाज इच्छानुसार चलाया श्रौर रोका जा सकता है। नियंत्रण की इस शक्ति की तुलना सरकार के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति से की जा सकती है, जो कि राजनीतिक सार्वभौमिकता है। नये राज का बनाना नये जहाज के समान है। अगर हम कम शक्ति-शाली मशीन लगाते हैं तो जहाज की गति स्वभावतः ही धीमी होगी, उस पर कम लादा जा सकेगा श्रीर उस जहाज के चलाने से कम मुनाफा होगा। लेकिन अगर हम बड़ी शक्ति वाली मशीन लगाते हैं तो जहाज तेजी से चलेगा, ऋधिक बोम्त ढो सकेगा ऋौर उससे बहुत नफा कमाया जा सकेगा। मान लीजिए कि एक लाख घोड़ों की शक्ति वाला जहाज जो बीस नॉट '(Knots) की गति से केएटन श्रौर संघाई के बीच दो सप्ताह के भीतर श्राता-जाता है, एक लाख मुनाफा एक बार में करता है। तब मान लीजिए हम एक जहाज बनाते हैं जिसमें दस लाख घोड़े की शक्ति वाली मशीन है श्रीर जिस कारण वह ५० नॉट की गति से चल सकता है श्रीर जो केएटन से

संघाई तक एक ही सप्ताह में जां-त्रा सकता है तो हमें दस लाख का नफा एक बार के ही त्राने-जाने में होगा। संसार का सबसे त्रधिक तेज चलने वाला जहाज क्रभी बीस या तीस नाॅट से ऋधिक तेजी के साथ नहीं चल सकता है। लेकिन क्रगर पचास नाॅट की गति वाला जहाज हम बना सकें तो उससे कोई भी दूसरा जहाज होड नहीं ले सकता और तब हमारे पास संसार में सबसे तेज चलने वाला सबसे बडा जहाज होगा। यही सिद्धान्त राज के निर्माण करने में भी लागू किया जा सकता है। क्रगर हम कम शक्तिवाली कमजोर सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य सीमित होंगे और उससे जो प्राप्ति होगी वह भी नगस्य होगी। लेकिन क्रगर हम बड़ी शक्तिवाली मजबूत सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य विस्तृत होंगे और उससे प्राप्ति भी क्रयार संसार के सबसे बड़े राज में शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाय तो क्या वह राज सबसे क्रागे नहीं बढ़ जाएगा ? क्या वह स्राकाश के नीचे सबसे बड़ा राष्ट्र नहीं होगा ?

क्यों पश्चिमी राष्ट्रों के पास अधिक शक्तिशाली जहाज तो है पर अधिक शक्तिशाली दृढ सरकारें नहीं हैं ? वे केवल अधिक मशीनो का नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन अधिक शक्तिशाली सरकारों को नियंत्रण करने का रास्ता उन्हें नहीं मिला है। कम शक्ति वाले पराने जहाजो को हटाकर अधिक शक्ति-वाले नये जहाजों का बना लेना त्रासान है लेकिन राज की जड़ बहुत नीचे तक रहती है श्रौर पुरानी कमजोर सरकार की जगह नई शक्तिशाली सरकार की स्थापना करना बहुत कठिन काम है। चालीस करोड जनसंख्या वाला चीन संसार का सबसे अधिक आवादी वाला देश है। इसकी सीमा काफ़ी विस्तृत है और यहाँ उपज बहुत अञ्छी और प्रचुर होती है-संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका से भी बढ़कर। संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका श्रव संसार में सबसे धनी श्रीर शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है श्रीर उसकी वुलना किसी दूसरे राष्ट्र से नहीं की जा सकती है। जब इस अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति की तुलना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्राकृतिक सम्पत्ति से करते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि चीन संयुक्त राज से आगे बढ सकता है। लेकिन दर असल बात यह है कि ऐसा इस समय केवल असम्भव ही नहीं है चिलक एक साँस में दोनों देशों का एक साथ उल्लेख भी नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि चीन में श्रावश्यक योग्यता तो है पर हममें काम करने की चेष्टा का श्रभाव है। हमारे यहाँ वास्तव में कभी अञ्छी सरकार नहीं रही। लेकिन अगर हम त्रपनी स्वाभाविक योग्यता में मानवीय चेष्टा की च्रमता जोड दें तथा पूर्ण श्रौर दृढ़ सरकार की स्थापना करें जो श्रिधिक शक्ति का प्रदर्शन करे तो चीन तुरत संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रगति करने लगेगा!

चीन में शक्तिशाली सरकार की स्थापना के बाद हमें पश्चिम के लोगों की तरह से भय नहीं करना चाहिए कि सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी श्रौर हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि हमारे पुनर्निर्माण की योजना में सम्पूर्ण राज की राजनीतिक शक्ति दो भागों में विभक्त है। राज-नीतिक श्रिधिकार जनता के हाथों में रहेंगे जिसे पूर्ण सार्वभौमिकता रहेगी श्रौर जो प्रत्यत्त रूप से राज की कारवाइयों पर नियंत्रण कर सकेगी। यह राज-नीतिक अधिकार लोकप्रिय सार्वमौमिकता है। दूसरी शक्ति सरकार है जिसे हम पूर्यांरूप से शासन-व्यवस्था का अधिकार दे देंगे और जो काफ़ी शक्ति-शाली होनी आरे राज के सभी कामों का प्रबन्ध करेगी। यह राजनीतिक शक्ति सरकार की शक्ति है। अगर जनता के हाथो में पूर्ण राजनीतिक सार्व-भौमिकता है श्रोर सरकार पर नियंत्रण करने के तरीके श्रन्छी तरह लागू किए जाते हैं तो इमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है कि सरकार अधिक शक्ति-शाली त्रौर त्र्यनियंत्रित हो जाएगी। पश्चिमी लोगो ने पहले पहल एक लाख घोड़ों की शक्ति वाली मशीन बनाने का साहस नहीं किया । चूँकि मशीन त्रुटिपूर्ण होती थी ऋौर उसे नियंत्रित करने का साधन भी पूर्ण नहीं था। इसलिए लोग उसकी शक्ति से डरते ये ब्रौर उसे नियंत्रित करने का खतरा नहीं उठाते थे। लेकिन अब मशीन में इतना आश्चर्यजनक सुधार हो गया है और मशीन अपने में ही इतनी अरुछी बनी रहती है तथा नियंत्रण करने की यंत्र-रचना इतनी पूर्ण है कि पश्चिम के लोग अधिक से अधिक घोड़ो की शक्ति वाली मशीन बना रहे हैं। अगर हम बहुत सुधरी हुई राजनीतिक मशीन बनाना चाहते हैं तो हमें भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमें पूर्ण श्रौर शक्तिशाली सरकार चाहिए श्रौर साथ-साथ सरकार को नियं-त्रित करने के लिए लोकप्रिय सार्वभौमिकता के ठोस तरीके भी होने चाहिए। पश्चिम की शासन-व्यवस्था में इस तरह का पूर्ण ब्रौर प्रभावोत्पादक नियंत्रण का अभाव है इसलिए वह अधिक प्रगति नहीं कर रही है। हमें पश्चिम की लकीर पर नहीं चलना चाहिए। शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करते समय जनता को सार्वभौमिकता श्रौर शक्ति में भेद करना चाहिए। हम राज ंकी बड़ी राजनीतिक शक्तियों का विभाजन करें—पहली सरकार की शक्ति हो श्रौर तब-जनता की शक्ति। इस प्रकार के विभाजन से सरकार मशीन की , तरह स्त्रीर जनता इंजिनियर की तरह हो जाएगी। तब जनता का रुख स्रपनी

सरकार के प्रति उसी तरह का होगा जैसा इंजिनियर का अपनी मशीन के प्रति होता है।

मशीन बनाने में इतनी प्रगति की गई है कि केवल यंत्र संबंधी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक छोटा लड़का भी जिसे मशीन का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसे नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए बिजली की रोशनी को लीजिए जो अब आम व्यवहार में आती है। जब बिजली पहले पहल श्राविष्कृत हुई तो वह श्राकाश की बिजली की तरह ही बड़ी भयानक चीज़ थी। चॅकि उससे नियन्त्रण का अञ्छा तरीका नहीं था इसलिए उससे बहुत त्रादिमयों की मृत्यु हो जाती थी। फलस्वरूप पहले पहल जो लोग विजली संबंधी विज्ञान पढ़ने लगे उनमें से बहुत वैज्ञानिक विजली के शिकार हए। खतरा इतना ऋधिक था कि विजली के ऋाविष्कार के वहत दिनों बाद तक लोग उसे रोशनी के काम में लाने का साइस न कर सके। तब नियन्त्रण की अञ्छी और प्रभावोत्पादक प्रणाली आविष्कृत हुई और अब विजली का बटन दबाने से ही रोशनी जल उठती है या गुल हो जाती है। बटन दबाने का यह काम बहुत त्रासान त्रीर निरापद है। बिना विजली के ज्ञान का भी शहर का एक बच्चा या देहात का एक अपढ आदमी अपने हाथ से विजली का बटन दबा सकता है। इस प्रकार सबसे खतरनाक शक्ति—बिजली स्रब रोशनी के काम में भी लाई जाती है।

दूसरी मशीनों के विकास की भी ऐसी ही कहानी है। अत्यन्त हाल में आविष्कृत हुई मशीनों में वायुयान की मशीन वड़ी ही खतरनाक है। जब पहले पहल यह व्यवहार में लाई गई तो अनिगतत आदिमयों को अपने जान से हाथ घोना पड़ा। क्या आपको क्वाङ तुङ के फड़ रु की याद है ? वह वायुयान की मशीन चलाने वाला था। और जब वह एक बार उस मशीन को चला रहा था कि मशीन जमीन पर गिर पड़ी और वह मर गया। आविष्कार के प्रारम्भिक दिनों में लोग उसके व्यवहार को नहीं जानते थे इसलिए हवाई जहाज बनाने वालों को जहाज उड़ाना भी पड़ता था। पहले समय के उड़ाकू, जिनकी मशीन में शुटिरहित और प्रभावोत्पादक नियंत्रण यन्त्र नहीं रहता था और जिन्हें हवाई जहाज चलाने का अनुभव भी नहीं था, ठीक से मशीन को नहीं चला सकते थे। इसलिए बहुत से उड़ाकू गिरकर मर गए। जिससे साधारण लोग हवाई जहाज पर चढ़ने से डरते थे। लेकिन अब नियन्त्रण यन्त्र एकदम पूर्ण और प्रभावोत्यादक हो गया है और बहुत से आदिमयों को पत्त्वी की तरह हवा में आगे-

पीछे, ऊपर-नीचे उड़ने का अनुभव हो गया है। वे जानते हैं कि वायुयान द्वारा यात्रा करना कितना आसान और निरापद है। इसलिए अब साधारण लोग भी हवाई जहाज पर चढ़ने से नहीं डरते हैं। फलस्वरूप अब नियमित रूप से वायुयान यातायात का साधन हो गया है। क्वाङ्वुङ्से सच्चान् तक की सड़क काफी लम्बी है और रास्ते में शत्रु ख्रां का भी डर रहता है। स्थल या जल-मार्ग से यात्रा करना अत्यन्त ही कठिन और दुष्कर है। लेकिन हवाई जहाज द्वारा हम सीधे और अल्दी से सच्चान् जा सकते हैं।

चीन के लोगों के दिल में प्रजातन्त्र की भावना आ गई है। लेकिन संसार में अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं आविष्कृत हुई है जिससे यह भापना प्रकट की जा सके। जनता इसका व्यवहार नहीं जानती है। हम लोग जो दूरदर्शी श्रौर विस्तृत दृष्टि रखने वाले हैं, उन्हें ही यह मशीन बनानी चाहिए। हमें अत्यन्त ही उपयोगी और निरापद बिजली का वरन बनाना चाहिए जिससे साधारण लोग भी जान सके कि वह त्यासानीपूर्वक हाथ से कैसे व्यवहार में लाया जाता है। तब प्रजातन्त्र की भावना वास्तविकता के रूप में परिण्त होगी। पश्चिम की ऋपेचा चीन प्रजातन्त्र की मावना ऋपनाने में पीछे रहा है जिस प्रकार कि वह रेलगाड़ी बनाने में जापान से पीछे रहा था। यद्यपि जापान ने चीन से पहले ही रेल लाइनें बनाना प्रारम्भ किया था फिर भी उसकी रेल लाइनें पुराने ढग की हैं ऋौर व्यवहार के योग्य नहीं हैं। हमारी नई बनी रेल लाइनें सभी आधुनिक अवश्यकतास्रो को पूरी करती हैं। पश्चिम से जो प्रजातन्त्र इमने लिया है उसे कार्यान्वित करने के लिए इम कौन-कौन से तरीके व्यवहार करेंगे १ इन तरीकों को सोच निकालने के बाद ही प्रजातन्त्र हमारे काम का हो सकेगा। पहले से ही सावधानीपूर्वक तैयारी किए बिना अगर हम प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करने पर जोर देंगे तो हम बड़ी कठिनाई का अनुभव करेंगे श्रौर वह हमारे लिए मृत्युदायी हो सकता है। क्या प्रजातन्त्र को कार्या-न्वित करने के वैसे तरीके कहीं हैं ? यूरोप के स्विटजरलैंड में कुछ तरीके हैं जो त्रपूर्ण हैं श्रीर जिनका व्यवहार उसने किया है। वे उप्रवादी हैं श्रीर उन्होंने जनता को प्रत्यच्च रूप से सार्वभौमिक शक्ति दी है। लेकिन वह शक्ति पूर्ण नहीं। यूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र उन अपूर्ण तरीको को भी व्यवहार में नहीं लाए है। चूॅकि छोटा सा राष्ट्र स्विटजरलैंड प्रत्यच्च सार्वभौमिकता को ऋपूर्ण तरीकों को न्यवहार में लाया है इसलिए बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या व कड़े राष्ट्रों में भी कार्यान्त्रित किए जा सकते हैं १ बड़े-बड़े राष्ट्र स्विटजरलैंड के

कहलाता है। जब जनता को ये चार श्रिधकार प्राप्त हो जाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि प्रजातन्त्र की प्रणाली पूर्ण है स्त्रौर जब ये चारों ऋधिकार प्रभावोत्पादक दङ्ग से प्रयोग में लाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण श्रौर प्रत्यत्व लोकप्रिय सार्वभौमिकता लागू है। पूर्ण प्रजातन्त्र लागू न होने के पहले जनता अपने कर्मचारियो और प्रतिनिधिया को चनती थी और तब उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती थी। वह केवल अप्रत्यक्त प्रजातन्त्र या प्रतिनिधि-मूलक शासन-प्रणाली थी। जनता प्रत्यच रूप से नहीं बल्कि श्रपने प्रतिनिधि-द्वारा सरकार पर नियंत्रण रख सकती थी। सरकार पर प्रत्यच नियंत्रण रखने के लिए यह ज़रूरी है कि जनता लोकप्रिय सार्वभौमिकता के चारो अंगो को व्यवहार में लाए। तभी हम सम्पूर्ण जनता द्वारा शासन चलाने की बात कह सकते हैं। इसका ऋर्थ यह हुआ कि हमारे चालीस करोड़ लोग राजा होंगे श्रौर वे जनता के चार श्रिधकारों द्वारा श्रपनी राजकीय प्रभ्रता जताएँगे श्रीर राज के बड़े-बड़े कामों का नियंत्रण करेंगे। ये चार अधिकार चार नल या चार बिजली के बटन के समान हैं। नल द्वारा इम सीधे बहते हुए पानी का नियंत्रण कर सकते हैं। बिजली के बटन में हम सीधे बिजली की रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं। जनता के चार अधिकार द्वारा इम राज की सरकार को सीधे नियंत्रित रख सकते है। ये चारों ही चार राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं श्रीर ये सरकार को नियंत्रित करने के अधिकार हैं।

कांम-काज करने का सरकार का अपना अधिकार काम करने का— जनता की तरफ से काम करने का—अधिकार कहा जा सकता है। अगर जनता अत्यन्त शक्तिशाली है तो सरकार काम कर सकती है या नहीं, और वह किस ढंग का काम करती है सम्पूर्णतया जनता की इच्छा पर निर्भार करेगा। अगर सरकार अत्यन्त शक्तिशाली है तो जैसे ही वह काम करना प्रारम्भ करेगी तो वह अपनी बड़ी शक्ति दिखला सकती है और जब जनता उसे रोकना चाहेगी उसे रकना पड़ेगा। सारांश यह कि अगर जनता को सरकार की शक्ति पर सीधा नियंत्रण है तो वह सरकार के कार्य को किसी भी समय राष्ट्र में कर सकती है। जंगी जहाज से एक उदाहरण लिया जा सकता है। युराने ढंग के एक विदेशी जगी जहाज में बारह बन्दूकों होती थीं जो छः विभिन्न खटालों में रखी जाती थीं और वहुत से बन्दूक चलानेबालों को शत्रुऔं पर गोली चलाने के लिए अलग-अलग निक्कां लगाने का काम करना पड़ता था। ऐसी दशा में नियन्त्रण करने वाला श्रीफ्रसर गोली चलाने

के काम का नियन्त्रण सीघे तौर से नहीं कर सकता था। पर त्राधुनिक नये जंगी जहाजो में जहाज परिचालन करने के गुम्बज के ऊपर निशाना लगाने का एक यंत्र लगा रहता है श्रीर निशाना लगाने का लेखा-जोखा नियंत्रण श्रफ़सर के कमरे में होता है। वहाँ से सीधे बिजली के नियंत्रण द्वारा बन्द्क का निशाना लगाया जाता है। इसलिए स्रव जब जंगी जहाज को दुश्मनों का मुकाबला करना होता है तो बहुत से अलग-अलग गोलन्दाओं को निशाना ठीक करना या बन्दूक चलाना नहीं पड़ता है। नियंत्रण अफ़सर अपनी कोठरी में बैठता है स्रोर लक्ष्यशोधक की रिपोर्ट पाकर स्रोर दूरी (दुश्मनों के जहाज की दूरी ) का हिसाब लगाकर वह निजली के यंत्र को ठीक करता है जिससे एक बन्दूक एक दिशा में छूटती है या कुल बारहों बन्द्रको का निशाना बाँधा जाता है स्रीर वे एक साथ छोड़ी जाती हैं। नियंत्रण स्रफ़सर जैसा चाइता है सभी बन्दूकें वैसी ही छूटती हैं ख्रीर गोलियाँ ठीक निशाने पर गिरती हैं। केवल इस प्रकार का प्रबन्ध ही प्रत्यज्ञ नियंत्रण कहला सकता है लेकिन प्रत्यच नियंत्रण का यह मतलब नहीं है कि नियंत्रण श्रफ़सर स्वयं ही सव काम करता है। कोई मशीन तभी काम की हो सकती है जब कि वह व्यवहार करने वाले मनुष्य के मुताबिक काम करे।

सरकार के नियन्त्रित करने के लिए जब जनता इन चार ऋषिकारो का प्रयोग करती है तो सरकार अपना काम पूरा करने के लिए कौन से तरीके लागू करेगी । सरकार को अञ्ब्छी तरह अपना काम पूरा करने के लिए उचित विभागों का रखना ज़रूरी है और इसके लिए 'पंच अधिकार विधान' (Quintuple Power Constitution) होना ही चाहिए। जब तक सरकार पंच श्रिधिकार विधान पर श्राधारित नहीं होती है वह पूर्ण नहीं है श्रीर जनता के लिए वह अञ्छी तरह काम नहीं कर सकती है। मैं पहले एक श्रमरीकी विद्वान् के विषय में कह चुका हूँ जिन्होंने नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राष्ट्र सबसे ऋषिक सर्वशक्ति-सम्पन्न ऋनियन्त्रित सरकार से डरता है फिर भी वह सबसे अधिक एक सर्वशक्ति सम्पन्न सरकार के लिए इच्छुक रहता है जिसका जनता व्यवहार कर सके श्रौर जिससे जनता की भलाई हो। लोकप्रिय सरकार वास्तव में तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार जनता के द्वारा जनता की मलाई के लिए गठित न हो। हम श्रब सार्वभौमिकता श्रौर योग्यता में भेद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जनता इंजिनियर के समान है श्रौर सरकार मशीन के समान । एक तरफ हम चाहते हैं कि शासन-व्यवस्था की मशीन सर्वशक्तिशाली हो जिससे वह संभी प्रकार के कामो को कर सके । दूसरी श्रोर हम यह चाहते हैं कि जनता रूपी इंजिनियर काफ़ी शक्तिशाली हो जिससे वह शक्तिशाली मशीन पर नियन्त्रण कर सके । जनता और सरकार के पास कौन-कौन श्रिषकार होने चाहिए ताकि वे श्रापस में सन्तुलित रह सकें। जनता के चार श्रिषकारो—चोट देने, प्रत्यावर्षान करने, प्रवर्षान करने और संशोधन करने—के बारे में मैं पहले ही कह चुक हूँ। सरकार को पाँच श्रिषकार होना चाहिए—कार्यकारिणी का, व्यवस्थापिका का, न्याय का, राजकीय परीचा का और नियन्त्रण का। जनता के चार राजनीतिक श्रिषकार सरकार के पाँच श्रिषकारों का नियन्त्रण करते हैं तब हमारी पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था होगी और जनता तथा सरकार की शिक्त श्रव्छी तरह सन्तुलित रहेगी। नीचे का चित्र इन श्रिषकारों के बीच के सम्बन्ध को साफ-साफ समक्तने में मदद करेगा।



सबसे ऊपर राजनीतिक श्रिधिकार जनता के हाथों में है श्रीर शासन प्रबन्ध का श्रिधिकार नीचे सरकार के हाथों में है। जनता बोट देने के, प्रत्यावार्त्त करने के, प्रवर्त्त करने के श्रीर संशोधन करने के श्रिधिकारों द्वारा सरकार का नियन्त्रण करती है। सरकार जनता के लिए व्यवस्थापिका, न्याय, कार्यकारिणी, राजकीय परीचा श्रीर नियन्त्रण विभागों द्वारा कार्य करती है। इन नी श्रिधिकारों के कार्यान्वित होने श्रीर इनके श्रापस में सन्तुलित रहने से प्रजातन्त्र की समस्या वास्तविक रूप से इल होगी श्रीर सरकार के लिए एक निश्चित पथ निर्धारित हो जाएगा। इस नई योजना के लिए सामान श्राज से पहले द्वी श्राविष्कृत हो चुका है। स्विटजरलैंड ने पहले से ही प्रत्यावर्त्त न को छोड़ शेष तीन श्रिधकारों का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के उत्तर-पश्चिमी राजों ने स्विटजरलैंड के तीन राजनीतिक श्रिधकारों मे प्रत्यावर्त्त का श्राधिकार भी जोड़कर श्रपने यहाँ चारो श्रधिकारों को सागू किया है। संसार में विस्तृत पैमाने पर बोट देने का श्रधिकार

जनता द्वारा वर्ता जाता है। स्विटजरलैंड पहले से ही तीन राजनीतिक श्रिषिकारों का प्रयोग कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के एक चौथाई हिस्से में चार श्रधिकार कार्यान्वित हो रहे हैं। जहाँ चारो श्रधिकार सावधानीपूर्वक श्रौर पूर्यारूप से लागू किए गए हैं वहाँ फल मी श्राश्चर्य जनक हुआ है। ये श्रनुभव-सिद्ध बातें हैं केवल कित्रत श्रादर्श की नहीं। इन तरीको को व्यव-हार करने से हम सुरिच्चित रहें बे श्रौर किसी खतरे में नहीं पड़ेंगे।

पहले समी सरकारी अधिकारों पर राजाओं या सम्राट का एकाधिकार होता था लेकिन क्रान्तियों के बाद वे तीन भागों में बांट दिए गए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद एक सरकार की स्थापना की जिसमें तीन विभागा का सामंजस्य था और इसका फल भी श्राश्चय जनक हुन्ना। दूसरे राष्ट्रों ने भी संयुक्त राष्ट्र का त्रनुकरण किया। लेकिन विदेशी सरकारों ने कभी भी इन तीन शक्तियों से अधिक का व्यवहार नहीं किया है। ये तीन शक्तियाँ हैं-व्यवस्थापिका. कार्य कारिशी ऋौर न्याय। हमारे 'पञ्च अधिकार विधान' की दो नई शक्तियों का क्या स्रोत है ? ये प्राचीन चीन से ली गई हैं। चीन में बहुत पहले से ही राजकीय परीचा श्रौर नियन्त्रण करने की प्रणालियाँ थीं स्त्रौर वे बडी प्रभावोत्पादक थीं। मांचू राजकुल के राजकीय नियन्त्रण करने वालां ने या इतिहास-लेखकों ने श्रौर थाङ राजकुल के समय के सरकारी सलाहकारों ने बड़ी ही सुन्दर नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की थी। नियन्त्रण के ब्रिधिकार में ब्रिभियोग लगाना (Power to impeach) तक सम्मिलित है। दूसरे देशों में यह व्यवस्थापिका विभाग के साथ मिला हुआ है, कोई ख्रलग सरकारी विभाग के रूप में यह नहीं है। वास्तविक प्रतिमाशाली और योग्य त्रादिमयों का परीजा द्वारा चुनना चीन में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। आधुनिक विदेशी विद्वानों में से जिन्होंने चीन की संस्थाओं का अञ्छी तरह अध्ययन किया है वे चीन की प्राचीन स्वतंत्र परीचा प्रणाली की प्रशंसा करते हैं श्रीर योग्य ब्राट्सियां को चुनने के लिए इस प्रणाली की नकल पश्चिम में भी हुई है। ब्रेट ब्रिटेन की राजकीय परीचा की प्रणाली चीन की प्राचीन प्रणाली के ब्रादर्श पर बनी है। लेकिन वहाँ केवल छोटे अफ़रूरों की परीका ली जाती है। ब्रिटिश प्रसाली में चीन की स्वतंत्र राजकीय परीक्वा की भावना नहीं पाई जाती है। चीन के राजनीतिक इतिहास में सरकार के तीन अधिकार-न्याय, व्यवस्थापिका ऋौरं कार्यकारिणी—सम्राट के हाथों में थे। राजकीय परीचा और नियंत्रण के अधिकार सम्राट के हाथों में नहों थे। इस प्रकार

चीन की प्राचीन निरंकुश सरकार के पास भी तीन विभागों का होना कहा जा सकता है। इसलिए पश्चिम की निरंकुश सरकारों की ऋपेचा, जिनमें राजाओं पर सम्राटों के पास सभी शक्तियों का एकाधिकार था, चीन की निरंक्रश सरकार भिन्न थी। चीन के निरंक्रश शासन-युग में सम्राट को भी राजकीय परीला और नियंत्रण की शक्तियों पर पूर्ण श्रिधिकार नहीं था। इसलिए चीन में एक प्रकार से सरकार के तीन सम्मिलित विभाग थे जैसा कि पश्चिम के आधुनिक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों में तीन विभाग हैं। केवल अन्तर इतना ही था कि चीन की सरकार निरंक्तशता. नियंत्रण स्त्रीर राजकीय परीता के अधिकारों को कई हज़ार वर्षों से व्यवहार में लाई है जब कि पश्चिम की सरकारें न्याय, व्यवस्थापिका श्रीर कार्यकारिणी को केवल एक शताब्दी के कुछ पहले से काम में ला रही हैं। जो कुछ हो, पश्चिम में सरकार के ब्राधिकारों का अपूर्ण ढंग से प्रयोग हुआ है और प्राचीन चीन के भी तीन सम्मिलित अधिकारां से बहुत सी बुराइयाँ पैदा हुई थीं। अगर हम चीन की अच्छाइया और पश्चिम की अच्छाइयों को मिलाना और उन्हें भविष्य में होने वाली बुराइयों से बचाना चाहते हैं तो हम पश्चिम की सरकार के कार्यकारिया, व्यवस्थापिका और न्याय के अधिकारों को अपनाएँ श्रीर उनमें चीन के राजकीय परीचा श्रीर नियन्त्रण के प्राने श्रिधिकारों को जोड दें ख्रौर एच अधिकार सरकार रूपी पूर्ण दीवार का निर्माण कर लें। इस प्रकार की सरकार सबसे पूर्ण श्रीर उत्तम होगी श्रीर इस ढग की सरकार वाला राज निश्चय ही जनता का, जनता के द्वारा श्रीर जनता के लिए होगा।

इन चार लोकपिय श्रिधकारो श्रीर सरकार के पांच श्रिधकारों में हरेक का श्रपना चेत्र श्रीर श्रपना काम है। इम उन्हें श्रलग-श्रलग कर दें श्रीर एक में गड़बड़ नहीं होने दे। श्राज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विभिन्न श्रिधकारों में मेद नहीं कर सकते हैं। केवल साधारण लोग ही नहीं बल्कि विशेषज्ञ भी गलती कर जाते हैं। हाल में ही मुक्ते एक साथी से मुलाकात हुई थी जो तुरन्त ही श्रमेरिका से स्नातक होकर श्राए थे। मैंने उनसे पूछा— 'श्राप क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के विषय में क्या सोचते हैं?' उन्होंने उत्तर दिया—'मैं पूरी तरह से उनके पच्च में हूँ।' मैंने उनसे पुनः पूछा—'श्रापने विदेश में जाकर किस विषय का श्रध्ययन किया है।' उन्होंने उत्तर दिया— 'शंजनीतिक विज्ञान श्रीर कानून का।' मैंने युनः उनसे पूछा—'में जनता श्री जिस सार्वभीभिकता का प्रचार कर रहा हूँ उसके सम्बन्ध में श्रापका क्या विचार है ?' उन्होंने उत्तर दिया—'पंच अधिकार विधान तो अप्रश्चिय जनक चीज़ है। हर आदमी इसका स्वागत करेगा।' राजनीतिक विज्ञान और कानून के इस विशेषज्ञ ने मेरी प्रश्न की बारीकिया को एकदम नहीं समका। यह इस बात का द्योतक है कि उन्होंने साफ-साफ चार अधिकार। अधौर पांच अधिकारों के बीच के मेद को नहीं समक्ता था और जनता तथा सरकार के बीच के सम्बन्ध के बारे में उनका विचार उलमा हुआ। था। वे यह नहीं जानते थे कि पाँच आधिकार सरकार के अधिकार हैं।

कार्य करने के सरकारी अधिकार यांत्रिक शक्तियों की तरह हैं। इस बड़ी मशीन को हमें पाँच दिशास्त्रों में चाल करना चाहिए जिसमें कि वह स्रपरिमित घोड़ों की शक्ति पैदा कर सके और सचार रूप से कार्य कर सके। लौकप्रिय श्रिधिकार नियंत्रण करने के श्रिधिकार हैं जिन्हें जनता प्रत्यन्न रूप से इस वहशक्तिशाली मशीन पर प्रयोग करती है। हम जनता के चार ऋधिकारों को चार नियंत्रण यंत्र कह नकते हैं जिन्हें जनता मशीन को चलाने श्रौर रोकने में व्यवहार करती है। सरकार जनता के लिए काम करती है श्रीर उसके पाँच ऋधिकार पाँच तरह के कार्य हैं या काम करने की पाँच दिशाएँ हैं। जनता सरकार का नियन्त्रण करती है स्त्रीर उसके चार स्रधिकार नियन्त्रण के चार तरीके हैं। जब सरकार को विभिन्न दिशात्रां में काम करने के ऐसे श्रिधिकार श्रीर सविधाएँ दी जाएँगी तभी उसकी प्रतिष्ठा श्रीर प्रभुता बढ सकेगी और वह शक्तिशाली सरकार बन सकेगी। जब जनता को बडे अधिकार श्रीर सरकार पर प्रतिबंध रखने के श्रनेक साधन दिए जाएँगे तभी वह सरकार के सर्वशक्तिशाली श्रौर श्रनियन्त्रित होने से नहीं डरेगी। तब जनता किसी भी समय सरकार को चलने ब्रीर क्कने की ब्राज्ञा दे सकेगी। सरकार की प्रतिष्ठा बढेगी ऋौर जनता की शक्ति बढ़ेगी। सरकार के लिए इस प्रकार के शासन-प्रबंध सम्बन्धी अधिकारों अौर जनता के लिए इस प्रकार के राजनीतिक अधिकारों द्वारा हम अमेरिका के विद्वान के आदर्श को सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार का जनता की भलाई के लिए खोज करना वा वकेंगे ख्रीर नवसंसार-निर्माण की राह को प्रशस्त कर सकेंगे।

प्रजातत्र के लागू होने पर वास्तिविक अवस्था क्या होती है और हमें प्रजातंत्र का प्रबन्ध किस प्रकार करना चाहिए ये बातें हम तभी साफ-साफ और अच्छी तरह समझ सकेंगे जब हम बां देने, प्रत्यवर्चन करने, प्रवर्तन करने और संशोधन करने की व्यवस्था करने लगेंगे। इन व्याख्यानों में मैं जनता की सार्वभौमिकता की सभी बातों को नहीं कह सका हूँ। वे जो इस विषय का ख्रौर अधिक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं वे 'सभी जनता द्वारा शासन'\* नामक प्रस्तक को पढ़ें जिसे श्री ल्याव् चुङ् खाइ ने चीनी भाषा में अनुवाद किया है '

प्रप्रेस २६, सन् ११२४ ई०

<sup>्</sup>र मह एक भंगरेजी पुस्तक है जिसका नाम है 'गवमेंट बाब भाँज दि विकुष 'े।

## जीविका का सिद्धान्त

## पहला व्याख्यान

श्राज मेरे व्याख्यान का विषय मिन् षङ् चु-इ यानी जनता की जीविका का सिद्धान्त है। मिन् षङ् चीन का एक बहुत प्राचीन मुहावरा है। हम क्वो चि मिन् षङ्या राष्ट्रीय भलाई ऋौर जनता की जीविका के बारे में बातचीत किया करते हैं। लेकिन हम इस मुहावरे का केवल प्रयोग ही करते हैं; वास्तव में इसे समफने की कोशिश नहीं करते । मैं देखता हूँ कि वह हमारे लिए बहुत सार्थक नहीं रहा है। लेकिन अगर इस वैज्ञानिक युग में हम इस मुहावरे को वैज्ञानिक चर्चा का विषय बनाएँ श्रीर इसके सामाजिक तथा ऋार्थिक पहलुऋं। का ऋध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि इसके अन्दर असीम तत्व छिपा हुआ है । मैं आज मिन् पङ्की परिभाषा करता हूँ। यह जनता की जीविका, समाज के ऋस्तित्व, राष्ट्र की भलाई श्रौर जन-समुदाय के जीवन का द्योतक है। श्रव मैं मिन् षङ् मुहावरे का गत शदाब्दी या इससे श्रिधिक समय से पश्चिम में उठी एक बडी समस्या-साम्यवाद-के वर्णन।में प्रयोग करूँ गा। जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद है, समाजवाद है श्रौर मनोराज्य है। लेकिन यह सिद्धान्त कुछ परिभाषाश्रों से नहीं समका जा सकता है। अगर आप इसे अञ्छी तरह समकता चाहते है तो इन व्याख्यानों को शुरू से अन्त तक सुनिए।

जीविका की समस्या हर देश में लहर की तरह से उठ रही हैं। लेकिन यह समस्या नई है श्रीर इसका इतिहास एक शताब्दी से श्रिधिक का नहीं है। गत सौ वधों से श्रचानक इस प्रश्न के उठने का क्या कारण है १ संचेप में इसका कारण है सम्पूर्ण संसार में भौतिक सम्यता का तेजी से बढ़ना, उद्योग-धन्यों की बेहद उन्नित होना श्रीर मानव जाति की उत्पादन शक्ति में श्राश्चर्यजनक वृद्धि होना। सच कहा जाय तो यह समस्या इसलिए उठ खड़ी हुई है कि श्रिधिकांश सम्य देशों में मशीन का श्राविष्कार हुन्ना श्रीर धीरे-धीरे मानवी श्रम का स्थान प्राकृतिक शक्ति ने ले लिया। श्रादमी की शक्ति की जगह पर भाप, गर्मी, पानी श्रीर बिजली की प्राकृतिक शक्तियों से काम लिया जाने लगा श्रीर मनुष्य की हिंड इयाँ तथा स्नायुश्चों की जगह लोहे श्रीर ताबे का प्रयोग होने लगा। मशीन की ईजाद होने के बाद से एक श्रादमी एक मशीन की सहायता से एक सौ या एक हजार श्रादमियों के काम को कर

सकता है। मशीन की उत्पादक शक्ति स्रौर मानवी उत्पादक शक्ति के बीच ग्रन्तर पड गया है। सबसे अधिक मेहनती आदमी एक दिन में कठिनता से दो या तीन आदमियों के काम को श्रकेला कर सकता है और दस आदमियों से अधिक के काम को तो वह कभी कर ही नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि सबसे अधिक परिश्रमी आदमी जिसका शरीर खूब हट्टा-कट्टा है तथा जिसके पास अधिक ताकत तथा स्फ्रिति है वह भी एक दिन में सम्भवतः दस साधारण आदिमियों के काम से अधिक नहीं कर सकता है। साधारण मनुष्यो की उत्पादक शक्ति में बहुत अन्तर नहीं होता है लेकिन मशीन के उत्पादन श्रीर साधारण श्रादमी के श्रम से होने वाले उत्पादन के बीच बहुत बड़ा श्रन्तर है। जब केवल मानवी श्रम से ही काम लिया जाता है तो सबसे ऋधिक ताकत वाला ग्रीर परिश्रमी मजदूर साधारण मजदूर की श्रपेक्ता दसराना से श्रधिक काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब मशीन से काम लिया जाता है तो सबसे त्रालसी त्रौर साधारण मजदूर भी एक मशीन के द्वारा बिना मशीन के सबसे ग्रच्छे मजदूर की ग्रापेद्धा सौ या हजार गुना श्रिधिक काम कर सकता है। कुछ दशाब्दी पहले जब मशीन का स्राविष्कार नहीं हुस्रा था तब के उत्पादन से आज का उत्पादन बहुत मिन्न है।

हम अपनी श्रॉखों के सामने होने वाली कुछ बातों को देखें जिसकी सचाई की जाँच की जा सकती है। केएटन की सडकों पर कुलियों या मोटियो से अधिक किसी दसरे वर्ग के आदमी नहीं मिलते हैं। इस शहर के काम करने वालों में उनका श्रीसत सबसे श्रिधिक है। सबसे मजबूत कुली दो सौ केटी (१ केटी=१.३३ पौड) से अधिक का बीम नहीं उठा सकता है श्रौर कुछ कोरी लि (३ लि = एक मील ) से ऋधिक दिन भर में चल भी नही सकता है। इस प्रकार का मोटिया कठिनाई से मिलता है क्योंकि साधारण कली एक सौ केटी से कम का बोक्स लेकर ही कुछ कोरी लि जाते-जाते थक जाता है। इन कुलियों की तुलना माल ढोने वाली मशीन से कीजिए। इसी शहर के वाङ्षा स्टेशन पर की मालगाड़ियों को देखिए। एक इंजिन बीस या इससे अधिक डब्बों को खींच सकती है और हर डब्बे में कई सौ पिकुल (१ पिकुल = १०० केटी) माल रखा जा सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि एक बीस डब्बों वाली मालगाड़ी दस इज़ार पिकुल ढो सकती है। एक या दो श्रादमी इंजिन चलाने के लिए रहते हैं तथा कुछ श्रीर श्रादमी मालगाड़ी की देखभाल के लिए, श्रीर गाड़ी कई सौ लि एक दिन में जा सकती है। केएटन-हाङ क्वो रेल लाइन पर केएटन से पिउक्वान् ( पिउची ) स्टेशन की द्री करीब पाँच सौ लि है। पहले जब इसी रास्ते से त्रादिमयों द्वारा माल मेजा जाता था तो एक पिकुल बोम्त एक आदमी ले जाता था। इस प्रकार दस हजार पिकल भेजने के लिए दस हजार श्रादमियों की ज़रूरत होती थी। एक ब्रादमी करीब पचास लि एक दिन में जाता था इसलिए पाँच सौ लि जाने में दस दिन लगते थे। दस हज़ार पिकुल जो पहले दस • हज़ार ऋाद-मियो द्वारा दस दिनो में भेजे जाते थे अब केएटन से षिउक्वान तक आठ व्यटे में और अधिक से अधिक दस आदिमियों द्वारा भेजे जा सकते हैं। यहाँ ब्राप देखते हैं कि इस ब्रादमी दस हज़ार ब्रादिमयों का काम करते हैं श्रीर काम दस दिनो की अपेका आठ घएटों में ही हो जाता है। मशीन की शक्ति और ब्रादमी की शक्ति के बीच कितना अधिक अन्तर है ! रेल द्वारा जल्दी से जल्दी श्रौर सुविधाजनक ढंग से केवल एक श्रादमी द्वारा दस हजार ब्रादिमयों का काम ब्रौर एक दिन की अपेदा एक घएटे में ही काम नहीं होता है बल्कि इससे खर्च भी कम पड़ता है। एक मोटिये को प्रतिदिन एक डालर के हिसाव से मजदूरी देनी पड़ती है। तब दस हज़ार मोटियों द्वारा दस हज़ार पिकुल माल १० दस दिनों में ढोकर ले जाने में एक लाख डालर खर्च होता है। लेकिन इतना ही माल रेल से भेजने में सिर्फ कई हज़ार डालर लगते हैं। इल जोतने, कपड़ा बुनने, कोई चीज़ बनाने श्रौर सभी प्रकार के कामों में मशीन-शक्ति मानवी ताकत के ऐसा ही योग्यतापूर्वक तथा कई सौ गुगा और कभी-कभी तो कई इज़ार गुना अधिक काम कर सकती है।

मशीन के ईजाद होने के बाद से संसार के उत्पादन के चेत्र में क्रान्ति हो गई है। मशीन ने मानवो श्रम की जगह ले ली है श्रीर जिन श्रादमियों के पास मशीनें हैं उसने बिना मशीन वालों के धन को ले लिया है। श्रफ़ीम की लड़ाई (सन् १८४०-४२ ई०) के पहले केवल केएटन ही चीन का खुला बन्दरगाह था। विभिन्न प्रान्तों के माल पहले स्थल-मार्ग से केएटन श्राते थे श्रीर तब जहाजों पर लादकर विदेश मेजे जाते थे। विदेशी माल भी पहले केएटन के बन्दरगाह पर उतरता था श्रीर वहीं से देश के विभिन्न मार्गो में जाता था। इसलिए चीन से बाहर जाने वाले माल हुनान् श्रीर क्याङ्सी प्राप्त होकर नान्स्युङ्श्रीर लोचाङ्के रास्ते से केएटन श्राते थे श्रीर बाहर से श्राने वाले माल भी इन्हीं रास्तों से देश के विभिन्न मार्गो में भेजे जाते थे। फलस्वरूप नान्स्युङ्श्रीर स्युक्वान् तथा लोचाङ्श्रीर स्युक्वान् के बीच की सड़कें मोटियों से भरी रहती थीं श्रीर सड़कों के किनारों की चाय की दूकानें श्रीर होटल खूब चलते थे। लेकिन बाद में जब विदेशी व्यापार

खुला तो विभिन्न प्रान्तों के माल या तो नाव द्वारा केण्टन या संघाई श्रौर थिएन-चिन् होकर सीधे विदेश भेजे जाने लगे। तब माल नानस्युङ् श्रौर लोचाङ् से मोटियों द्वारा स्युक्वान् नहीं भेजे जाने लगे। इसिलए मोटियों की संख्या बहुत घट गई। ये दोनो रास्ते जो पहले श्रत्यन्त ही चालू श्रौर उन्नतिशील थे श्रव उजाड़ हो गए हैं। जब केण्टन-हाङ्क्वो रेल लाइन खुली श्रौर श्रादमी की शक्ति की जगह रेलगाड़ी व्यवहार में श्राने लगी तो केण्टन श्रौर स्युक्वान् के बीच जाने-श्राने वाले मोटिए एकदम गायब हो गए। चीन के दूसरे भागों तथा श्रन्य देशों की भी यही दशा है। मशीन के व्यवहार से श्रचानक बहुत से श्रादमियों के रोजगार खतम हो गए श्रौर लोग काम पाने या भोजन पाने में श्रसमर्थ हो गए। पश्चिम के लोग इस परिवर्षन को व्यावसायिक क्रान्ति कहते हैं। इस क्रान्ति के कारण मजदूरों को बडी कठिनाई उठानी पड़ी। इसी कारण से गत कई दशाब्दियों में सामाजिक समस्या उठ खड़ी हुई है जो इस प्रकार की तकलीफ़ों को दूर करने के प्रयत्नों का फल है।

यही वह सामाजिक समस्या है जिसे ब्राज जीविका के सिद्धान्त के ब्याख्यान में मैं कहूँ गा । क्यो नहीं पश्चिम का श्र<u>न</u>ुकरण कर सीधे साम्यवाद की बात की जाय ? इसके बदले चीन का प्राचीन दब्द मिन् षङ्क्यो व्यवहार में लाया जाय ? इसका बडा ही गृढ कारण है जिस पर श्राज हम विचार करेंगे। मशीन अपने प्रथम विकास और खासकर व्यावसायिक क्रान्ति के बाद से एक बड़ी ही पेचीदी सामाजिक समस्या हो गई है और उसने साम्यवादी सिद्धान्तो को उत्पन्न होने में मदद दी है। लेकिन यदापि साम्यवाद कई दशाब्दियों से एक बढ़ती हुई शक्ति रही है, फिर भी अब तक पश्चिम के राष्टों ने इसके साथ लगे हुए प्रश्नों का हल नहीं पाया है श्रीर इसके कपर ग्रामी भी काफ़ी मतभेद है। पश्चिम के सामाजिक सिद्धान्त ग्रीर विचार चीन में भी प्रवेश कर रहे हैं ऋौर चीन के कुछ विद्वानो द्वारा उनका ब्राध्ययन भी किया जाने लगा है। 'साम्यवाद' का ही एक रूप 'समाजवाद' है और दूसरे सिद्धान्तों के साथ-साथ यह भी स्वतंत्रतापूर्वक चीन में फैल रहा है। जो कुछ हो, साम्यवाद श्रीर समाजवाद के चीनी विद्यार्थियों के लिए इन सिद्धान्तों द्वारा उत्पन्न हुई समस्यात्रों का हल निकालना बहुत कठिन है। क्योंकि पश्चिमी विद्वान, जिन्होंने पहले पहल इन सिद्धान्तों को बढाया है, इनकी व्याख्या करने में सफलीभूत नहीं हो सके हैं।

अपने अध्ययन में इम सावधानीपूर्वंक इन 'सिद्धान्तां की प्रवृत्तियो की '

परीता करें: इनकी उत्पत्ति का पता लगाएँ श्रीर इनकी परिभाषा पर विचार करें। पश्चिम में साम्यवाद ख्रीर समाजवाद पर्याय खर्थ में व्यवहत होते हैं। यद्यपि दोनों के तरीकों में अन्तर हो सकता है. लेकिन साम्यवाद का व्यवहार श्रक्सर दोनां सिद्धान्तों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। चीन में कुछ लोग हैं जो 'साम्यवाद' श्रौर 'समाजशास्त्र' को एक ही विषय सममते हैं श्रौर बहुत से विदेशी लोग भी श्रवसर इस तरह की गडवडी में पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि 'सोसाइथी.' 'सोशियोलॉजी' श्रीर 'सोशिलजम' इन तीन श्रंगरेजी शब्दों का प्रथम श्राधा माग एक ही है। सोशलिज्म ( Socialism ) शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका ऋर्थ 'साथी' (Comrade होता है, से निकला है। यह 'कामरेड' शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में व्यापार के साभीदार ऋर्थ-सचक 'हड़ चि' से शब्द से मिलता है। 'समाज-शास्त्र' समाज की घटनात्रो ( Phenomena ) ऋौर विकास तथा सामाजिक समदायों की घटनात्रों की चर्चा करता है। 'साम्यवाद' सामाजिक श्रीर श्रार्थिक प्रश्नो तथा मनुष्य की वृत्ति या जीविका की समस्याश्रो से सम्बन्ध रखता है। 'जीविका का सिद्धान्त' शब्द 'साम्यवाद' के बदले व्यवहार करने का मेरा मख्य उद्देश्य सामाजिक समस्यात्रां के मल पर ही त्राघात करना है **ब्रौर इसकी वास्तविक प्रकृति को प्रकट कर देना है। साथ साथ इसे इस योग्य** बना देना है कि जनता इस शब्द को सुनते ही इसके ऋर्थ को समभ जाय। गत कई दशाब्दियों में 'साम्यवाद' के अनिगनत विद्यार्थी हो गए हैं और इस पर अनिरानत पस्तकें लिखी गई हैं जिसमें सामाजिक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में इतने भिन्न और परस्पर-विरोधी मतों का प्रतिपादन किया गया है कि एक विदेशी कहावत ही बन गई है कि 'सत्तावन तरह के साम्यवाद' होते हैं। ग्रीर कोई यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता है कि वास्तविक सम्यवाद कौन सा है १ इसके फलस्वरूप साधारण लोग सममते हैं कि 'साम्यवाद' में कोई निश्चत बात नहीं है, जिसका कि अनुसरण किया जाय।

यूरोपीय महायुद्ध के बांद बडी तीवता से सामाजिक प्रगति हुई श्रौर ऐसा मालूम पड़ा कि संसार एक नए युग में श्रा गया है जबिक सामाजिक प्रश्नों का हल मिल जाएगा। जिन्होंने पहले साम्यवाद पर ध्यान नहीं दिया था वे भी उस दिशा में भुकने लगे थे। ऐसे सुश्रवसर में ऐसा जान पड़ा कि साम्यवादी दल को बहुत बडी सफलता मिलेगी श्रौर वह समाज की समस्यात्रों का कुछ वास्तविक हल निकाल सकेगा। लेकिन साम्यवादी श्रान्दोलन के श्रम्दर ही बहुत से कलह उठ खड़े हुए। श्रचानक ही सभी देशों के साम्यवादी

दलों में 'हवा बही ख्रीर बादल फट-फटकर ख्रलग हो गए।' ख्रान्दोलन बहुत शालास्रों में दुकड़े-दुकड़े हो गया स्त्रीर उनमें से कुछ प्रसिद्ध शालाएँ ये हैं :--समाजवादी दल, स्टेट साम्यवादी दल श्रीर सामाजिक प्रजातत्रवादी दल । इन विभिन्न दलों का भयङ्कर मतभेद अब सचमुच ही 'सत्तावन तरह के साम्यवाद' का द्योतक होने लगा है। भूतकाल में जिन्होंने बहुत सी परस्पर विरोधी बातों के लिए साम्यवादी दल की त्रालोचना को थी इस समय उन्हें बडा ही सुन्दर सुयोग मिल गया । यरोपीय युद्ध के पहले हर देश में केवल दो दल थे-एक साम्यवाद के समर्थकों का ब्रौर दुसरे साम्यवाद के विरोधियो का। साम्यवाद के विरोधी खासकर पूँजीपति थे त्र्यौर पूँजीपतियों द्वारा ही मुख्य रूप से साम्यवाद का विरोध किया गया था। युद्ध के बाद साम्यवाद के शत्र <del>ब्रात्म-समर्पण कर देने को तैयार जान पड़े ब्रौर ऐसा जान पड़ा कि</del> साम्यवाद इस अवसर का लाभ उठाने श्रीर समाज का पनर्संगठन करने को तैयार था। लेकिन साम्यवाद के समर्थकों ने कार्य करने का कोई श्रुच्छा तरीका नहीं दूँ हा। जिसके फलस्वरूप नाजुक समय पर ही साम्यवादी दल में श्रापस में ही इतने जोरों का भयङ्कर विरोध उठा कि वैसा पहले भी साम्थवाद के समर्थकों श्रीर साम्यवाद के विरोधियों के बीच भी नहीं हुन्ना था। इस प्रकार सामाजिक प्रश्न न्नाब तक नहीं हल हो सके हैं। लेकिन इस ब्राज इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। पहले जब पॅजीवादी, मजदूर ब्रौर विद्वान सब के सब साम्यवाद का विरोध कर रहे थे तो सब जगह के साम्यवादी चाहे वे एक देश के थे या विभिन्न देशों के, त्रापस में एक-दूसरे को साथी समभते थे। लेकिन अब केवल साम्यवादी दलां मे ब्रान्तर्राष्ट्रीय कलह ही नहीं है जैसे जर्मन साम्यवादी रूसी साम्यवादियों से लंड रहे हैं और रूसी साम्यवादी ब्रिटिश और अमरीकी साम्यवादियों से लंडते हैं: बल्कि हर देश के साम्यवादी दल में ही श्रापस में विरोध है श्रीर सामाजिक प्रश्न पर जितनी ही चर्चा की जाती है वह उतना ही उलक्तता जाता है श्रीर श्रव तक कोई उल्लेखनीय इल नहीं नजर श्रा रहा है।

जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रतिपादन आज में कर रहा हूँ क्या वह वास्तव में साम्यवाद से मिन्न है ? साम्यवाद प्रधानतः समाज की आर्थिक समास्याओं—जीने की आम समस्या—की चर्चा करता है। मशीन के ईजाद होने के बाद से लोगों की एक वड़ी संख्या का काम छिन गया है। और साधारण मजदूर अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ हो गए हैं। साम्यवाद जीविका की समस्या को सुलक्काने के, प्रयत्न से उत्पन्न हुआ है और इस दृष्ठि से समाज का प्रश्न भी श्रार्थिक प्रश्न है श्रीर जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद का प्रधान विषय है। लेकिन श्रव हर देश के साम्यवाद का भिन्न-भिन्न मत है श्रीर उनके सामाजिक पुनर्निर्माण के श्रलग-श्रगल सुमाव हैं। क्या वास्तव में साम्यवाद मिन् षङ् सिद्धान्त का एक भाग है या जीविका का सिद्धान्त ही साम्यवाद का एक भाग है ?

व्यावसायिक क्रान्ति के बाद सामाजिक प्रश्न के अध्ययन करने वालो की संख्या हजारों हो गई है। एक आदमी जिसने बहुत ही गम्भीर और फल-दायक ऋध्ययन किया ऋाप सब उसके नाम से परिचित हैं। वह था मार्क्स (Marx)। मार्क्स का साम्यवाद के साथ कुछ, वैसा ही सम्बन्ध है जैसा रूसो का प्रजातन्त्रात्मक ब्रान्दोलन के साथ। एक शताब्दी पहले पश्चिम के लोग जो लोकप्रिय सार्वभौमिकता का अध्ययन करते थे, रूसो की पूजा प्रजा-तन्त्र के ऋषि के रूप में करते ये जैसा चीनी लोग कन प्रयुसियस की पूजा करते हैं। सभी साम्यवाद के विद्यार्थी ब्राज मार्क्स की पूजा भी उसी प्रकार साम्यवादी ब्रान्दोलन के ऋषि के रूप में करते हैं। मार्क्स द्वारा प्रति-पादित होने के पहले साम्यवाद केवल कल्पना की चीज थी श्रीर वह वास्तविक बातो से कुछ, दूर था। जो कुछ, हो, मार्क्स ने वास्तविक तथ्यो श्रौर इतिहास को लेकर श्रपना श्रध्ययन प्रारम्भ किया श्रौर सामाजिक प्रश्न के ब्रार्थिक परिवर्त्त नो की मौलिक रूप से पूरी-पूरी छानबीन की। जिसके फलस्वरूप बाद के विद्वाना ने साम्यवादिया को दो भागों में विभक्त कर दिया-एक काल्पनिक साम्यवादी जिनका आदर्श चीनी दार्श-निक लिए च के हा श लोगों (देखिए राष्ट्रीयता के चौथे व्याख्यान के नोट साम्यवादी जो सामाजिक समस्यात्रों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीको से करते हैं। काल्पनिक साम्यवादी केवल अपनी कल्पना से समाज में सुधार करते थे और श्रपनी कल्पना सं उद्भूत एक शान्तिदायी श्रीर सुखमय राज्य बनाते थे। इस व्यर्थ और अवास्तविक सुरद्धा के विचार की उत्पत्ति कुछ धार्मिक और दयावान पुरुषां से प्रारम्भ हुई जो ऋपने समय में होने वाले दुःख तक को नहीं देख सकते थे, परन्तु जिनके पास उसके निवारण की कोई शक्ति नहीं थे। वे कवल खाली श्रादर्श की स्थापना कर सकते थे। एक चीनी कहावत में इस तरह की सुरज्ञा के ब्रादर्श का अञ्झी तरह वर्णन है। 'ब्राकाश से कीड़ पैदा होते हैं ब्रीर पृथ्वी से पतियाँ तथा त्र्याकाश से पत्ती पैदा होते हैं स्रौर पृथ्वी से कीड़े।' इसका स्रर्थ यह है कि कीड़ो को खाने के लिए बराबर पत्तियाँ मिलेंगी आरोर पित्यों को कीड़े। लेकिन मनुष्य को प्रकृति द्वारा पूर्ण शरीर नहीं दिया गया है। उसके शरीर पर रोयें श्रौर पंख नहीं हैं बल्कि उसे जाड़े से बचने के लिए कप्ड़े श्रौर जीवन रज्ञा के लिए भोजन की श्रावश्यकता होती है।

श्रादिम काल (Primitive time) में जब मनुष्य फल खाता था. जबिक जमीन काफी थी और आदमी कम थे तब हर आदमी के लिए खाना पा लेना बहुत त्र्यासान था। बिना ऋषिक काम किए ही ऋादमी खाना पा सकता था। शिकारी युग (Hunting age) में खाना पाने श्रौर जीवन की रचा के लिए ब्रादमी मछलियाँ पकड़ते थे ब्रीर उन्हें शिकार करना पड़ता था। केवल वे जो काम करते थे खाना पा सकते थे। चारागाह युग (Pastoral age) में जीविका के लिए ब्रादमी को मवेशी पालना पड़ता था। हर ब्रादमी पानी ब्रीर घास देखकर रहता था ब्रीर बराबर एक जगह से दुसरी जगह घूमता-फिरता था। यह काम बडा ही कठिन ऋौर भंभर वाला था। जब कृषि-युग त्राया तो मनुष्य त्रपनी जीविका के लिए पाँच अनाज बोता था। जीने को समस्या उलक्तती ही गई श्रीर काम में भी कठिनाई होने लगी। लेकिन जब श्रीद्योगिक श्रीर व्यावसायिक युग श्राया श्रीर हर काम मशीन द्वारा होने लगा तब श्रादमी ने देखा कि यदापि उसमें शक्ति है फिर भी वह उसे काम में नहीं ला सकता। वह ऋपना श्रम बेंचने के लिए तैयार था पर उसे खरीददार ही नहीं मिलता था। तब लोगो की एक बड़ी संख्या को कठिनाई से खाना मिल सकता था ऋौर लोग करीब-करीय भूखो मरने लगे। उनके कष्ट का उल्देख एक वाक्य में नहीं हो सकता।

तब कुछ थार्मिक लोगों का दिल यह देख कर पिघल गया कि संसार में पित्त्यां श्रीर पशुश्रों को बिना दुःख-तकलीफ के श्राहार श्रीर कपड़े मिल जाते हैं जबिक मनुष्य मेहनत करके श्रीर किनाई उठाकर भी बहुत मुश्किल से थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जाति के दुःख को कम करने तथा सबों को खाना-कपड़ा मिलना संभव हो सके इसके लिए उन्होंने सब रोगों के लिए रामबाया की तरह साम्यवाद के मत का प्रतिपादन किया। साम्यवाद के प्रथम प्रचारक लोग बड़े ही धार्मिक थे श्रीर उनके श्रनुयायी लोग बड़े सदय श्रीर सचरित्र थे। साम्यवाद का विरोध करने वाले या सामाजिक प्रश्नों की श्रीर से उदासीन वाले केवल पूंजीवादी थे जो श्रपने धन को लेकर बड़े स्वार्थी हो गए थे श्रीर जो जनता की जीविका की दशा पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। चूंकि सामाजिक प्रश्न बहुसंख्यक मनुष्य जाति की जीविका उपार्जन से सम्बन्ध रखता था इसलिए भविष्यदंशी श्रीर महात्मा लोग जिन्होंने साम्यवाद

के सिद्धान्त को ऋगि रखा था, स्वभावतः ही लोगो की एक बड़ी संख्या की सहानुभूति त्रौर समर्थन प्राप्त कर सके। जैसे ही सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई, साम्यवादी दल संगठित होने लगा । साम्यवादी आ्रान्दोलन संगठि तहोकर बड़े जोरों से स्थिरता के साथ हर देश में फैलने लगा। लेकिन प्रथम साम्यवादी लोग मनोराज्यवादो थे। उन्होंने एक शान्तिपूर्ण श्रौर सुखमय श्रादर्श संसार के निर्माण करने की कल्यना की थी जिसमें मनुष्य को दुःख-तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कोई ठोस तरीका नहीं बताया जिससे मनुष्य का दुःख दूर हो सके। तब मार्क्स का आविर्माव हुआ। उसने इन प्रश्नो को अच्छी तरह अध्ययन करने में अपनी बुद्धि अौर प्रतिमा, अपनी विद्या और अनुभव सभी लगा दिए। जिन समस्यात्रों को मनुष्य उसके पहले तक स्पष्ट रूप से नहीं समभ सका था या उनकी गहराई तक नहीं पैठ सका था उन्हें उसने स्पष्ट कर दिया। उसने अपना मत पूर्णतः आर्थिक सिद्धान्तों पर रखा। उसने पहले के साम्यवादियों की त्रालोचना इसलिए की कि वे व्यक्ति के नैतिक ज्ञान श्रीर लोगों की भावनाश्रो पर भरोसा रखते थे, जब कि श्रर्थिक प्रश्न नैतिकता श्रौर भावनात्रों से नहीं सुलम्त सकते थे। उसने कहा कि सबसे पहली श्रावश्यकता यह है कि सामाजिक श्रवस्थात्रां श्रीर सामाजिक प्रगति की सावधानीपूर्वक परीचा की जाय। जिन सिद्धान्तो पर वह स्रागे बढ़ा उनमें श्रादर्श की श्रपेचा वास्तविक तथ्यो को प्रधानता थी। यह कहा जा सकता है कि उसने श्रपनी पुस्तको श्रीर विद्धान्तों में सामाजिक प्रश्नों पर मनुष्य द्वारा इज़ारो वर्षों में विचार की गई उत्तम बातो को एक स्पष्ट रूप दिया।

मार्क्स ने जैसे ही अपने मत का प्रतिपादन किया कि सम्पूर्ण संसार उसका अनुकरण करने लगा श्रीर सभी देशों के विद्वानों ने उसमें अपना विश्वास प्रकट किया और वे उसके अनुयायी हो गए जैसा कि प्रजातन्त्र के विद्वार्थी प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादक रूसों के प्रति विश्वास रखने लगे थे। मार्क्स के बाद से साम्यवाद आदोलन दो भागों में विभक्त हो गया—एक काल्पनिक साम्यवादियों का और दूसरा वैज्ञानिक साम्यवादियों का। काल्पनिक साम्यवादियों के सम्बन्ध में में पहले आप से कह चुका हूँ। वैज्ञानिक साम्यवादियों ने सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार किया। इस युग में जब कि भौतिक सम्यता इतनी तेजी से बढ़ रही है और विज्ञान इतना अधिक शक्तिशाली हो रहा है तब संतोषप्रद नतीजों के लिए सभी चीज़ों का अध्ययन वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर होना चाहिए। इस सामाजिक प्रश्नों का इल तब तक पाने की आशा

नहीं कर सकते जब तक कि इस दिशा में सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य न हो जाय।

यहाँ पुनः मुक्ते अपने मत पर त्राने दीजिए कि समक्तना कठिन है पर करना सहल है। अगर पहले अन्छी तरह समक्त लिया जाय तो ससार में कोई भी काम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए:-इस व्या-ख्यान भवन मे आ्राज बहुत गर्मा है पर विना मानवीय श्रम के केवल विजली के पंखों के व्यवहार द्वारा हम गर्मी को भगा सकते हैं। अप्रगर पाचीन काल के लोग अथवा उनसे मिलता-जलता आज के देहात का कोई नासमक आदमी ऋगर ऐसी चीजो को देखे तो वह निश्चय ही सोचेगा कि भीतर स्थित किसी दैवी शक्ति द्वारा पखे चलाए जा रहे हैं ऋौर साथ-साथ वह यह भी सोचेगा कि 'दैवी शक्ति का ग्राधिकार हडपा जा रहा है'। इसलिए वह इन पंखों के सामने भुककर प्रार्थना करने लगेगा। लेकिन त्राप में से सभी ब्योरेवार ढंग से बिजली पखों की बनावर नहीं जानते हैं फिर भी बिजली के ख़म्बक शक्ति वाले सिद्धान्त से परिचित हैं जिससे कि पखे घूमते हैं। श्रीर श्राप यह भी नहीं विश्वास करते हैं कि ये दैवी चीज़ें हैं। क्या प्राचीन काल के लोगो की बुद्धि हमसे कम थी १ नहीं, पर वे विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते थे इसलिए बिजली का पंखा नहीं बना सके। उनमें बिजली का पखा व्यवहार करने की प्राकृतिक बुद्धि ग्रौर योग्यता का ग्रभाव नहीं था। यह तो केवल न्नाधुनिक विज्ञान की जानकारी श्रीर विजली पंखां के वैज्ञानिक श्राविकार के कारण हम इस प्रकार का यंत्र व्यवहार कर रहे हैं ख्रौर ठंढी हवा का ख्रानन्द उठाते हैं। स्रगर प्राचीन काल के लोग स्रपनी प्राकृतिक बुद्धि स्रोर योग्यता के साथ विज्ञान को समस्तते तो वे आधुनिक लोगों से भी अधिक प्रवीश होते।

मार्क्स के पहले सामाजिक पुनर्निर्माण सिर्फ एक स्पष्ट श्राशा थी श्रौर एक अप्राप्य श्रादेश था। मार्क्स ने देखा कि अगर वह अपने अध्ययन में साम्यवादी श्रादशों का अनुसरण करता है तो वह भी केवल एक स्वप्न का निर्माण कर सकेगा। अगर सारा संसार उसमें विश्वास भी करने लगे तो भी वह वास्तविक नहीं हो सकता। अगर वह कोई चीज प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने अध्ययन को वास्तविक तथ्यो पर श्राधारित करना चाहिए श्रौर ठीक अनुसन्धान के लिए वैज्ञानिक तरीको का प्रयोग करना चाहिए इसलिए उसने अपने सम्पूर्ण जीवन को साम्यवाद के वैज्ञानिक अध्ययन में लगा दिया श्रीर इसी काम में उसने अपना जीवन समाप्त किया। निर्वासित होने पर जब वह इंगलैयड चला गया तो उस समय का इंगलैयड

श्राधुनिक संसार का सबसे श्राधिक सुसंस्कृत राष्ट्र था। कोई राष्ट्र उसकी बराबरी नहीं कर सकता था जिसके फलस्वरूप उस समय इंगलैंगड में संस्कृति के विकास के सभी साधन मौजूद थे। वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें सम्भवतः सभी विषयों की कई लाख पुस्तकें थीं। इसी लाइब्रेरी में मार्क्स प्रतिदिन श्रध्ययन करता था। इस प्रकार उसने बीस या तीस वधों तक काम किया श्रीर श्राने जीवन का सबसे श्रच्छा श्रीर स्पूर्तिदायक समय इसीम लगाया। उसने प्राचीन तथा श्रपने समय के सभी लेखकों की साम्यवादी पुस्तकों को पढ़ा श्रीर ब्यौरेवार ढंग से उनकी तुलना की श्रीर तब उसने एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की। सामाजिक समस्याश्रों के श्रध्ययन का यही वैज्ञानिक तरीका था श्रीर इसलिए मार्क्स के सामाजिक पुनर्निर्माण का मत वैज्ञानिक साम्यवाद कहलाता है।

इस प्रकार परिश्रम से किए गए ऋपने गम्भीर ऋध्ययन के बल पर मार्क्स ने यह मत प्रतिपादित किया कि संसार में मनुष्यां के सभी कार्य जो पुरत दरपुरत से लिखित रूप में सुरिच्चत हैं, इतिहास कहला सकते हैं श्रीर इस दृष्टि के देखने पर सम्पूर्ण मानव इतिहास भौतिक शक्तियां के चारों योर घूमता है। यह पिछली बात एक नई चीज थो जिसे मार्क्स ने इतिहास को दिया । अगर जीवन के भौतिक आधार में परिवर्त्त होता है तो संसार में भी परिवर्त्त होता है। इतना ही नहीं मानवीय व्यवहार मौतिक वातावरण द्वारा ही निश्चित होता है और इसलिए मानव सभ्यता का इतिहास भौतिक वातावरण को यहण कर लेने का इतिहास है। मार्क्स का यह अन्वेषण कुछ श्रादमियो द्वारा उसी तरह पसन्द किया गया जिस प्रकार न्यूटन द्वारा श्राविष्कृत गुरुत्वाकर्षेण का ज्योतिष विषयक नियम पसन्द किया गया था। मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की भौतिक व्याख्या इस प्रकार के गंभीर ऋष्ययन ऋौर दृढ तकों पर त्राधारित थी कि जिन्होंने साम्यवाद का विरोध किया था वे भी त्र्यव उसको मानने लगे। जिन्होने मार्क्स के मत का श्रच्छी तरह श्रध्ययन किया वे तो त्रीर भी उसमें विश्वास करने लगे। युरोपीय युद्ध के बाद मुश्किल से कोई श्रादमी मिलता था जो साम्यवाद का विरोधी हो। साम्यवादी दलों के लिए मैदान साफ था श्रीर वे हर देश में सामाजिक पुनर्संगठन की समस्यात्रों को उस समय इल कर लिए होते। अब साम्यवादी दल की सबसे मजबूत शाखा माक्स वादी समुदाय के वैज्ञानिक साम्यवादियों की हो गई। ग्रज तक काल्पनिक साम्यवादित्रों का ही बोलबाला था। युद्ध के बाद के सामाजिक अञ्यवस्था काल में विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के

वैज्ञानिक ग्रोर काल्पनिक साम्यवादियों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया श्रोर वैज्ञानिक साम्यवादियों में भी श्रापस में विरोध उठ खड़ा हुआ। जिसके फलस्वरूप साम्यवादी लोग श्रव तक भी सामाजिक पुनर्सगठन का रास्ता नहीं निकाल सके हैं।

साम्यवादी आन्दोलन के ऋषि माक्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास का त्रार्थिक सिद्धान्त क्या है ? सन् १८४८ ई० में मार्क्स के त्रानुयायियों ने ब्र सेल्स (Brussels) में साम्यवादियो की एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा की श्रीर बहुत सी नीतियों पर विचार किया जिसे श्रब तक भी हर जगह बहुत से मार्क्स वादी मानते है। युरोपीय युद्ध के छिड़ने के बाद रूस ने मार्क्स के मन को व्यावहारिक रूप देना प्रारम्भ किया लेकिन बाद में उसने मार्क्स के मन की व्याख्या में बहुत से परिवर्त्त कर दिए हैं। ये परिवर्त्त किस कारण से किए गए है ? हमने रूस की दशा का बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं की है इसलिए इम मुश्किल से कुछ कहने का साइस कर सकते हैं। लेकिन रूस के लोग स्वयं जो कहते हैं उसके अनुसार रूस की नीति क्रान्ति के समय मार्क्सवादी नीति नहीं थी बल्कि युद्ध-कालीन नीति थी। यह युद्ध नीति केवल रूस द्वारा ही नहीं ऋपनाई गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी ऋ सबुक्तराष्ट्र अमेरिका तक ने भी युद्धकाल में राष्ट्र के सभी उद्योग धन्धों जैसे रेल, जहाज द्वारा माल भेजना और उत्पादन संबंधी सभी मुख्य उद्योगीं पर सरकारी नियन्त्रण उसी प्रकार रखा था जैसा कि रूस ने किया था। क्यों इस प्रकार का काम ग्रेट ब्रिटेन श्रीर श्रमेरिका में युद्ध कालीन काम श्रीर रूस में मार्क्वादी काम कहलाया ? इसका कारण रूस के क्रान्तिकारी दल का मार्क्स के सामाजिक श्रीर राजनीतिक दर्शन में विश्वास करना था श्रीर उस दर्शन को न्यावहारिक रूप देने की इच्छा थी। लेकिन ग्रव रूसी लोगों के कथनानुसार ही रूस के वर्त्त मान उद्योग-धन्धों और आर्थिक प्रशाली इतनी विकसित नहीं हुई कि वहाँ मार्क्स के सिद्धान्तों को लागू किया जा सके। मार्क्स के सिद्धान्त को लागू करने के पहले ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्तराष्ट श्रमेरिका के ऐसा श्रीद्योगिक श्रीर श्रार्थिक विकास का होना ज़रूरी है। इसलिए यूरोपीय युद्ध के बाद मार्क्स के अनुयायी सिद्धान्त की बातों को लेकर मगड़ने लगे। पहले जर्मनी, फांस श्रीर रूस सब देशों के साम्यवादी दल मार्क्स के अनुयायी थे और अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की शाखाएँ थे। लेकिन जब मतान्तर हुआ तो वे एक दूसरे की आलोचना और निन्दा करने लगे तथा एक दूसरे पर मार्क्स के विषद्ध अभवत होने का दोष मद्दने लगे। एक

शाखा द्वारा दूसरी शाखा की निन्दा करने ऋौर एक राष्ट्र के साम्यवादी दल का दूसरे राष्ट्र के साम्यवादी दल की ब्रालोचना करने के फलस्वरूप मार्क्स का निद्धान्त बड़ा ही विवाद-ग्रस्त हो गया।

क्या इतिहास में त्रार्थिक शक्तियाँ वास्तव मे त्राकर्षण का केन्द्र रही हैं ? न्यूटन ने पता लगाया कि सूर्य ही सौरमंडल में त्राकर्षण का केन्द्र है श्रौर ज्योतिषियो तथा दूसरे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। मार्क्स ने स्नाविष्कार किया कि इतिहास भौतिक शक्तियों के चारों स्रोर घूमता है। यह सिद्धान्त ठोक था या नहीं ? यूरोपीय युद्ध के बाद के कुछ वधीं में हुए प्रयोगों के श्राधार पर बहुत लोग कहते हैं कि यह सिद्धान्त गलत है। तब इतिहास में केन्द्रीय शक्ति क्या है ? हमारी क्वोमिन्नाङ बीस वर्षों से भी ऋधिक समय से जीविका के सिद्धान्त का प्रचार कर रहा है। इसने साम्य-वाद नहीं बल्कि मिन् षङ सिद्धान्त को ऋपनाया है। क्या इन दोनों सिद्धान्तो के जेत्र किसी भी प्रकार से संबंधित हैं ? हाल में ही मार्क्स का एक अप्रसरीकी अनुयायी विलियम ( मौरिस विलियम-Maurice Williams जिन्होने 'इतिहास की सामाजिक व्याख्या'—Social Interpretation of history-नामक पुस्तक लिखी है ) मार्क्सवादी दर्शन का गमीर अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचा है कि साम्यवाद के अनुयायियों में मतभेद होने का कारण मार्क्स के सिद्धान्त का गलत होना है। उसने अपना मत स्थापित किया है कि इतिहास की भौतिक व्याख्या ही गलत है। उसका मत है कि भौतिक .शाक्तियाँ नहीं बल्कि सामाजिक समस्यायें ही वह केन्द्र है जो इतिहास की दिशा को निर्धारित करती हैं और जीविका ही सामाजिक समस्याओं का हत-पिंड है। उसका विश्वास है कि इतिहास की सामाजिक व्याख्या ही केवल तर्कपूर्ण है । जीविका की समस्या ही जीवन-वृत्ति की समस्या है । इस ग्रमरीकी विद्वान का मत हमारे दल के तीसरे सिद्धान्त से एकदम ठीक ठीक मिलता है। विलियम के सिद्धान्त का अर्थ है कि जीविका ही सामाजिक प्रगति की केन्द्रीय शक्ति है और सामाजिक प्रगति ही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है। इसलिए भौतिक शक्तियाँ नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए संघर्ष करना ही इतिहास की दशा को निर्धारित करता है। इमने बीस वर्षों से जीविका के सिद्धान्त को ऋपनाया है। जब हमने पहले पहल इस समस्या का ऋध्ययन श्रीर मनन किया तो हमें लगा कि मिन् षङ् शब्द 'साम्यवाद' या 'समाज वाद' शब्दों से ऋधिक सामाजिक समस्यास्रों को प्रदर्शित करता है। इसलिए हम इसे अपने व्यवहार में लाए । उस समय हमने जिल्कुल ही नहीं सोचा

था कि यूरोपीय युद्ध के बाद ज्ञान की उन्नित श्रौर सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण से मार्क्सवादी सम्प्रदाय के विद्यार्थी भी इसी नतीं पर पहुँचेंगे। इससे पता चलता है कि हमारा मिन् पङ् सिद्धान्त प्रगति के नियमानुकूल है श्रौर यह केवल समकालीन, विद्वानों के कथन का सिर्फ तोतारटन सा नहीं है।

अमरीकी विद्वान के अनुसार मनुष्य जाति की अधिकतर शक्ति प्राचीन काल में श्रौर श्राधनिक युग में जीविका की समस्या को इल करने की कोशिश में लगी है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सघर्ष करना सामाजिक प्रगति के नियमों में से एक है श्रीर वही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है। मार्क्स का भौतिकवादी सिद्धान्त सामाजिक प्रगति का कोई नियम सामने नही रखता है और वह इतिहास के मार्ग निर्धारण का हेत नहीं हो सकता है। श्रगर इम इन दोनो सामाजिक दार्शनिको की स्थिति को समभना श्रीर इन दोनों में से कौन ठीक है जानना चाहते हैं तो हम उनके सिद्धान्तों का ब्यौरेवार ढंग से श्रध्ययन करे श्रौर देखें कि ये सिद्धान्त श्राधनिक सामाजिक प्रगति से कहाँ तक मेल खाते हैं। मार्क्स ने सामाजिक समस्यात्रां के ऋपने अनुसन्धान में भौतिक दिशा पर जोर दिया है। भौतिक शक्तियां की चर्चा करने में श्राप सबसे पहले श्रावश्यक रूप से उत्पादन के प्रश्न पर श्राते हैं। जहाँ त्रातिरिक्त उत्पादन नहीं होता है वहाँ स्वभावतः ही व्यावसायिक क्रान्ति नहीं होगी त्रौर इसलिए त्राधनिक त्रर्थ-शास्त्र में उत्पादन का सबसे महत्व है। अगर आप आधुनिक अर्थ-शास्त्र को जानना चाहते हैं तो आप के लिए उत्पादन की बाते जानना जरूरी है। आधुनिक युग में अधिक पैमाने पर चीजों का उत्पादन श्रम श्रीर मशीन के कारण सम्भव हुन्ना है-पूँ जी श्रीर मशीन के सहयोग के साथ-साथ श्रम के प्रयोग से सम्भव हुन्ना है। बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन का मुनाफा ऋधिकांशतः पूँ जीपतियों को मिलता स्वरूप पूँ जीपतियों श्रौर मजदूरों के स्वार्थ बराबर टकराते हैं श्रोरं जब इस कठिनाई का कोई इल नहीं निकलता है तो वर्ग-संघर्ष छिड़ जाता है। मार्क्स का यह मत है कि वर्ग-संघर्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल व्यावसायिक क्रान्ति के बाद प्रारम्भ हुई हो, बल्कि अतीत का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। मालिकों और गुलामो के बीच, जमींदारों और कुषकों के बीच, उच वर्ग के लोगों श्रीर साधारण लोगो के बीच. एक शब्द में कहें तो सभी प्रकार के शोषकों अगैर शोषितों के बीच यह संघर्ष चल रहा है। केवल जब सामाजिक क्रान्ति पूर्णंरूप से सफल हो जाएगी तभी ये लड़ने वाले वर्ग नहीं रहेंगे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मार्क्स वर्ग-मंत्रर्घ को सामाजिक प्रगित के लिए जरूरी समक्ता है। वास्तव में वह इसे सामाजिक प्रगित को अप्रसर करने वाली शक्ति मानता है। उसने वर्ग-संवर्ष को कारण और सामाजिक प्रगित को परिणाम माना है। इम सामाजिक प्रगित की हाल की वातो पर गौर करें और देखें कि कारण और परिणाम का वह सिद्धान्त वास्तव में सामाजिक प्रगित का नियम है? गत कुछ दशाब्दियों में समाज ने आर्थ्य-जनक प्रगित की है और इस सामाजिक प्रगित का ब्यौरा एक जिटल कहानी की तरह से है। अकेले आर्थिक दिशा की ही वातें कुछ शब्दो द्वारा नहीं बताई जा सकती हैं। लेकिन साराश यह है कि पिक्षम की हाल की आर्थिक प्रगित ने चार सकलें अख्तियार की हैं। वे हैं—सामाजिक और औद्योगिक सुधार, माल दुलाई और यातायात के साधनों पर सार्वजनिक प्रमुख, प्रत्यद्ध कर निर्धारण और वितरण का समाजीकरण। इन चारों आर्थिक प्रयोगों का विकास सुधार के रास्ते हुआ है और ज्यो ज्यो समय वीतता जाएगा इस और सुधार तथा संशोधन देखेंगे।

मैं इन चार प्रयोगों का वर्णन कुछ ब्यौरेवार ढंग से करूँ गा। पहले प्रयोग का अर्थ है कि सरकारी शक्ति मजदूरों की शिद्धा में उन्निति करने, उनके स्वास्थ्य की रह्या करने और पुतलीवरां तथा मशीन में सुधार कर में लागू की जाय ताकि काम करना निरापद हो और वह आराम सं किया जा सके। इस प्रकार के सुधार से मजदूरों को अपने काम करने में अधिक ताकत मिलती है और वे राजी- खुशी से काम करते हैं। और उन सुधारों से उत्पादन के अनुपात में काफ़ी वृद्धि होती है। जर्मनी पहला देश था जहाँ ये सामाजिक प्रगति की नीतियाँ व्यवहार में लाई गई और इनसे उसे लाभ भी खूब हुआ। हाल के वधों में ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने उसकी नकल की है और उन्हें भी ऐसा ही लाभ हुआ है।

दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि विजली और भापवाली रेल, जहाज़ तथा डाक और तार सम्बन्धी सभी बड़े कामों को पूर्णरूप से सरकारी प्रबन्ध में ले लेना। जब इन बड़े कामों में सरकार की बड़ी शक्ति लगेगी तो निश्चय ही तेजी से माल का आना जाना तथा यातायात की सुविधा होगी, देश के भिन्न-भिन्न भागों से कच्चे माल जल्दी से कारखानों में पहुँचाए जाएंगे और वहाँ के बने तैयार माल भी आसानी से बाजार में बिक्री के लिए लाए जाएंगे। इसमें न समय की बरबादी होगी और न माल का आना-जाना रुकेगा। इनके अभाव में अक्सर कच्चे माल तथा तैयार माल दोनों को हानि होती है।

अगर सरकार के बदले व्यक्तिगत रूप से लोगों को इन कामों को करने दिया जाय तो या तो उसके पास इतनी पूँजी नहीं होगी कि वे इन कामों को चला सकें था एकाधिकार मिल जाने से वे बहुत से अड़ंगे भी पैदा करेंगे। तब माल का आना जाना निश्चय ही धीमी रफ़्तार से होगा और यातायात की भी सहूलियत नहीं रहेगी। सारे देश भर में आर्थिक कारबार को गहरा धका लगेगा और भयंकर हानि होगी! जर्मनी पहला राष्ट्र था जिसने व्यक्तिगत कारबार का लाभ और हानि का अनुभव किया और बहुत पहले ही माल दुलाई तथा यातायात के साधनों को सीचे सरकारी प्रबन्ध में ले लिया। यूरोपीय युद्ध के समय संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के भी माल दोने तथा यातायात की सभी व्यक्तिगत कम्पनियों को वहाँ की सरकार ने सीचे अपने नियंत्रण में ले लिया था।

श्राधनिक श्रार्थिक सुधार का तीसरा रूप प्रत्यच् कर निर्धारण ( Direct taxation ) है जिसका विकास सामाजिक अर्थशास्त्र प्रणाली में बहुत हाल में हुआ है। इसमें क्रमिक कर-निर्धारण की नीति (graduated tax Scale) नती जाती है स्रौर पूँजीपतियों के ऊपर भारी त्र्राय-कर ब्रौर उत्तराधिकार कर  $(inheritance\ tax)$ लगाया जाता है। इस तरह सीधे पूँजीपितयों से राज के लिए आमदनी का जरिया निकाला जाता है। पूँजीपतियों की बहुत आ्रामदनी के कारण उन पर राज द्वारा लगाए गए प्रत्यच कर से 'बिना किसी को कष्ट दिए राज को काफ़ी प्राप्ति हो जाती है'। कर-निर्धारण की पुरानी प्रणाली केवल नकद श्रामदनी श्रौर श्रनाज के ऊपर तथा चुङ्गी के ऊपर ही पूर्णरूप से निर्धारित करती थी। इन तरीको से राष्ट्रीय आय का सारा बोक्क पूर्णारूप से गरीब जनता पर पड़ता था त्र्यौर राज की किसी प्रकार की त्र्यार्थिक जिम्मेवारी में बिना द्वाथ बटाए ही पूँजीपति सभी सुविधात्रों का उपयोग करते थे। जो कि बड़ा ही ऋन्यायपूर्ण था। जर्मनी ऋौर ग्रेट ब्रिटेन बहुत पहले ही इस अन्याय के सम्बन्ध में सचेत हो गए और उन्होंने प्रत्यन्न कर । निर्धारण की नीति अपनाई। जर्मनी की वार्षिक आय का साठ से अस्सी प्रतिशत आय कर श्रीर उत्तराधिकार कर से श्राता है। इन्हीं जरियों से युरोपीय युद्ध के प्रारम्भ में ब्रेट ब्रिटेन की वार्षिक त्र्यामदनी का ५८% त्राता था। संयुक्त-राष्ट अमेरिका में बहुत पीछे चलकर यह प्रणाली लागू की गई। केवल दस वर्ष पहले यहाँ आय का ( इनकम टैक्स ) कानून पास हुआ है और तब से वार्षिक राष्ट्रीय त्राय में त्रुत्राश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सन् १६१६ ई० में केवल आय का

से हुई स्रामदनी चार स्ररव डालर थी। यूरोप के जिन राष्ट्रों ने हाल में प्रत्यस्न कर निर्धारण की नीति स्रपनाई है उन सबों की वार्षिक स्रामदनी इससे बहुत स्रधिक बढ़ गई है स्रौर इस प्रकार विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए स्रावश्यक स्रार्थिक शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है।

वितरण का समाजीकरण चौथा श्रार्थिक सुधार है जिसे पश्चिमी समाज ने बहुत हाल में अपनाया हैं। सुद्रा के ग्राविष्कार होने तथा व्यापारिक प्रणाली के विकास होने के बाद से साधारण खगत की सभी सामग्रियाँ व्यापारियों या सौदागरों द्वारा अप्रत्यन्त रूप से खरीदी जाती हैं। सौदागर माल पैदा करने वालों से कम से कम कीमत पर माल खरीदता है और तब खरीददारों के हाथों बेचता है। इस एक बार के व्यापार से उसे काफ़ी कमीशन प्राप्त हो जाता है। वितरण की इस प्रणाली को व्यापारिक प्रणाली (Trade system) या सौदागरी वितरण (Merchant distribution) कह सकते हैं। इस प्रणाली से खरीददार अनजाने ही बहुत घाटे में रहता है। हाल के अध्ययन ने इस बात की ओर संकेत किया है कि व्यापारिक प्रणार्धी इस तरह सुधारी जा सकती है कि सौदागरों के हाथों से माल का वितरण नहीं हो बल्कि सामाजिक संस्थाओं या सरकार द्वारा वितरण किया जाय। उदाहरण के लिए देलिए कि इंगलैएड में उपभोक्ता सहयोग समितियाँ (Consumers Co-operatives) कायम हो गई हैं जो माल वितरण की सामाजिक संस्था हैं।

यूरोप श्रीर श्रमेरिका की सबसे श्राधुनिक म्युनिसिपल सरकार स्वयं पानी, विजली, गैस, रोटी, दूध, मक्खन श्रीर दूसरी खाने की चीज़ों के वितरण का प्रबन्ध करती है। इससे सौदागरों को होने वाला मुनाफा बच जाता है श्रीर उपमोक्ताश्रों को जो हानि होती है उसमें कमी हो जाती है। इस नई प्रणाली मे जो सिद्धान्त लागू है वही वितरण का समाजीकरण है यानी वितरण की दिशा में साम्यवाद लागू किया गया है। सामाजिक श्रीर श्रार्थिक विकास के ये चार श्रंग—सामाजिक श्रीर श्रार्थिक सुधार, माल ढोने तथा यातायात के साधनों पर जनता का श्रिष्ठकार, प्रत्यच्च कर-निर्धारण श्रीर वितरण का समाजीकरण—पुरानी प्रणालियों को इप्रकर नई प्रणालियों को पैदा कर रहे हैं। नई प्रणालियों के निरन्तर प्रादुर्भाव से ही बराबर प्रगति सम्मव होती है।

समाज के क्रमिक विकास का कारण क्या है ? क्यों समाज में ये रूपान्तर होते हैं ? मार्क्स के मतानुसार हमें कहना पड़ेगा कि सामाजिक परिवर्त्त न वर्ग संघर्ष के कारण होता है स्त्रौर वर्ग संघर्ष पूँजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण का परिणाम है। चूँ कि पूजीपतियों स्त्रौर मजदूरों के स्वार्थ निश्चय ही एक-दूसरे से टक्कर खाते हैं ब्रौर दोनों में सामंजस्य नहीं हो सकता है इसलिए संघर्ष प्रारम्भ होता है श्रौर समाज के श्रन्दर का यह संघर्ष ही प्रगति का कारण है। गत कई दशाब्दियों के भीतर हुए पश्चिम की सामाजिक विकास की कुछ, बातो को लीजिए। इनमें सबसे अञ्छा वितरण का समाजीकरण है जो व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त 'करता है। प्जीपतियों के ऊपर भारी ब्राय-कर ब्रौर उत्तराधिकार-कर लगाने से राष्ट्र की आय काफी बढ़ जाती है और राष्ट्र इस योग्य हो जाता है कि वह माल ढोने श्रीर यातायात के साधनों को श्रपने नियन्त्रण में ले, मजदूरों के स्वास्थ्य श्रौर शिच्चा तथा पुतलीघरों के भीतर की चीज़ां में सुधार करे श्रौर समाज की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। जब अधिक परिमाण में तथा अञ्छी चीजें बनेंगी तो पूँजीपतियों को अधिक मुनाफा होगा आरे मजदूरो की उजरत भी बढ़ेगी। इस ट्रष्टि से जब पूँजीपित मजदूरों के रहने की दशा में सुधार करते हैं ग्रौर उनके उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं जो मज़दूर पूँजीपतियों के लिए अधिक माल पैदा कर सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि पूँजीपितियों को अधिक माल मिलता है और मजदूरों को अधिक उजरत। यहाँ पूँची पतियाँ श्रीर मजदूरों के स्वार्था में संवर्ष की श्रपेत्वा सहयोग होता है। स्वार्था के संघर्ष की अपेद्या बड़े-बड़े आर्थिक स्वार्थों के सामजस्य से ही समाज की उन्नति होती है। अगर समाज के अधिकांश आर्थिक स्वार्थों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके तो एक बड़ी संख्या में जनता को लाम होगा श्रौर समाज की उन्नति होगी। इम क्यों ऐसा सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं ? इसका एकमात्र कारण जीविका की समस्या है। प्राचीनकाल से आब तक मनुष्य ने अपनी ताकत अपनी स्थिति कायम रखने में ही लगाई है। बराबर बने रहने के लिए मानव जाति का संघर्ष ही समाज के ऋविन्छन विकास का कारण है, यही सामाजिक प्रगति का नियम है। वर्ग संघर्ष सामाजिक प्रगति का कारण नहीं है-नइ तो एक बीमारी है जो सामाजिक प्रगति के रास्ते में उत्पन्न हो गई है। बीमारी का कारण अपने को बनाए रखने की असमर्थता है और इस बीमारी का फल संघर्ष है। सामाजिक समस्याओं के अपने अध्ययन से मार्क्स ने सामाजिक प्रगति के रास्ते की बीमारियों का ज्ञान भास्र किया है। इसलिए मार्क्स सामाजिक रोग निदान-कारक कहा जा सकता है। इस उन्हें चिकित्संक नहीं कह सकते ।

मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के अनुसार 'अतिरिक्त मूल्य' जिसका उपयोग प्जीपति करते हैं, वह पूर्ण रूप से मजदूरो के श्रम का फल है। मार्क्स उत्पादन का सारा श्रेय श्रौद्योगिक मजदूरों के श्रम की देते हैं श्रौर दूसरे उपयोगी सामाजिक प्रतिनिधियों के श्रम को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए:--संघाई, नान्तुङ् चौ, थि एन चिन, हान्क्वो तथा द्सरी जगहों में स्थित चीन के कपड़े की मीलों ने यूरोपीय युद्ध के समय मे काफी धन उपांजन किया। हर मील ने कम से कम कई लाख डालर वार्षिक 'श्रतिरिक्त मूल्य' प्राप्त किए । कहीं-कहीं तो यह अतिरिक्त मूल्य करोड़ों पहुंच गया । यह अपरिमित 'अतिरिक्त मृल्य' किसके अम से प्राप्त हुआ ? क्या केवल मील के भीतर कर्यों पर काम करने वाले मजदूरों के श्रम से ही ? जब इस सूत श्रौर कपड़े के कच्चे माल के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान रुई की श्रोर जाता है। जब इस रई प्राप्त करने के साधनों की बात सोचते हैं तो इमारा दिमाग कृषि पर जाता है। अगर इम कपास की खेती पर व्यौरेबार ढंग से चर्चा करें तो हमें वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञों को देखना होगा जो कपास के अञ्छे बीज का चुनाव तथा कपास के बोने श्रीर पैदा करने के अञ्छे तरीकों का अध्ययन करते हैं। बीज बोने के पहले खेत जोतने और बीज बोने के बाद खेत की वास-पात बटोरने के लिए बहुत से ऋौजारं। ऋौर यन्त्रों की त्रावश्यकता होती है त्रीर पौधों के पृष्ट होने के लिए खाद देना भी जरूरी है। जब हम मशीन श्रीर खाद की बात सोचते हैं तो इस चीजों के श्रावि-ष्कारों श्रीर बनाने वालों की भी श्रेय देना । इंगा । कपास लोढाई के बाद सूत कातने के लिए रुई मील भेजा जाना चाहिए श्रीर जब सूत श्रीर कपडा तैयार हो गया तो उन्हें फिर बाजार में बिक्री के लिए पहुँचाना चाहिए। यह काम स्वभावतः हमारा ध्यान जहाज श्रीर रेलंगाड़ियों की श्रीर ले जाता है श्रौर जब हम सोचते हैं कि ये मशीनें कैसे माल ढोने के योग्य बना सकीं तो हमें भाप श्रीर विजली की इंजिन श्राविष्कारको को श्रेय देना ही होगा। अगर इम उन सामानों की ओर देखें जिनसे इजिन बनता है तो हमे खान में काम करने वालों तथा धातुत्रों के बनाने वालो, जंगलां में काम करने वालों तथा लड़की के काम करने वालों को भी श्रेय देना होगा। सत श्रौर कपड़ा पूर्या रूप से बन जाने के बाद श्रगर समाज का कोई दूसरा वर्ग नहीं बल्कि केवल श्रोद्योगिक मजदूर (Industrial workers) ही कपड़ों का ब्यवहार करें तो कपड़ों के लिए विस्तृत बाजार नहीं होगा श्रीर तब कैसे प्जीपति श्रधिक लाभ उठा सकेंगे श्रीर 'श्रतिरिक्त मूल्य' पैदा कर सकेंगे। जब आप इन सभी बातों को सामने रखते हैं तो आप 'श्रातिरिक्त मूल्य' पर किसका अधिकार मानते हैं? कारखानो के मजदूर कैसे कह सकते हैं कि वह केवल उन्हीं के अम का फल है। सभी उद्योग-धन्धो में 'श्रातिरिक्त मूल्य' के पैदा होने का समान नियम है। यह केवल कारखानों के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के अम का ही फल नहीं है बल्कि समाज के बहुत से उपयोगी और शक्तिशाली प्रतिनिधियों के अम का फल है जो प्रत्यन्न या अप्रत्यन्न रूप से काम करके तैयार माल के उत्पादन या खपत में थोड़ा या अधिक हाथ बँटाते हैं। इन उपयोगी और शक्तिशाली प्रतिनिधियों की संख्या ही समाज में अधिक है।

जहाँ तक उद्योग-धन्धों में लगे हुए मजद्रो की संख्या का प्रश्न है संयक्त राष्ट अमेरिका जैसे आद्योगिक और उन्नतिशील राष्ट्र में भी मजदरों की संख्या वहाँ की कुल जनसंख्या का सिर्फ पाँचवाँ भाग है अर्थात दो करोड़ से अधिक नहीं है। अगर हम इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करें तो अगर काफी उन्नतिशील और श्रीद्योगिक देशों में श्रार्थिक स्वार्थों के बीच सामंजस्य की कमी है जिससे संघर्ष श्रीर युद्ध होता है तो हमें पता चलेगा कि केवल एक तरह का मजदूर वर्ग एक तरह के प्जीपति वर्ग से ही संघर्ष में नहीं लगा हुआ है बल्कि समाज के बहुत से उपयोगी और योग्य वर्ग पूँजीपतियो के विरुद्ध खड़े हैं। चॅकि ये अनिगनत सामाजिक वर्ग जीविका की तलाश मे हैं और अधिक कगड़ा मिटाना चाहते हैं इसलिए वे माल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाग करते हैं. राष्ट्र के माल ढोने तथा यातायात के साधनों की उन्नति के लिए प्ॅजीपतियो पर भारी ब्राय-कर ब्रौर उत्तराधिकार-कर बैठाते हैं, मजदूरों के रहने की दशा तथा पुतलीघरो में काम करने की हालतो में सुधार करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोग करते हैं जिनसे राष्ट्र के श्चन्दर के बहुत से श्रार्थिक स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित हो सके। जब से पश्चिम में ग्रार्थिक स्वार्थों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाले विभिन्न तरीकों का विकास हुआ है तब से समाज में बड़ी प्रगति हुई है और श्रिधिकांश जनता श्रानन्दपर्वक रहती है। मार्क्स ने श्रपनी सामाजिक समस्यात्रों के त्राध्ययन में समाज की केवल एक ही बीमारी का पता लगाया, उसने सामाजिक प्रगति के नियम श्रीर इतिहास की केन्द्रीय शक्ति का पता नहीं लगाया। जैसा कि ग्रमरीकी विद्वान् ने कहा है कि वृत्ति (रोजी) के लिए संघर्ष करना ही सामाजिक प्रगति का कारण है स्त्रीर यही इतिहास की केन्द्रीय श्वित है। वृत्ति के लिए संघर्ष करना श्रौर जीविका की समस्या

दोनों एक ही चीज हैं और इसिलए जीविका की समस्या सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाली शक्ति कही जा सकती है। जब हम पूर्णरूप से इस सिद्धान्त को समकते हैं तो सामाजिक समस्या का दूसरा इल पाना हमारे लिए आसान हो जायगा।

मार्क्स का यह मानना कि वर्ग संघर्ष ही सामाजिक प्रगति का कारण है परिगाम को कारण के पहले रखता है। मूलस्रोत में ही गड़बड़ी हो जाने के कारण मार्क्स का मत ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सका है और कभी-कभी तो वह सामाजिक इतिहास की बाद में होने वाली घटनात्रों द्वारा प्रत्यच रूप से गलत सिद्ध हुन्ना। उदाहरण के लिए—मार्क्स के ब्रानुयायियों ने सन् १८४८ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और कई एक घोषणार्यें कीं। उस समय जो ब्रन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संघ का संगठन किया गया था वह फ्रांस प्रसा (Franco-Prussian) युद्ध के समय विघटित कर दिया गया। बाद में दूसरा ऋन्तर्राष्ट्रीय संघ संगठित किया गया जो प्रथम ऋन्तर्राष्ट्रीय संघ से कई एक बातो में अन्तर रखता था। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय केवल वर्ग संघर्ष के मत पर स्थापित था। वह समाज के पुनर्निर्माण के लिए क्रान्तिकारी तरीकों का प्रचारक था श्रीर पूँजीपतियो से कोई समक्तीता नहीं करना चाहता था बल्कि पूर्ण त्रसहयोग करता था। राष्ट्रीय परिषदों में सदस्यों की राजनीतिक कार्रवाइयाँ पार्टी द्वारा अवैज्ञानिक कहकर रोक दी गई। लेकिन बाद में जर्मन समाजवादी रिचस्ताग (Reichstag) में त्रान्दोलन मचाने लगे त्रौर हाल में ही ग्रेट ब्रिटेन का मजदूर दल वैधानिक राजतंत्र के अन्दर मंत्रिमंडल कायम करने में भी समर्थ हो गया है। इन बातों से पता चलता है कि बहुत से राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक परिवर्तन प्रथम श्रन्तर्राष्ट्रीय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुए। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय के बीच नीति संबंधी मतभेद पड़ जाने से मार्क्स के अनुयायियों का आपस में मागड़ा बहुत बढ़ गया जिसे मार्क्स अपने समय में नहीं देख सका था। मेरा मत एकदम से सत्य है कि कहना सहल है पर समम्भना कठिन है। मार्क्स ने सामाजिक समस्यात्रों के सुलक्ताने में विज्ञान की मदद लेनी चाही था। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय की स्थापना करने के पहले मार्क्स से अपनी सबसे श्रधिक शक्ति श्रौर समय इतिहास श्रोर तत्कालीन घटनाश्रो के विवेकपूर्या विश्लेषणात्मक श्रध्ययन मे लगाया था । श्रपने श्रध्ययन के फलस्वरूप वृह इस नतीजे पर पहुँचा कि भविष्य में पूँजीवादी प्रखाली जरूर ही ढहेगी। जैसे-जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा इस प्रणाली के भीतर की प्रतियोगिता भयंकर से

भय करतर होंती जाययी, बेंडे प्जीपित छीटे-छोटे प्जीपितयों को हड़प लेंगे श्रीर श्रन्त में केवल दो वर्ग समाज में रह जायँगे—एक श्रत्यन्त धनवान पूँजीपति वर्ग ऋौर दूसरा ऋत्यन्त निर्धन मजदूर वर्ग। जब पूँजीवाद ऋपनी चरम सीमा पर पहुँच जाएगा तो वह स्वयं ही ढहने लगेगा श्रीर तब प्जीवाद राज कायम होगे। समय के दौरान में साम्यवाद भी शक्तिशाली होगा श्रौर एक स्वतंत्र साम्यवादी राज की स्थापना होगी। मार्क्स के श्रनुसार श्रत्यन्त विकसित प्ँजीवादी राज श्रपनी मृत्यु श्रवस्था को पहुँच चुका है इसलिए तुरन्त ही एक क्रान्ति होगी । लेकिन मार्क्स के बाद के ७० वर्षों से श्रिधिक समय का पश्चिमी इतिहास इस मत का प्रत्यत्व खरडन करता है। मार्क्स के समय में इंगलैएड के मजदूर प्रतिदिन त्राठ घंटे काम करने की माँग करते थे अरीर पूँजीपतियों से अपनी माँग पूरी कराने के लिए इड़ताल रूपी ग्रस्त्र का प्रयोग करते थे। मार्क्स ने ब्रिटिश मजदूरों की यहकह कर श्राली-चना की कि उनकी माँग दिवा-स्वप्न है जिसे पूँजीपति निश्चय ही नहीं स्वीकार करेंगे। प्रतिदिन त्राठ घएटे काम करने की मांग के लिए उन्हें क्रान्तिकारी श्रास्त्र व्यवहार करना चाहिए। पर बाद में जहाँ-जहाँ मजदूरों ने प्रतिदिन श्राठ घरटे काम करने की माँग की वह केवल वास्तविक बात ही नहीं हो गई बल्कि राज के कानून द्वारा सम्पूर्ण देश में यह लागू कर दिया गंवा जिससे कारखानो, बैंको और रेल कम्पनियों के मजदूरी को दिर मर में कैवल श्राठ घरटे काम करने पडते हैं। बहुत सी घटनाएँ जिन्हें मार्क्स ने पहले नहीं देखा था उसके मत से सामंजस्य नहीं रखती हैं। मार्क्स को यह भी कंबूल करना पड़ा कि कुछ चीजे उसके अनुमान से विपरींत घटी हैं। पूँजीवाद को ही लीजिए: मार्क्स का यह मत है कि जैसे-जैसे पूँजीवाद बढ़ता जायगा पूँजीपति आपस में एक दूसरे को हड़प लैंगे और इस प्रकार अपना नाश अपने ही जल्दी से सामने लाएंगे। लेंकिन श्राज हम देखते हैं कि प्जीवीदी नष्ट तो नहीं हीं हुए हैं बल्कि पहले से भी अधिक तेजी से धिना होस के चिह्न के बढते जा रहे हैं। यह माक्स के मत पर त्राधिक प्रकाश डालता है।

हम पुनः एक बार जर्मनी की सामाजिक स्थिति पर विचार करें। बिसमार्क के काल में राज की शक्ति मजदूरों के दुःखों को दूर करने में लगी। कामून द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि मजदूरों से दिम भर में श्राठ बएटे ही काम लिया जा सकता है श्रीर राज-द्वारा लड़के-लड़िक्यों के काम में अंबेश करने की उम्र तथा दिन भर में कम करने के घंटों पर मी केहुत से ब्रसिबंध लंगाए गए। बुंदुां में मजकूरों की पेतशन देने तथा उनका जीवन-बीमा कराने का प्रबन्ध भी राज ने किया और इनका बोम देश के पॅजीपतियों के सिर दिया। यद्यपि बहुत से प्जीपतियों ने इसका विरोध किया लेकिन बिसमार्क 'लहू श्रीर लोहे' का बना मंत्री या श्रीर उसने दृढता के साथ अपनी योजना कार्यान्वित की। उसी समय बहुत से लोगों ने कहा कि मजदूरों की रचा अभीर काम करने के घर्छों में कमी कर देने की इस नई राष्ट्रीय नीति से तो मजदरों को सचमुच में लाभ होगा लेकिन इससे पॅजीपतियों को हानि होगी। ऊपर से देखने में तो यह लगता है कि ग्राठ घएं। की अपेदा सोलह घरटों के अम से उत्पादन अधिक होगा लेकिन आठ घरटे काम करने का क्या फल हुआ ? दर असल आठ घएटे प्रतिदिन के अम से अधिक उत्पादन हुआ। इसका कारण यह है कि आठ घरटे काम करने की प्रणाली में मजदूर ऋपनी काम करने की शक्ति और स्फूर्ति नहीं खोते हैं बिलक वे पूरे स्वस्थ रहते हैं। जिसके फलस्वरूप के बराबर मुस्तैदी से मशीनों की अञ्छी खबर्गिरी रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि मशीनें कदाचित ही खराब होती हैं श्रीर मशीनें ठीक करने के लिए कारखानों को बन्द नहीं करना पड़ता है। बिना इकावट के उत्पादन होता रहता है श्रीर श्रिधिक परिमाख में होता है। जब मजदर प्रतिदिन सोलह वर्ण्ट काम करते हैं तो उनकी ताकत श्रीर स्फूर्ति भयंकर रूप से चीण होती है। वे मशीनों के सब श्रंगों पर ध्यान नहीं रख सकते हैं इसलिए मशीनें बराबर टूटती हैं ब्रीर मशीनें ठीक करने के लिए कारखानों को बन्द कर देना पड़ता है। इससे उत्पादन में रुकावट श्रा जाती है श्रीर इस प्रकार कारखानों का उत्पादन-कार्य निश्चय ही कम हो जाता है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं व्रलना द्वारा अपनी बात को सिद्ध कर दिखाता हूँ। आपमें से हरेक इसका प्रयोग कर देखिए । दिन भर में पन्द्रह या सोलह घरटे तक श्रध्ययन करते रहिए जब तक कि आप थक न जाएँ। इसके बाद भी अगर आप अध्ययन जारी ही रखते हैं तो आपको दीक-ठीक याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढा है। लेकिन दिन भर में केवल आठ प्रचटे अध्ययन कीजिए तथा शेष समय में श्चाराम कीजिए, खेलिए ब्रौर श्रपनी शक्ति संचय कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि इस बरह आप जो कितान पड़ेंगे उसे अञ्ब्ही तरह समर्भोंगे **ब्रौर क्रीक-वीक बादं भी रखेंगे। मार्क्स ते सोचा कि ब्राठ घएटे काम करने** से उल्लाइस में कमी होगी। लेकिन जब जर्मनी ने काम के घरटे कम कर हिए तो उत्पादन में वृद्धि हुई और वह दूसरे देशों से वढ़ गया । ब्रिटेन और संयुक्त इाष्ट्र के लोग चिकत हो गए। उन्होंने सोचा था कि काम के घरटे कम कर देने और मजदूरों की सुरत्ना के लिए बडी रकम खर्च करने से उत्पादन कम होगा। तब जर्मनी ने इस नीति से कैसे उत्पादन में वृद्धि की ? इस आध्यर्यजनक बात से वे जर्मनी की हालतों के अध्ययन की ओर मुके और बाद में जब उन्होंने इस नये आर्थिक सिद्धान्त को समका तो वे भी जर्मनी के नकल करने लगे। मार्क्स ने अपने समय में इन सिद्धान्तों को नहीं देखा था इसलिए वे गलत नतीजे पर पहुँचे थे।

फिर मार्क्स की खोज के अनुसार अगर पूंजीपति बहुत 'अतिरिक्त मूल्य' चाहते हैं तो उन्हें तीन शर्तें पूरी करनी चाहिए। वे तीन शर्तें हैं-मजद्रों को कम उजरत देना, काम के घएटों में वृद्धि करना श्रीर तैयार माल के दामों में वृद्धि करना । ये तीनों शर्त तर्कपूर्ण नहीं हैं । इस बात को हम श्राधु-निक समय के बहुत अधिक धन प्राप्त होने नाले उद्योग धन्धों से सिद्ध कर सकते हैं। आप सबों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फोड (Ford) कम्पनी का नाम सुना होगा। इसके बहुत से कारखाने हैं और उनमें तैयार होने वाली ऋनिशनत मोटर गाड़ियां सारे संसार में भेजी जाती हैं। इन कारखानों से होने वाली आमदनी कई करोड़ की है। इन कारखानों के माल तैयार करने ब्रौर फिर माल को बेचने की क्या नीति है ? इस कम्पनी की सभी मशीने ब्रौर सभी प्रकार के दूसरे प्रबन्ध चाहे वे कारलाने में हों या कम्पनी की ऋफ़िसो में एकदम सुन्दर श्रीर पूर्ण है श्रीर इस ढंग के है कि मजदूरों का स्वास्थ्थ अब्बा रहे। कारलानों में अधिक से अधिक प्रतिदिन आठ घरटे काम लिया जाता है। सबसे साधारण मजदूर की दैनिक उजरत पांच अमरीकी डालर है या हमारी सुद्रा (चीनी सुद्रा में ) दस डालर । अधिक उपयोगी काम करने वाले मजदूर और अधिक पाते हैं। ऊँची उजरत के सिवाय मजदूरो के मनो-विनोद के लिए कारलानों की ब्रोर से खेल-कूद का प्रबन्ध रहता है: मजदरों के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा के लिए कारखानों की स्रोर से डाक्टर रहते हैं तथा नये मजदूरों श्रौर मजदूरों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबन्ध रहता है। त्राकस्मिक दुर्घटना त्रीर बुढ़ापे के लिए क्रमशः उनके बीमा श्रीर पेनशन का प्रवन्ध रहता, है। मजदरों की मृत्यु के बाद उनके परिवार वाले बीमा या पेनशन की रकम ले सकते हैं इसकी भी व्यवस्था रहती है। इस कम्पनी की मोटर गाड़ी खरीदने वाले सभी लोग इसकी मोटर गाड़ियों के दाम को जानते हैं। जहाँ दूसरी कम्पनी की गाड़ी पांच हजार डालर में मिलती, है फोड़ी गाड़ी पन्द्रह सो डालर में ही मिलती है। यद्यपि गाडियों की इतनी क्रम कीमत होती है फिर भी इनकी इंजिने बड़ी मजबूत होती हैं

श्रीर खासकर पहाड़ी रास्तों के लिए तो बहुत ही उपयोगी होती हैं। बिना खराब हुए ही ये बहुत दिनों तक चलती हैं। चूँकि फोड कम्पनी की बनी गाड़ियों का मूल्य कम होता है श्रीर फिर भी वे काफी मजबूत होती हैं इसलिए उनका प्रचार 'हवा के डैंने पर चढ़कर' हुश्रा है श्रीर चूँकि गाड़ी के बिकने के लिए काफ़ी बाजार है इसलिए कारखानों को कृ्फी लाभ भी होता है।

श्रव हम इन बड़े धन कमाने वाले मोटर कारखानों द्वारा लागू किए गए श्रौद्योगिक श्रौर श्रार्थिक सिद्धान्तों को मार्क्स के 'श्रतिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त के साथ वुलना करें। 'त्र्रातिरिक्त मूल्य' की वृद्धि के लिए माक्स की तीन त्रावश्यक शर्ते एकदम गलत सावित होती हैं। मार्क्स ने कहा कि पूंजीपतियों को काम के घरटे बढ़ाने पड़ेंगे पर फोड कम्पनी ने काम के घरटे कम कर दिए हैं। मार्क्स ने कहा कि पूंजीपतियों को उजरत कम करनी पड़ेगी पर फोर्ड ने अपने कारखानों के मजदूरों की उजरत बढ़ा दी है। माक्स ने कहा कि पूंजीपतियों को श्रपने तैयार माल की कीमत बढानी पड़ेगी पर फोर्ड कम्पनी ने अपने माल की कीमत घटा कर रखी है। माक्स ने इन प्रतिकूलतात्रों का त्रानुमान नहीं किया था इसलिए उसके नतीजे बहुत ही गलत निकले । सामाजिक समस्यात्रों के त्रपने लम्बे त्राध्ययन से माक्स ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वे भूत काल के इतिहास की बातों से। उन्होंने भविष्य में होने वाली बातों का कुछ भी अनुमान नहीं किया। जिसके फल-स्वरूप उनके अनुयायी उनके मतों में परिवर्त्त करना चाह रहे हैं। माक्री के सामाजिक दर्शन का मूल उद्देश्य पूंजीपतियों को समाप्त करना था। लेकिन प् जीपतियों को समाप्त करना चाहिए या नहीं यह एक प्रधान प्रश्न है श्रौर इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के पहले हम ब्यौरेवार ढंग से इसकी जांच करें। इससे पता चलता है कि सममना बहुत ही कठिन है पर करना बहुत ही श्रासान है।

मार्क्स के 'श्रितिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त का सारांश यह है कि श्रम द्वारा उपार्जित 'श्रितिरिक्त मूल्य' को लूटकर पूँजीपित धन पाते हैं। पूँजीपितयों का उत्पादन कार्य मजदूरों पर निर्भर करता है श्रौर मजदूरों का उत्पादन सामिश्रयों पर निर्भर करता है श्रौर सामिश्रयों का खरीदना या बेचना सौ रागरों ( व्यापा रियों ) पर निर्भर करता है। सभी प्रकार के उत्पादन से होने वाला कुल लाम पूँजीपित श्रौर सौदागर ले लेते हैं श्रौर इस प्रकार लहू श्रौर पसीने बहा कर मजदूरों द्वारा कमाए हुए धन को वे लूटते हैं। इसलिए पूँजीपित श्रौर व्यापारी मजदूरों को श्रौर संसार को हानि पहुँचाने वाले हैं श्रौर हमें उनको

नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन मार्क्स का कथन था कि पहले पूँजीपति समाप्त होंगे और तब व्यापारी वर्ग । संसार अब स्थिरता के साथ उन्नति कर रहा है और प्रतिदिन नए-नए सधारों का प्रवर्तन कर रहा है। उदाहरण के लिए वितरण के समाजीकरण के नए प्रयोग को लीजिए जो सहयोग समितियाँ भी कहलाती हैं। ये समितियाँ मजद्र संघद्वारा गठित होती हैं। अगर मजद्र अपनी जरूरत के कपड़े श्रीर खाने की चीजें सीधे व्यापारियों से लें तो व्यापारी नफा माँगेंगे श्रीर इस प्रकार मजदूरों को श्रपने सामान के लिए बहुत देना पड़ेगा स्त्रीर व्यापारी बहुत धन पैदा करेगे। कम कीमत पर माल खरीदने के लिए मजदूर स्वयं अपना संगठन करते हैं और अपनी जरूरत की चीज़ों को बेचने के लिए अपना भएडार (Store) खोलते हैं। इस प्रकार वे ऋपनी साधारण जुरूरत की सभी चीज़ें ऋपने भएडार से खरीदते हैं। उन्हें माल सस्ते में श्रीर श्रासानी से मिल जाते हैं श्रीर वर्ष के श्रन्त में भएडार में जो बचत होती है वह सभी मजदूरो के बीच हिस्सा के अनुपात से बाँट दी जाती है। हिस्सों के अनुपात से नफा का बँटवारा होने के कारण इस प्रकार के भएडार 'उपभोक्ता सहयोग समितियाँ' कहलाती हैं । प्रेटब्रिटेन के बहत से बैक और उत्पादक कारखाने सहयोग-समितियों द्वारा ही अब नियंत्रित होते हैं। इन समितियों के हो जाने से बहुत से व्यापारी भगडार उठ गए हैं। पहले जो इन ( मजदरों के भराडार को ) भराडारों को नगएय दकान कहकर देखते थे अब वे ही इन्हें शक्तिशाली संगठन समक्ते लगे हैं। इस प्रकार के संगठन का तेजी के साथ बढ़ने के कारण बड़े-बड़े ब्रिटिश व्यापारी अब माल उत्पन्न करने वाले हो गए हैं। उदाहरण के लिए देखिए:-स्टैंडड ब्राइल कम्पनी (Standard oil Company) जो चीन में तेल बेचती है, संयुक्त राष्ट्र में तेल निकालने वाली कम्पनी है। शेट ब्रिटेन में दसरी व्यापारिक कम्पनियाँ भी उत्पादक कम्पनियों का रूप धारण करती जा रही हैं। सहयोग समितियों द्वारा सामाजिक समस्यात्रों का हल होना तो केवल एक त्रावान्तर बात है, फिर भी इससे मार्क्स के मत का खरडन हो जाता है कि प्जीपति व्यापारियों से पहले समाप्त होंगे। मार्क्स ने जो नतीजा निकाला था उनका त्राधुनिक बातों से त्रांसगित होना दूसरा सवृत है कि मेरा सिद्धान्त हृद्यया नहीं जा सकता है कि 'समम्भना कठिन है पर करना सहल है।'

फिर मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार संसार के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे उत्पा-दन पर निर्मार करते हैं और उत्पादन पूँजीपतियों के ऊपर निर्मार करता है। इसका यह अर्थ है कि अञ्झे उत्पादन और बड़ी पँजी से उद्योग-धन्धे बढ़

सकते हैं श्रीर मुनाफा भी हो सकता है। चीन की श्रीद्योगिक दशा से इस मत पर क्या प्रकाश पड़ता है १ चीन का सबसे बड़ा श्रीद्योगिक संगठन हान ये-पिङ्कम्पनी ( हान्पाङ् ब्राइरन एएड स्ट्रील कम्पनी ) है जिसके कारखानों ने इस्पात बनाने मे अपनी विशेषता प्रदर्शित की है। इस कम्पनी में पड़ शुत्रान-हुइ की बहुत पूँजी लगी हुई है। सालाना जो इस्पात यहाँ तैयार होता है वह साधारणतः ग्रमेरिका के सिटले ( Seattlle ) या श्रस्ट्रे लिया मेजा जाता है श्रीर यूरोपीय युद्ध के समय जापान भी भेजा गया था। फिर भी लोहा चीन का प्रधान श्रायात है। जब चीन में हान् ये पिङ्नामक लोहे का कार-लाना है तब फिर विदेशों से क्यों यह लोहा खरीदता है ? क्योंकि चीन के बाजार में अच्छे दर्जे के लोहे की ज़रूरत है जिससे राइफल, बन्द्क तथा अन्य श्रीजार बन सकें। हान् ये कम्पनी केवल इस्पात की पटरियाँ (Steal rails) श्रीर ढालुश्रा लोहा ( Pig iron ) तैयार करती है जिसकी श्रावश्यकता चीन के बाज़ार को नहीं है। इसलिए हमारा बाज़ार हान् ये पिङ् कम्पनी के लोहे की अपेक्षा विदेशी लोहे को खरीदता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हर वर्ष चालीस करोड़ टन इस्पात श्रौर चालीस से पचास करोड़ टन के भीतर तक लोहा उत्पादन करता है। चीन में केवल हान् ये पिङ्कम्पनी द्वारा दो लाख टन लोहा श्रीर एक लाख टन से कुछ श्रिधिक इस्पात हर वर्ष तैयार किया जाता है। क्यो चीन ऋपने इस कम परिमाण में उत्पन्न होने वाले इस्पात को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हाथ बेच देता है और क्यों संयुक्त राष्ट्र भारी परिमाण में इस्पात को उत्पन्न करते हुए भी चीन के इस्पात को खरीदता है ? चूँकि हान् ये पिंड् कम्पनी के पास अच्छी तरह गलाकर धातु निकालने वाले कारखाने नहीं हैं श्रीर यह जो लोहा तैयार करती है उसे काम में लाने के पहले फिर कई तरीकों से उसे तैयार करना पड़ता है। इस कम्पनी में जो लोहा तैयार होता है उस लोहे की चीन में ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए विदेशों में बेच दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में बहुत से इस्पात के कारखाने हैं जो कहीं से भी सस्ता लोहा खरीदते हैं, उसे अपने यहाँ पुनः गलाते हैं श्रीर श्रच्छा इस्पात बनाकर श्रधिक मुनाफा कमाते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र स्वयं बहुत इस्पात पैदा करता है फिर भी वह चीन से मेजे गए सस्ते लोहे को खरीदता है। चॅकि हान् ये पिङ् कम्पनी अपना बना इस्पात दूसरे देशों में भेजती थी इसलिए यूरोपीय युद्ध के समय यह भी काम के घरटे कम करने में, मजदूरो की उजरत बढ़ाने में समर्थ हो सकी अौर इतना करने के बाद भी इसने बहुत मुनाफा कमाया था। लेकिन अब कम्पनी को घाटा हो रहा है ओर बहुत से मजदूर काम से हटा दिए गए हैं। मार्क्स का कहना होगा कि हान् ये-पिङ कम्पनी इस्पात के समान अञ्छी चीज पैदा करती है और इसके पास पूँजी भी अधिक है इसलिए इसे बहुत मुनाफा कमाना चाहिए और तेजी के साथ उन्नति करनी चाहिए। तब क्यों यह कम्पनी अवनति कर रही है १ अगर हम इस एक कम्पनी (हाम् ये-पिङ) की हालतों की जाँच करें तो पता चलेगा कि उद्योग-धन्थों का हृत-पिड-उपभोक्ता समुदाय है। उद्योग-धन्थों की उन्नति केवल उत्पादन में लगी पूँजी पर निर्भर नहीं करती हैं। यद्यपि हान् ये-पिङ कम्पनी के पास बहुत बड़ी पूँजी है पर यह जो इस्पात उत्पादन करती है उसकी खपत चीन में नहीं होती है। इसलिए न तो कम्पनी बढ़ ही पाती है न मुनाफा ही कर सकती है। क्योंकि उद्योग-धन्थे का केन्द्र उपभोक्ता समाज है इसलिए आज के सभी बड़े-बड़े उद्योग-धन्थे उपभोक्ता की आवश्य-कताओं के अनुसार उत्पादन करते हैं। अधिक बुद्धिमान मजदूर भी अब उपभोक्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। खपत क्या है वह तो केवल लोगों के जीने में मदद करने का एक प्रश्न है। इसलिए उद्योग-धन्थों को मा जनता की जीविका पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उद्योग-धन्थों को भी जनता की जीविका पर निर्भर रहना पड़ता है।

जीविका शासन का, अर्थशास्त्र का और ऐतिहासिक हलचलों का केन्द्र है। जैसा कि लोगो को कभी सौरमंडल के केन्द्र के सम्बन्ध में गलत धारणा थी उसी तरह पुराने साम्यवादियों ने भौतिक शक्तियों को इतिहास का केन्द्र मानने की गलती की। इससे जो गड़वडी पैदा हुई उसकी तुलना उस गड़वड़ी से की जा सकती है जो पुराने ज्योतिषियों के इस मत के अनुसरण करने से हुई थी कि पृथ्वी ही सौरमंडल का केन्द्र है। इससे कालनिरूपण विधि सम्बन्धी गर्यानात्रों में वर्ष में एक महीने की गलती हो जाती थी। बाद में जब गलतो का सुधार हुआ और सूर्य ही सौरमंडल का केन्द्र माना गया तो हर तीसरे वर्ष में सिर्फ एक दिन की गलती होती थी। अगर इस सामाजिक समस्यात्रों के भीतर से गड़बड़ी को दूर करना चाहते हैं तो हमें सामाजिक विज्ञान में की गई गलती में सुधार करना पड़ेगा। हम अब नहीं कह सकते कि भौतिक बार्ते ही इतिहास की केन्द्रिय शक्ति हैं। इम इतिहास की राज-नीतिक, सामाजिक, ऋार्थिक इलचलों को जीविका की समस्या के चारों श्रोर स्थित करें। इस जीविका को सामाजिक इतिहास का केन्द्र समर्फें। जब इसने केन्द्रीय समस्या की पूर्णरूप से छान-बीन कर ली है तो इम सामाजिक समस्या के इल का रास्ता भी पा सकते हैं।

सगस्त ३, सन् १६२४ ई०

कि उसने आर्थिक समस्याओं का ही पूर्णं रूप से हल कर लिया है। सोवियत्-रूस की नयी आर्थिक नीति अभी भी प्रयोगावस्था में है और इससे हमें जात होता है कि आर्थिक किठनाइयों को पूर्णं रूप से क्रान्तिकारी तरीके नहीं मिटा सकते हैं। इसी कारण बहुत से विदेशी विद्वान् रूस की क्रान्तिकारी योजना का विरोध करते हैं और उसके बदले राजनीतिक कार्रवाइयों की वकालत करते हैं। चूंकि राजनीतिक कार्रवाइयाँ एक ही दिन में राजनीतिक और सामाजिक सुधार नहीं कर सकती हैं इसलिए यह समुदाय धीमी प्रगति, सममौते और शान्त तरीकों पर विश्वास करने वालों का है। वे इस बात को नहीं सोचते कि पश्चिम के बड़े-बड़े पूँजीवादी राजों को मार्क्सवादी प्रणाली का व्यवहार करना चाहिए और सामाजिक समस्याओं को तीवता के साथ हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका सोचना है कि केवल शांत तरीकों से ही समस्या का पूर्णं रूप से इल हो सकता है।

ये शान्त तरीके चार हैं—सामाजिक श्रौर श्रार्थिक सुधार, माल ढोने श्रौर यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण, प्रत्यच्च कर-निर्धारण यानी श्रायकर, श्रौर वितरण का समाजीकरण या सहयोग समितियाँ—जिन्हें मैं श्रपने पिछले व्याख्यान में कह चुका हूँ। ये तरीके मार्क्स के बताए रास्तों से सर्वथा भिन्न हैं श्रौर श्रगर हम इन्हें श्रधिक पुनर्निर्माण के लिए श्रपनाएँ तो हम मार्क्स की क्रान्तिकारी योजना के विरोधी होंगे। पश्चिम के विभिन्न राष्ट्र इन चार योजनाश्रो में से एक के बाद दूसरे को कार्यान्वित कर रहे हैं। यद्यपि श्रव तक उनकी श्राशा के श्रनुकूल फल की प्राप्ति नहीं हुई है तथापि वे सोचते हैं कि सामाजिक समस्याश्रों का श्रान्तिम हल इन्हीं चार तरीकों में निहित है श्रौर बहुत से साम्यवादी इन तरीकों का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ य इन शांत तरीकों का समर्थन करते हैं वहाँ दूसरी श्रोर ये मार्क्स के क्रान्ति-कारी तरीकों का विरोध भी करते हैं।

जब रूस ने पहले-पहल कान्ति प्रारम्भ की तो वह सामाजिक प्रश्नों को हल कर लेने की आशा कर रहा था और राजनीतिक प्रश्न तो उसके लिए गौण था। लेकिन कान्ति से राजनीतिक प्रश्न तो हल हो गए पर आर्थिक प्रश्नों का हल नहीं हो सका—जो सोचा गया था ठीक उसका उल्टा हुआ। इन बातों से मार्क्स-विरोधी कहने लगे कि रूस का प्रयोग मार्क्सवादी प्रणाली की दृष्टि से असफल रहा—एकदम असफल। मार्क्सवादियों ने इसका उत्तर दिया कि रूस द्वारा सामाजिक सुधार में लागू किये गए कान्तिकारी प्रयोग असफल नहीं दुए हैं, बलिक यूरोप के दूसरे राष्ट्रों की तरह रूस के उद्योग-

धन्षे श्रीर व्यापार पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं श्रीर रूस का श्राथक संगठन श्रभी श्रपरिपक्व दशा में है। जिसके फलस्वरूप वह मार्क्स के तरीकों को सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि बहुत समृद्ध श्रीद्योगिक श्रीर व्यापारिक देशों में जहाँ का श्रार्थिक संगठन परिपक्क दशा में पहुँच चुका है वहाँ मार्क्स के तरीके निश्चय ही सफलतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं। पश्चिम के दूसरे राष्ट्रों में मार्क्सवादी तरीकों को निश्चय ही सफलता मिलेगी श्रीर इससे मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण होगा। जब इम इन दोनों तरीकों की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्क्स 'उलमी होरी को तेज छूरी से काटना चाहता है' जबिक उसका विरोधी समुदाय नम्र तरीकों का व्यवहार करना चाहता है।

अपनी सामाजिक समस्यात्रों को सलकाने के लिए क्या इम 'उलकी डोरी को तेज छुरी से काट डालेंगे' या शांत तरीकों को अख़ितयार करेंगे जैसे कि चार तरीके जिनके बारे में पहले कहा जा चुका है ? क्रान्तिकारी तरीके श्रीर शांत तरीके दोनो ही साम्यवादियों के तरीके हैं श्रीर दोनों का पॅजीपतियों द्वारा विरोध किया गया है। पश्चिम के उद्योग-धन्धे श्रीर व्यापार बड़ी तेजी से आगो बढ़ रहे हैं। पूँजीवाद अपने उचतम शिखर पर चढ़ रहा है। पूँजीपतियों का जुल्म अपनी सीमा तक पहुँच चुका है और जनता इस हालत को बर्दाश्त करने में असमर्थ हो रही है। पूजीवादी प्रणाली से जनता को होने वाले दःख को हटाने तथा समाज का पुनर्निर्माण करने में साम्य-वादियों को, चाहे वे शांत तरीकों के ऋख्तियार करनेवाले हों या उग्र तरीकों के. सबों को पॅजीपतियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी राष्ट्र अपनी सामाजिक समस्यात्रों को सुलक्ताने में कौन से तरीके अख्तियार करेंगे, यह न तो श्रभी कहा जा सकता है न इसकी कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन शांत तरीकों के अनुयायियों को पूँजीपतियों के सभी प्रकार के विरोध तथा कटु त्रालोचनात्रों का सामना करना पड़ रहा है | वे त्रनुभव करते हैं कि यद्यपि शांत तरीके जनता के लिए लाभदायक हैं फिर भी उनसे प्जीपतियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है ख्रौर वे (शांत तरीके) वास्तव में व्यावहारिक नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप शांत तरीकों में विश्वास करने वाले बहुत से साम्यवादी ऋपना दल छोड़कर उग्रवादी तरीकों ऋौर सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए क्रान्तिकारी योजनात्रों के व्यवहार करने की वकालत करते हैं। मार्क्स के अनुयायियों का कहना है कि अगर श्रंगरेज मजदूर सचमुच में जागृत हों, संगठित हों स्रीर साथ-साथ मार्क्स के बताए हुए रास्तों पर अग्रसर हों तो उन्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी। चूंकि अमेरिका का पूँजीवाद भी उतना ही विकसित है जितना ग्रेट ब्रिटेन का इसलिए अगर अमेरिका के मजदूर मार्क्सवाद का अनुसरण करें तो वे भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे देशों के पूँजीपित एकदम से निरंकुश हैं। वे बराबर सामाजिक प्रगति के रास्ते में बाधा डालने और अपने स्वार्थ की रच्चा करने की बात सोचते हैं जैसा कि प्राचीन निरंकुश राजा अपनी गही को बचाने की कोशिश करते थे। पुराने निरंकुश राजा जिन्हें अपने विरोधी दलों की कार्रवाइयों से डर होता था, उन्हें समाप्त करने के लिए वे उन पर भयंकर अत्याचार और निर्दयपूर्ण तरीकों का प्रयोग करते थे। आधुनिक पूँजीपित भी जो अपने व्यक्तिगत लाम की रच्चा करना चाहते हैं, सभी प्रकार के अत्याचारपूर्ण तरीकों का प्रयोग करते हैं ग्रीर साम्यवादी दलों का विरोध करने के लिए न्याय के सभी सिद्धान्तों को तिलांजिल दे देते हैं। यह कौन कह सकता है कि पश्चिम के सभी साम्यवादी दल परिस्थित से बाध्य होकर आर्थिक समस्याओं को सुलक्ताने के लिए भविष्य में मार्क्वादी तरीकों को नहीं अख्तियार कर लेंगे ?

समाजवादी प्रणाली का प्रयोग श्रादिमकाल में ही किया जा चुका है। कब यह नष्ट हो गया ? इतिहास के अपने अध्ययन से मैं सोचता हूँ कि जबसे समाज में मुद्रा का चलन हुन्ना तबसे इसका दूटना भी प्रारम्भ हुन्ना। जब सब श्रादमियों को मुद्रा मिलने लगी तो वे श्रपनी इच्छानुसार खरीद-बिक्री करने लगे। उन्हें माल के बदले माल लेने देने की जरूरत नहीं रही। खरीद-बिक्री ने माल के अदल-बदल की जगह ले ली और तब से ही पुराना समाज-वाद धीरे-धीरे समाप्त हो गया । सुद्रा के व्यवहार से व्यापार स्वतन्त्र श्रौर सुविधाजनक हो गया श्रीर तब बड़े-बड़े सीदागर पैदा हुए जो उद्योगवाद के पहले के प्जीपति थे। जब उद्योग-धन्धों का विकास हुआ और उत्पादन मशीन पर निर्भार करने लगा तब मशीन मालिक ही पूँजीपति हो गए। पहले जिनके पास मुद्रा थी वे ही पूँजीपति थे। पर आधुनिक पूँजीपति वे हैं जिनके पास मशीनें हैं। साधारण विनिमय का प्राचीन युग समाजवाद का युग था जब कि 'दोपहर के समय हाट में लोग अपने सामानों का अदल-बदल कर श्रपने घरों को लौट जाते थें श्रीर जब सद्रा श्रीर व्यापारिक प्रशाली नहीं थी बल्कि इर स्रादमी एक-दूसरे की स्रावश्यकतास्रों को पूरा करता था। बाद में जब समाज में मुद्रा का प्रवेश हुआ और मुद्रा ही विनिमय का माध्यम बन गई तब व्यापारिक प्रणाली का उदय हुआ। । जिनके

पास मुद्रा थी वैसे सौदागर पूँजीपति हो गए। लेकिन आधुनिक समय में मशीन के त्राविष्कार त्रीर सभी तरह के उत्पादन का मशीन के ऊपर निर्भर हो जाने के समय से वह ब्रादमी जिसके पास मशीन है उस ब्रादमी के ब्राग बढ़ गया जिसके पास मुद्रा है। इसलिए मुद्रा के प्रवेश से समाजवाद समाप्त हो गया ऋौर मशीन के प्रवेश से व्यापारी वर्ग समाप्त हो गया । पूँजीपतियों के पास श्रव कल-कारलाने हैं। वे श्रपने माल के उत्पादन के लिए मजदूरों पर निभ र रहते हैं। लेकिन वे मजदूरों को उनके लहू श्रीर पसीने की कमाई से वंचित रखते हैं। इस प्रकार वे मूलत: समाज में दो विरोधी वर्ग पैदा कर देते हैं, जो त्रापस में बराबर संघर्ष में लगे रहते हैं। यही वर्ग-संघर्ष है। कुछ दयावान धार्मिक लोगों ने, जो मजदूरों के दुःख को नहीं देख सकते ये और वर्ग संघर्ष रोकने का कोई रास्ता खोजते ये तथा मजदूर वर्ग के दुःख को भी दूर करना चाहते थे, यह बताया कि हमको समाजवाद की प्राचीन प्रणाली को पुनर्जी वित करना चाहिए। मानव इतिहास का सबसे सुखी युग वह था जबकि आदमी श्रीर जानवरो की लड़ाई समाप्त होने के बाद समाजवादी समाज का जन्म हुआ था। उस समय केवल मनुष्य प्रकृति के या कुछ जानवरों के विरुद्ध लड़ता था। बाद में जब उद्योग-धन्धों की प्रगति हुई स्त्रौर मशीन का त्राविष्कार हुत्रा तो मनुष्य-मनुष्य के बीच लड़ाई होने लगी। मनुष्यो ने जब प्रकृति श्रीर जंगली जानवरो पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद से समाज में मुद्रा का प्रवेश हुआ।

श्रव श्राधुनिक युग में मशीन का श्राविष्कार हुआ श्रीर सबसे तेज बुद्धि वाले श्रादमियों ने संसार की सबसे श्रमूल्य चीज़ों को हिथिया लिया है। श्रपने लाम के लिए उन पर एकाधिकार कर रखा है तथा दूसरे वर्ग के लोगों को श्रपना गुलाम बनाया है। इसीलिए हम लोगों का युग भयंकर संघर्ष का युग हो गया है। यह संघर्ष कब शांत होगा ! जब हम समाजवाद का नया युग प्रारम्भ करेंगे तभी यह संघर्ष शांत होगा । मनुष्य श्राखिर संघर्ष क्यों कर रहा है ! वह रोधी के लिए संघर्ष करता है, कटोरे भर भात के लिए संघर्ष करता है। समाजवादी युग जब सब के पास रोधी श्रीर भात पर्याप्त मात्रा में खाने को होगा तो श्रादमी के बीच संघर्ष नहीं होगा श्रीर मानव संघर्ष समाप्त हो जायगा । इसलिए समाजवाद सामाजिक पुनर्निर्माण का बड़ा ही उच्च श्रादर्श है। जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रचार कोमिनताङ कर रहा है, केवल उच्च श्रादर्श ही नहीं है बल्कि समाज को श्रागे ले जाने वाली शक्ति है; यह सभी ऐतिहासिक हलचलों का केन्द्र है। केवल इस सिद्धान्त

को श्रपनाने से ही हमारी सामाजिक समस्या सुल केगी श्रीर जब हमारी सामाजिक समस्या हल हो जायगी तभी जाकर श्रादमी महान् सुख का श्रानन्द उठा सकेगा। में श्राज समाजवाद श्रीर मिन् पङ् सिद्धान्तों के श्रन्तर को यों रख सकता हूँ—समाजवाद जीविका का श्रादर्श है जबिक मिन् पङ्व्यावहारिक समाजवाद है। इन दो सिद्धान्तों—समाजवाद श्रीर मिन् पङ्म में कोई वास्तविक श्रन्तर नहीं है; श्रन्तर है केवल दोनों के कार्यान्वित करने के तरीको में।

हमारा क्वोमिन्ताङ जीविका की समस्या सुलकाने के लिए चीन की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कौन-सा तरीका अखितयार करे ? हम अपने तरीके को केवल दुर्बोध मतों या कोरे ज्ञान के ऊपर नहीं बल्कि वास्तविक तथ्यों के ऊपर त्र्याधारित करें तो तथ्य विदेशी राष्ट्रों में देखे हुए न हो बल्कि चीन के अपने हों। जब ये तथ्य हमें आँकड़ों के रूप में मिलेंगे तभी केवल इम कार्य-प्रणाली को निश्चित कर सकेंगे। केवल सिद्धान्तों पर श्राधारित प्रणाली विश्वसनीय नहीं होगी। क्योंकि सिद्धान्त गलत भी हो सकता है श्रीर सही भी। इसलिए उनकी जाँच प्रयोग द्वारा ज़रूर कर लेनी चाहिए। कोई नए प्रस्तावित वैज्ञानिक सिद्धान्त के सच्चे होने में तभी हम विश्वास कर सकते हैं जब वह वास्तविक तथ्यों पर श्राधारित हो श्रीर जो व्यवहार में लाया जा सके । प्रारम्भ में भी सैकड़े निन्नाबे वैज्ञानिक सिद्धान्त गलत होते थे केवल एक भी सदी ही काम के योग्य सिद्ध होते थे। अगर हम अपना रास्ता केवल सिद्धान्तं के ऊपर त्राधारित करें तो हम निश्चय ही त्रासफल होंगे। इसलिए अपनी सामाजिक समस्याओं के इल निकालने में इम वास्तविक तथ्यों को श्रपना श्राधार मानें, केवल सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं करें। लेकिन चीन की ये त्राधारमूत बातें क्या-क्या हैं ? चीनी जनता की दःखपद गरीबी में हम सब लोगों का हिस्सा है। कोई ख़ास भनी वर्ग नहीं है सिर्फ साधारण गरीब ही हैं। 'श्रमीरों श्रौर गरीबो में श्रसमानता' जिसके बारे में चीनी लोग कहते हैं, यह भेद केवल गरीब वर्ग के अन्दर ही है। भेद केवल गरीबी की मात्रा में है। वास्तविक बात यह है कि चीन का बड़ा पूँजीपति विदेशों के बड़े पूँजीपति की तुलना में यास्तव में गरीत्र है स्त्रीर वाकी जनता बेहद गरीव है। चूँ कि चीन के बड़े पूँजीपित भी संसार में गरीब हैं इसलिए सारी जनता को गरीब ही मानना चाहिए । हममें से कोई भी बड़ा श्रमीर नहीं है केवल भेद कुँछ गरीबी और बेहद गरीबी का है। इस अवस्था को कैसे समान किया जॉर्य कि और अधिक गरीबी न हो १

सामाजिक परिवत्त न श्रीर पूँजीवाद का विकास साधार गुंतः जमींदारों से प्रारम्भ होता है श्रौर व्यापारी वर्ग से गुजरता हुश्रा पूँजीपित वर्ग तक पहुँचता है। सामंतशाही प्रणाली से ही जमींदारों का विकास हुआ है। य्रोप श्रमी तक सामंतशाही प्रणाली से पूर्णरूपेण मुक्त नहीं हो सका है। लेकिन चीन में बहुत पहले छिन राजकुल के समय में ही यह प्रणाली मिटा दी गई थी। जब सामंतशाही प्रणाली थी तो जिन उचवर्ग के लोगों के पास जमीन थी वे ही अभीर थे और विना जमीन वाले लोग गरीव थे। यद्यपि दो ह्ज़ार वर्ष पूर्व ही चीन से सामंतशाही प्रणाली उठ गई थी तथापि उद्योग-धन्धों ऋौर व्यापार में प्रगति नहीं होने के कारण चीन की ऋाज भी वही श्रवस्था है जो सामंतशाही प्रणाली के समय थी। यद्यपि चीन में श्राज तक बड़े-बड़े भू-स्वामी नहीं हुए हैं तथापि यहाँ बहुत से छोटे-छोटे भू-स्वामी रहे हैं। इस प्रणाली से बहुत जगह चीन में लोग शांत और संतुष्ट हैं और जनता तथा भू-स्वामी के बीच किसी प्रकार का फंफड़ नहीं पैदा होता है। जो कुछ हो, हाल के वर्षा में जब से पश्चिमी आराथक जीवन की धारा चीन में भी प्रवाहित होने लगी है हमारी सभी पुरानी प्रणालियां में परिवर्त्त हो रहा है। श्राधनिक पश्चिमी प्रभाव का जबरदस्त धक्का सबसे पहले भूमि सम्बन्धी समस्यात्रों पर ही पडा है। उदाहरंगा के लिए देखिए :- जब से केएटन में चौडी सडकें बनी हैं तब से वहाँ की जमीन की हालत देखिए। बराड में मिलने वाली जमीन के बीस धर्ष पहले ऋौर ऋाज के मूल्य में कितना अन्तर पड़ गया है। संवाई बंड की जमीन का मूल्य अस्सी वर्ष पहले की अपेदा आज दस हज़ार गुना ऋधिक हो गया है। पहले दस वर्ग फीट जमीन का मूल्य एक डालर था अब उतनी ही जमीन का मूल्य दस हज़ार डालर है। आज संघाई बंड में की एक मउ जमीन का मूल्य कई लाख डालर है। केएउन बंड के एक मं जमीन का मूल्य भी एक लाख डालर है। चीन के भू-स्वामी पश्चिमी ब्रार्थिक प्रभाव के कारण पश्चिम के प्जीपतियों की तरह करोड-पति हो गए हैं। लेकिन जमीन के मूल्य पर ब्रार्थिक विकास का यह प्रत्यज्ञ प्रभाव केवल चीन में ही नहां पड़ा है बल्कि दूसरे देशों की भी यही हालत है। पहले उन्हांने इस बात को नहीं देखा और न इस पर अधिक ध्यान ही दिया। जब तक कि आर्थिक व्यवस्था में भयक्कर गड़बड़ी नहीं हो गई तव तक लोगों का ध्यान इस पर गया ही नहीं ख्रौर तब परिस्थिति को सुधारना त्र्यासान नहीं था-जमा किए हुए बोक्त के साथ पीछे लौटना श्रासान नहीं था। दूरदर्शिता के खयाल से ऋौर भविष्य की कठिनाइयों के विरुद्ध सावधान

होने के लिए क्वोमिन्ताङ् को जमीन के मूल्य की श्रस्थिरता की समस्या का कोई हल निकालना ही चाहिए।

पश्चिम की साम्यवादी पुस्तकें जमीन के मूल्य की मनोरज्जक कहानियो से भरी हैं। उदाइरण के लिए सुनिए:--- ग्रस्ट्रे लिया में एक जगह थी जहाँ पर उसके व्यापारिक केन्द्र बनने के पहले जमीन बड़ी सस्ती थी। वहाँ की सरकार ने एक बार उसी जगह की जमीन के एक दुकड़े को नीलाम करना चाहा। जमीन एकदम बंजर थी ब्रौर बेकार चीज़ों से भरी थी ब्रौर दूसरे किसी काम के योग्य नहीं थी। कोई ब्रादमी भी उस जमीन के लिए ब्राधिक मुल्य नहीं देना चाइता था। अचानक एक पियक्कड़ वहाँ पहुँचा जहाँ कि जमीन नीलाम की जा रही थी। डाक बोलने वाले उस समय जमीन के लिए थोड़ा-थोड़ा डाक बोल रहे थे। एक सौ, दो सौ, ढाई सौ डालर तक का डाक बोला जा चुका था। चॅकि इससे अधिक कोई भी डाक नहीं बोल रहा था इसलिए नीलाम करने वाले ने पूछा—'कौन तीन सौ डांलर देगा ?" उसी समय वह पियक्कड़ जो होशा में नहीं था, एकदम बोल उठा-"मैं तीन सौ डालर दॅगा।" डाक खतम हो गई श्रीर नीलाम करने वाले ने उसका नाम लिखकर जमीन उसके नाम कर दी। चूँकि जमीन बिक गई इसलिए भीड़ भी छट गई श्रीर पियकड़ भी अपने घर चला श्राया। दूसरे दिन नीलाम करने वाले ने जमीन के मूल्य का बिल उसके पास भेजा पर उस आदमी को कुछ भी खयाल नही था कि उसने नशे की हालत में एक दिन पहले क्या किया था। इसलिए वह डाक मानने से इंकार करने लगा। अन्त में बहुत खयाल करने पर जब उसे अपनी कार्रवाई याद आई तो वह बड़ा ही दु:खी हुआ। लेकिन सरकार के साथ 'नाहीं' करने से तो चल नहीं सकता था इसलिए उसे मूल्य चुकाने के लिए सभी प्रकार की कोशिशों करनी पड़ी श्रीर तीन सौ डालर पूरा करने के लिए उसे अपनी सारी सम्पत्ति वेच देनी पड़ी। जमीन लेने के बहुत दिनों के बाद तक भी वह उस जमीन पर ध्यान न दे सका । जब एक दशाब्दी से कुछ अधिक समय बीत गया और उस जमीन के चारों त्रोर बड़े-बड़े मकान त्रौर त्राट्यालिकाएँ बन गई तो उस जमीन की कीमत भी बढ गई। कुछ लोगों ने उस जमीन मालिक को उस परती जमीन के लिये लाखों डालर तक देना चाहा पर उसने बेचने से इन्कार कर दिया। वह अपनी जमीन केवल किराये पर लगाता था। अन्त में जब जमीन की कीमत कई करोड़ डालर हो गई तब वही पियक्कड़ अरट्टे लिया का सबसे धनी व्यक्ति हो गया । यह संभी धन पहले लगाए हुए तीन सी डालर से ही उसे मिला। जमीन मालिक जब करोड़पित हो गया तो वह सचमुच ही बड़ा खुश हुआ। लेकिन दूसरे आदिमियों की क्या हालत हुई १ जमीन का मूल्य तीन सौ डालर चुकाने के बाद उस आदिमी ने उस जमीन के सुधार के लिए कुछ भी काम नहीं किया। वास्तव में उसने जमीन को ज्यों की त्यों छोड़ दी। जब कि वह हाथ में हाथ दिए अपनी सफलता का उपमोग सोये हुए या बैठे करता था तो उसकी गोद में करोड़ों डालर आ गए।

पर वास्तव में इन करोड़ां डालरों पर किसका अधिकार था १ मेरी राय में इस पर हर ब्रादमी का ब्रिधिकार था क्योंकि समाज के लोगो ने उस भू-भाग को ऋौद्योगिक ऋौर व्यापारिक केन्द्र बनाया ऋौर उसमें सधार किया । इसलिए जमीन के उस दुकड़े का मुल्य चढने लगा श्रीर धीरे-धीरे उतना ऊँचा हो गया । इसी प्रकार हमने स घाई को मध्य चीन का श्रौद्योगिक श्रौर व्यापारिक केन्द्र बनाया इसलिए उस शहर की जमीन का मूल्य हजारां गुणा श्रिधिक हो गया। चॅ्कि इमने केएटन को दिल्ला चीन का ऋौद्योगिक और न्यापारिक केन्द्र बनाया इसलिए इस शहर की जमीन का भी मूल्य हजारो गुना बढा है। संघाई त्रौर केएटन दोना शहरो की जनसंख्या दस-दस लाख से कुछ ही अधिक है। अगर अचानक इन दो शहरों में से किसी एक में रहने वाले सभी लोग बाहर चले जायं या किसी प्राकृतिक या कुत्रिम विपत्ति से वहाँ की जनसंख्या में बहुत कमी हो जाय तो क्या श्राप सोचते हैं कि जमीन का इतना ही ऋधिक मूल्य मिलेगा ? उससे यह सिद्ध होता है कि जमीन की मूल्य-वृद्धि का श्रेय समाज के लोगों और उनके कामों को है। मूल्य के घटने-बढ़ने में जमीन मालिक को स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ा है। इनलिए विदेशी विद्वान जमीन के बढ़े हुए मूल्य से जमीन मालिक को होने वाले नफे को 'बिना कमाई की बढ़ती' कहते हैं। यह उस नफे से सर्वथा मिन्न है जो श्रीद्योगिक श्रोर व्यापारिक कारीगर श्रपने कठिन मानसिक श्रीर शारीरिक परिश्रम द्वारा सस्ती चोज़े खरीदकर उन्हे महंगे दर मे बेचने द्वारा, श्रीर सभी प्रकार की कारवारी योजना तथा तरीकों द्वारा प्राप्त करते हैं। हमें यह ज्ञात हो चुका है कि श्रौद्योगिक श्रौर व्यापारिक नेता चीज़ों के ऊपर एकाधिकार प्राप्त कर जो नफा कमाते हैं वह न्यायसंगत नहीं है। पर वे कम से कम कठिन परिश्रम तो करते हैं। लेकिन जमीन मालिक जो अपने पास जमीन रखे रहते हैं और दिमागी ताकत जरा भी नहीं खर्च करते हैं और फिर भी काफ़ी नफा कमाते हैं । इतना होने पर भी वह कौन सी चीज़ है जिससे उनकी जमीन का मूल्य बढ़ता है ? लोगों ने उनकी जमीन के चारों स्रोर जो उन्निति

की अगैर उनकी जमीन पर श्रिधिकार पाने के लिए आपस में जो प्रतियोगितां की इन कारणों से ही जमीन का मूल्य बढ़ा। जब जमीन का दाम बढ़ता है तो समाज में हर चीज़ का दाम भी बढ़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में लोग जो कारबार करके पैसा पैदा करते हैं यह अप्रत्यच्च और अप्रोचर रूप से जमीन मालिकों द्वारा लूट लिया जाता है।

चीन की सामाजिक समस्यात्रों की वर्तमान हालत क्या है १ जो लोग सामाजिक समस्यात्रों का ऋध्ययन करते हैं ऋौर सामाजिक पुनर्निर्माण की वकालत करते हैं वे पूर्णरूप से यूरोप श्रीर श्रमेरिका के मतो श्रीर श्रादशों से प्रभावित हैं। इसलिए जब वे सामाजिक पुनर्स गठन की बात करते हैं तो उनकें सामने विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रों में प्रचलित शान्त तरीकों या माक्स वादी उग्र तरीकों के अलावा कोई दूसरा नया प्रस्ताव ही नही होता है। वर्तमान काल में साम्यवाद पर सबसे अञ्छा बोलने वाला वह समका जाता है जो माक्स की प्रगाली का समर्थन करता है। इसलिए जैसे ही सामाजिक समस्यात्रों का उल्लेख होता है बहुत से युवक समाजवाद को लेकर उठ पडते हैं ऋौर चीन में माक्स वाद मत का व्यवहार करना चाहते हैं। मार्क्स वाद के समर्थन करने वाले इन उत्साही युवकों में कितने ऐसे हैं जिन्होने ध्यानपूर्वक इसका ब्रध्ययन किया है ? वे बड़े विचारशील समुदाय के हैं। वे उप्रवादी दल की बात कहते हैं। वे अनुभव करते हैं कि राजनीतिक ख्रोर सामाजिक समस्यात्रों को मुल में ही ठीक करना चाहिए त्र्योर इसलिए उपवादी कार्र-वाइयाँ जुरूरी है। इस कारण वे उत्साहपूर्वक समाजवादी दल का सगठन कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने चीन में आन्दोलन करना प्रारम्म किया है।

इससे क्वोमिन्ताङ् के पुराने साथियों में बड़ी गलत धारणा फैल गई है। वे अनुभव करते हैं कि समाजवाद उनके दल के सन् मिन् सिद्धान्त से असंगति रखता है। वे नहीं सोचते हैं कि बोस वर्ष पहले हमारे साथी तीन सिद्धान्तों को एक में मिला देने के पद्धाराती थे। सन् १६११ ई० की क्रान्ति के पहले बहुत से आदिमियों के दिल में केवल राष्ट्रीयता की भावना थी। धुड़-मङ् हुइ ' में प्रवेश करने वाले हर साथी का एकमात्र उद्देश्य मांचू राज

१. म्रा स्त, सन् १६०४ में डा० सन् यात् सेन् ने इस संस्था का संगठन टोकियो में किया था। इसी संस्था ने मांचू राज को चीन से निटाया। सन् १९६१ की कान्ति इस दक्ष के तत्वावधान में हुई थी। सन् १६९२ ईं० में इस् संस्था का पुनर्स गठन किया गथा और इसका नाम बद्दल कर क्वोमिन्ताङ रसा गया।

को मिटाने का था। जब उन्होंने समिति में प्रवेश किया तो मैंने चाहा कि वे 'जनता के तीन सिद्धांतों' के प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें। लेकिन उनमें से बहुत लोग केवल राष्ट्रीयता श्रौर मांचू राज को समाप्त करने की ही बात सोचते थे। श्रगर मांचू राज समाप्त कर दिया जाता तो वे किसी चीनी व्यक्ति के सम्राऽ होने का स्वागत करते। जब उन्होंने अपने घोषगा-पत्र में तीन सिद्धान्तों को लाग करने की बात को स्वीकार किया और उसी समय एक-एक चीनी के सम्राट होने का भी समर्थन किया तो क्या व प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं चल रहे थे ? यहाँ तक कि हमारे बहत से अत्यन्त विचारशील साथी भी, जिन्होंने सान् मिन् सिद्धान्तों का समर्थन किया श्रीर इस बात को श्रच्छी तरह समभ लिया कि ये तीन सिद्धान्त तीन चीज़ें हैं श्रीर जो इन चीज़ो को क्रान्ति द्वारा कार्यान्वित करना चाहते थे, सोचते थे कि अगर मांचू राज केवल समाप्त हो जाय श्रीर राष्ट्रीयता का सिद्धान्त कार्यान्वित हो जाय तो प्रजातन्त्र श्रीर जीविका के सिद्धान्त स्वतः ही उसका श्रनुसरण करेंगे तथा श्रौर दूसरे फंफ: नहीं उठेंगे । उन्होंने प्रजातन्त्र श्रौर जीविका के सिद्धान्तों का पूरी तरह ऋध्ययन नही किया था और इसलिए स्वभावतः ही उन्होंने नहीं समभा कि जनता की सार्वभौमिकता का क्या ऋर्थ है। उन्हें इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि जनता की जीविका का सिद्धान्त किस वात का द्योतक है। जब सन् १९११ ई० की क्रान्ति सफल हो गई ऋौर प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुई ऋौर प्रजातन्त्रात्मक शासन कायम करने की बात सोची गई तो किसी ने उनके मतलब को समभना तक नहीं चाहा। श्रभी भी इच्छापूर्वक श्रीर ईमानदारी के साथ प्रजातन्त्र के लिए काम करने वाले श्रीर प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक कुछ ही साथी हैं।

प्रारम्भ में क्यों हुए ब्रादमी ने प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था का समर्थन किया श्रीर प्रजासत्तात्मक राज का विरोध नहीं किया ? इसका प्रधान कारण है कि मांचू लोगों को सफलता पूर्वक हटाने के बाद विभिन्न प्रान्तों के साथी, जो क्रान्ति के कारण एक सैनिक वर्ग की तरह हो गए थे; ब्रौर मांचू राजकुल के सैनिक सत्ताताले जो क्रान्तिकारी दल में ब्राकर मिल गए थे, सबके सब एक ही दिशा की ब्रोर चले ब्रौर वह दिशा एक सैनिक प्रणाली की स्थापना की थी। हर ब्रादमी ने ब्रपनी जगह पर स्वयं एक छोटा राजा बनना चाहा ब्रौर ब्रपने छोटे से राज को ब्राधार बनाकर ब्रपनी शक्ति को विस्तृत करना चाहा। सैनिकसत्तावादी जिन्होंने क्वाङ् तुङ् दखल कर लिया था, ब्रपना राज बढ़ाना चाहते थे। जिन सैनिक सत्तावादियों ने यूनान् ब्रौर

हुनान् पर कब्जा किया था वे भी ऋपने भू-भाग की सीमा का विस्तार करना चाइते थे। षान्तुङ् श्रौर चिल के सैनिक सत्तावादी भी श्रपने राज के च्रेत्रफल को बढ़ाना चाहते थे। जब ये सभी सैनिक सत्ताधारी ऋपने राज को दूर तक विस्तृत कर लेते और अपने डैनों और पखा को अच्छी तरह मजबूत कर लेते तब वे चीन को संगठित करने में अपनी प्रभुता का उपयोग करते और खुलते तौर से निभी क होकर प्रजासत्तात्मक राज का खातमा कर देते। क्रान्ति के कारण जो सैनिकसत्तावादी हो गए थे या मांचू राजकुल के समय के जो सैनिक सत्तावादी थे पर प्रजासत्तात्मक राज के हिमायती हो गए थे, सबों के दिलों में इसी प्रकार की भावना भरी हुई थी। वे जानते थे कि उनकी थोड़ी सी प्रभुता चीन को सङ्गठित नहीं कर सकेगी लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा चीन को सङ्गठित करे। हर आदभी अवसरवादी हो गया था, होने वाले परिवर्त्ता पर अपनी दृष्टि रखता था अपैर ठहर कर देखने की नीति ब्राख्त्यार किए हुए था। यह सैनिक सत्ताधारी वर्ग प्रजातन्त्र को नहीं समऋते हुए भी प्रजातन्त्रात्मक शासन के प्रति अपनी शक्ति की घोषणा करता था। पर वास्तव में वह राजकीय सत्ता के बारे में सोचता था। जब तक वह अपने अधिकार-चेत्र को काफ़ी विस्तृत नहीं किए हुए था वह केवल दिखाने के लिए प्रजासत्तात्मक राज के पच्च की बातें करता था। उसके मनोनुकुल अवसर आने पर वह प्रजासत्तात्मक राज का विरोध करता और सभी राष्ट्रीय समस्यात्रों का हल करता। यही इस बात की व्याख्या है कि क्यां प्रारम्भ में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई ऋौर क्यों इन तेरह वर्षों के अन्दर उसे उखाड फेंकने की कई बार कोशिशे हुई। लेकिन वे अधिक शक्तिशाली नहीं ये इसलिए प्रजासत्तात्मक राज का नाम त्र्याज तक भी कमजोर होकर बचा हुआ है। इससे साफ पता चल जाता है कि शुङ्मङ हुइ के सदस्यों का रुख प्रजातन्त्र के प्रति क्या था। उनमें से बहुत लोग एक पन्न या दूसरे पन्न की बात मानने को तैयार थे लेकिन कोई भी जीविका के सिद्धान्त का मतलब नहीं समक्तांथा।

हम परिस्थिति का और भी श्राच्छी तरह विश्तेषण करे। सन् १६११ ई० में जब क्रान्ति सफल ही गई श्रीर प्राचीन साम्राज्य की जगह को प्रजा-सत्तात्मक राज ने लें लिया तब से क्ष्वोमिन्ताङ्का लक्ष्य प्रजातन्त्र की ही श्रोर रहा है। लेकिन सान् मिन् सिद्धान्तों की श्रोर हमारे क्रान्तिकारी साथियों का क्या रुख रहा १ हमारे प्रजातन्त्रात्मक सरकार के लेरह वर्षों के परिवत्त नों के बाद श्रीर लेरह क्षों के श्रानुभव के बाद हमारे सभी साथियों को हास्ट्रीयता

श्रौर प्रजातन्त्र के सिद्धान्त ठीक ठीक से समम में श्राए हैं। लेकिन जीविका के सिद्धान्त की स्रोर उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया उसी प्रकार की है जैसे कि क्रान्ति के बाद सैनिक सत्ताधारियों की प्रजातन्त्र की स्रोर थी। यह जीवन-मरण की समस्या है इसे वे नहीं समभते थे। हमारे क्रान्तिकारी साथियों को मिन् पड़ सिद्धान्त का साफ-साफ ज्ञात नहीं है ऐसा कहने का साहस मैं क्यों करता हूँ ? क्योंकि हाल में क्वोमिन्ताङ्के पुनर्सगठन के बाद से उनमें से बहुत जो समाजवादी दल के विरोधी हैं, बिना सममे-बूमे कहा करते हैं कि समाजवाद तीन सिद्धान्तां से भिन्न है। वे कहते हैं कि चीन में केवल तीन सिद्धान्तो की ही ज़रूरत है श्रीर यहाँ किसी भी हालत में समाजवाद का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जीविका का सिद्धान्त क्या है १ श्रपने पिछले व्याख्यान में मैंने थोडा-सा इसके श्रर्थ को साफ किया था। मैंने कहा था कि मिन् षङ् या जीविका समाज की सांस्कृतिक प्रगति की, ब्रार्थिक मङ्गठन के सुधार की ऋौर नैतिक क्रमिक विकास की केन्द्रीय शक्ति रही है। जीविका सभी सामाजिक श्रान्दोलन के श्रग्रसर करने वाली शक्ति रही है। श्रगर जीविका ठीक तरह से नहीं चलती है तो सामाजिक संस्कृति श्रागे नहीं बढ सकती है, त्र्रार्थिक संगठन उन्नति नहीं कर सकता है त्र्रौर नैतिकता का हास होगा श्रीर बहुत सी श्रन्यायपूर्ण बाते जैसे वर्ग-संघर्ष, मजद्रां के प्रति निर्दयता श्रीर दूसरे प्रकार के शोपण श्रादि उत्पन्न होंगी। जीविका की दयनीय दशा को सधारने में असफलता मिलने के कारण ये सभी बातें उत्पन्न हांगी । सभी सामाजिक परिवर्त्त के परिखाम हैं और जीविका की खोज करना ही कारसा है।

इस परिणाम को दृष्टि में रखकर विचार करें कि जीविका का सिद्धान्त क्या है ? यह समाजवाद है ब्रौर साम्यवाद है । इसलिए हमें यह तो कहना ही नहीं चाहिए कि समाजवाद का मिन पर्ङ् सिद्धान्त से विरोध है । बल्कि हमें तो यह भी दावा करना चाहिए कि समाजवाद मिन पर्ङ् सिद्धान्त का एक सचा मित्र है । मिन पर्ङ् सिद्धान्त के समर्थकों को समाजवाद का ब्रज्छी तरह से ब्रध्ययन करना चाहिए । ब्रगर समाजवाद मिन् पर्ङ् सिद्धान्त का मित्र है तब क्वोमिन्ताङ् के सदस्य समाजवादी दल का क्यों विरोध करते हैं ? कारण यह हो सकता है कि समाजवादी दल के सदस्य स्वयं समाजवाद को नहों समकते हैं ब्रौर सान् मिन सिद्धान्त के विरुद्ध प्रचार करते हैं ब्रौर इस तरह क्वोमिन्ताङ् के भीतर प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं । परन्तु इन नासमक्त ब्रसावधान समाजवादी लोगों का दोष सम्पूर्ण समाजवादी दल या दल के

सिद्धान्त पर नहीं लगाना चाहिए। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत हैसियत से ऐसा काम करते हैं। हम कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत बरे व्यवहार को प्रतिनिधि मानकर सम्पूर्ण समाजवादी दल का विरोध नहीं कर सकते। चूं कि हम कुछ व्यक्तियों के कामों को सम्पूर्ण दल के सिद्धान्त के विरोध करने का कारण नहीं बना सकते तो फिर क्यो यह प्रश्न हमारे क्वोमिन्ताङ् 'साथियो के बीच उठ खड़ा हुआ ? क्योंकि उन्होंने नहीं समका है कि वास्तव में मिन् षङ् सिद्धान्त क्या है। वे इस बात का अनुभव नहीं करते हैं कि हमारा जीविका का सिद्धान्त समाजवाद का ही एक रूप है। यह वह रूप नहीं है जो मार्क्स के साथ पैदा हुआ है बल्कि यह वह रूप है जो उस समय लागू था जब ब्रादिम मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी। प्राणी विज्ञान सम्बन्धी क्रमिक विकास के अनुसार मनुष्य का विकास जानवरो से हुआ है। धीरे-धीरे जाति प्रणाली कायम हुई स्त्रीर उस समय मनुष्यों के जीने की दशा पशुत्रों से बहुत भिन्न थी। मनुष्यों ने जिस समाज का पहले-पहल निर्माण किया वह समाजवादी समाज था श्रौर श्रादिम युग समाजवादी युग था। ये स्त्रादिम मनुष्य किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। हम अफ्रिका और मलेसिया के जगली लोगों के जीवन के अध्ययन से आदिम मन्ष्यों के जीवन का कुछ पता लगा सकते हैं जिनमें सभ्य समाज की रोशनी श्रभी तक नहीं पहुँची है। उनके रहने की प्रणाली एकदम से समाजवादी है। जिससे पता चलता है कि हमारे श्रादिम युग के पुरखो का समाज भी ज़रूर समाजवादी रहा होगा।

पश्चिमी आर्थिक आक्रमण का चीन पर सबसे प्रथम प्रभाव जमीन पर पड़ा है। बहुतों ने जमीन को जुए के खेल-सा बना दिया है और वे जमीन की सट्टेबाजी करते हैं। बहुत-सी जमीन जो दस या बीस वर्ष बीतने के पहले अधिक महत्व की नहीं होगी आरे जिसका स्वामाविक तौर से आधिक मृत्य नहीं है; सट्टेबाजी के होड़ के कारण उस जमीन का भी समय से बहुत पहले ही दाम बढ़ गया है। इससे जमीन के मृत्य में और भी असमता आ जाती है।

जमीन की सुमस्या को लेकर जो बुरी प्रथायें प्रचलित हैं उन्हें रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों ने अभी तक कोई संतोषप्रद प्रणाली नहीं निकाली है। अगर हम भूमि के प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो हमें अभी ही हल करना होगा। अगर हम उद्योग-धन्यों और व्यापार के पूर्ण विकसित होने तक इहरेंगे तो उस समय फिर इसके हल का कोई रास्ता हमारे सामने नहीं रह

जायगा । श्रव चीन पर पश्चिमी प्रभाव पड़ता जा रहा है श्रौर हमारे उद्योग-धन्धों में ऐसे प्रत्यन्त रूपातर होते जा रहे हैं कि केवल श्रमीर श्रौर गरीब के बीच ही श्रसमानता नहीं पैदा होती जा रही है बल्कि साधारण जमीन मालिकों के बीच में भी श्रसमानता पैटा हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि श्र नामक एक श्रादमी को एक मउ जमीन संघाई वंड में है जबकि व नामक दूसरे मनुष्य को संघाई के पास के एक देहात मे उतनी ही जमीन है। अगर व अपनी जमीन स्वय जोतता-बोता है तो उसे साल मे दस या बीस डालर का लाभ होता है। अगर वह बटाई लगा देता है तो अधिक से श्रिधिक पाच या दस डालर उसे मिलेगा। लेकिन श्रपनी एक मंउ जमीन को दस हजार या उससे ऋधिक डालर में किराए पर दे सकता है। संघाई की जमीन में कई हज़ार गुना मुनाफा होता है जबिक संघाई के देहात की जमीन से केवल दो गुना मुनाफा होता है। दो भिन्न जगहां में स्थित एक मउ जमीन से इस प्रकार का श्रासमान मुनाफा होता है। हमारे दल के मिन् षङ् सिद्धान्त का उद्देश्य समाज के त्र्यार्थिक जरियों को समान करना है। इसलिए इम जीविका के सिद्धान्त को वैसा ही समभते हैं जैसा कि साम्यवाद या समाजवाद है। लेकिन हरेक की अपनी कार्य प्रणाली है। हमारा पहला काम जमीन की समस्या को हल करना है।

विभिन्न देशां में जमीन की समस्या के हल करने की अपनी प्रणाली है और हर देश को अपने ढंग की किठनाइयाँ हैं। हम जिस रास्ते का अनुसरण करना चाहते हैं वह बहुत सीधा और आसान है। वह रास्ता है जमीन पर लोगों का समानाधिकार। जैसे ही जमीन के मालिक जमीन सम्बन्धी प्रश्न और जमीन पर लोगों के समानाधिकार की चर्चा करते हुए सुनते हैं वे स्वभावतः ही भयभीत हो जाते हैं जैसे कि पूँजीपित साम्यवाद की चर्चा सुनकर भयभीत होते और उसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे यहाँ के जमीन मालिक यूरोप के बड़े-बड़े जमीन मालिक की तरह होते और वे अत्यन्त शक्तिशाली होते तो हमारे लिए जमीन सम्बन्धी प्रश्न का हल करना अत्यन्त ही किठन हो जाता। लेकिन चीन में उस प्रकार के बड़े बड़े जमीन मालिक नहीं हैं और यहाँ के छोटे-छोटे जमीन मालिकों की शक्ति कम है। अगर हम जमीन की समस्या को अभी ही हल करें तो हम उसे हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान अवसर को खो देते हैं तो हम कमी भी पुनः रास्ता नहीं खोज सकेंगे। जमीन सम्बन्धी समस्या की चर्चा से स्वभावतः ही जमीन मालिकों के दिल में डर पैदा होता है

लेकिन अगर क्वोमिन्ताङ् की नीति का अनुसरण किया जाता है तो वर्तमान जमीन मालिको के दिल में शांति रहनी चाहिए।

हमारी नीति क्या है ? हमारी नीति है कि सरकार जमीन को खरीद ले श्रीर श्रगर जरूरत हो तो उसका मूल्य मालगुजारी श्रीर जमीन की कीमत के अनुसार दे दे। जमीन का मूल्य कैसे निश्चित किया जायगा ? में कहाँ गा कि जमीन मालिक स्वयं कीमत लगाए। उदाहरण के लिए, केएटन बढ़ को जमीन का दाम जमीन मालिक स्वयं एक लाख या दस हजार प्रति मंड करेंगे। प्राय: हर देश में मालगुजारी जमीन के मूल्य का एक प्रतिशत होती है। . जिस जमीन की मालगुजारी एक डालर है उसका मूल्य एक सौ डालर है। एक हजार डालर जिसकी मालगुजारी है उसका मूल्य एक लाख डालर है साधारण रूप से मालगुजारी का यही दर है। हमारी वर्तमान योजना भी इसी कर-निर्धारण की नीति पर है। जमीन मालिक सरकार को श्रपनी जमीन का मुल्य बताएगे स्त्रौर सरकार उसी हिसाब से मालगुजारी लेगी। बहुत से लोग सोचते है कि अगर जमीन मालिक अपने से ही जमीन का मुल्य लगाएंगे तो वे जमीन का मूल्य कम रखेँगे श्रीर सब सरकार को हानि उठानी पड़गी। मान लीजिये कि जमीन मालिक किसी एक दुकड़े जमीन का जितना वास्तविक मूल्य एक लाख डालर है, दस हजार बताते हैं। एक लाख मूल्य होने पर सरकार एक हजार डालर मालगुजारी पायेगी लेकिन दस हजार मूल्य होने से सरकार को केवल एक सौ डालर मिलेगा। इस प्रकार सचमुच में टैक्स ब्राफिस को नौ सौ का घाटा होगा। पर मान लीजिए की सरकार दो कानून बनातो है। पहला यह कि वह जमीन की मालगुजारी जमीन मालिक द्वारा निर्धारित जमीन के मूल्य के अनुसार लेगी और दूसरा यह कि वह उस जमीन को जमीन मालिक द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही खरीद लेगी। जमीन मालिक जिसने अपने एक लाख मल्य जमीन का दाम दस हजार बताकर सरकार को मालगुजारी के मद में ६०० डालर के घाटे में रखा, वह स्वभावतः ही नफे में रहा। लेकिन अगर सरकार उसकी जमीन को दस हजार डालर में ही खरीद लेती है तो उसे नब्बे हजार का घाटा-भयंकर घाटा-उठाना पड़ेगा । मेरी योजना के अनुसार अगर . जमीन मालिक जमीन का मूल्य कम बताता है तो उसे यह डर रहेगा कि कहीं सरकार उसी मूल्य में जमीन खरीद न ले, उसे अपनी सम्पत्ति से भी कहीं हाथ न घोना पड़े। त्रगर वह बहुत त्राधिक मूल्य रखता है तो उसे भय होगा कि सरकार उसके बताए हुए मूल्य के अनुसार ही मालगुजारी लेगी श्रीर इस प्रकार उसे काफी घाटा उठाना पड़ेगा। इन दो भयंकर सम्भावनाश्चों की तुलना कर वह निश्चय ही अपनी जमीन का दाम न बहुत श्रिधिक श्रीर न बहुत कम ही सरकार को बताना चाहेगा। वह बीच का रास्ता पकड़ेगा श्रीर सरकार को जमीन का असली दाम कहेगा। जिसके फलस्वरूप न सरकार श्रीर न जमीन मालिक ही घाटे में रहेंगे।

जमीन का मूल्य निर्घारण हो जाने के बाद कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया जायगा कि जिस वर्ष में निर्धारण हुआ है उसके बाद भविष्य में जमीन के मूल्य में जो बढती होगी-इसरे देशों में जिसका ऋर्य मारी कर लगाना है-वह समाज की सम्पत्ति होगी। क्योंकि समाज द्वारा उन्नति करने पर श्रौर उद्योग-धन्धों तथा व्यापार के बढ़ने पर ही जमीन के दाम में बढ़ती होती है। चीन के उद्योग-धन्धो श्रीर व्यापार ने हजारा वर्षों से कुछ भी प्रगति नहीं की है, इसलिए भूतकाल में जमीन के मूल्य में कठिनता से परिवर्त्त हुत्रा है। लेकिन जैसे-जैसे प्रगति श्रौर उन्नति होगी जैसा कि चीन के श्राधनिक शहरों में हुई है, प्रतिदिन जमीन के मूल्य मे परिवर्त्त होता जायगा । कभी-कभी तो वह हजार गुना तक बढ जायया। इस प्रकार की उन्नति का श्रेय सम्पूर्ण जनता की शक्ति श्रीर उनकी व्यापारिक कार्रवाइयों को है, केवल कुछ व्यक्तिगत त्राद्रांमयो को नहीं । उदाहरण के लिए देखिए :-- ग्रगर कोई जमीन मालिक अभी अपनी जमीन का मूल्य दस हजार डालर निर्धारित करता है श्रीर कई दशाब्दियों के बाद श्रगर उस जमीन का मूल्य बढ़कर दस लाख हो जाता है तो यह नौ लाख नब्बे हजार डालर की बढ़ती हमारी योजना के अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति होती है। यह उन सभी लोगों के लिए पारितो-षिक स्वरूप है जिन्होंने समुदाय की तरकी की श्रीर जमीन के चारों श्रीर के उद्योग-धन्धो श्रौर व्यापार को श्रागे बढाया। भविष्य में होने वाली जमीन के मुल्य की बढ़ती समाज की होगी। यही प्रस्ताव जमीन पर समानाधिकार की नीति है जिसका प्रचार क्वोमिन्ताङ् करता है श्रौर यही मिन् पेङ् सिद्धान्त है। मिन् पङ सिद्धान्त का यह रूप समाजवाद है और चूं कि क्वोमिन्ताङ के सदस्य सान् मिन् सिद्धान्त का समर्थन करते हैं इसलिए उन्हे समाजवाद का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे तीन सिद्धान्तों में जीविका के सिद्धान्त का मुख्य लक्ष्य समाजवाद-सम्पत्ति में सबो का हिस्सा-है। लेकिन हम जिस समाजवाद की बात कहते हैं वह भविष्य का समाजवाद है वर्तमान का नहीं। भविष्य का समाजवाद यह बड़ा ही न्यायसंगत प्रस्ताव है श्रीर जिन्हे भूतकाल में सम्पत्ति थी वे इससे एकदम नहीं हानि उठायेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्री के 'सम्पत्ति के राष्ट्रीय-

करण्' से एकदम भिन्न चीज़ है जिसमें लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को सरकार श्रपने व्यवहार के लिए जब्त कर लेती है। जब जमीन मालिक हमारी योजना में निहित जमीन के समानाधिकार के सिद्धान्त को साफ-साफ समर्मोंगे तो वे शंकित नहीं होंगे। हमारी योजना के श्रनुसार जिस जमीन का मूल्य निर्धारण हो जाएगा वह लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति ही रहेगी। श्रगर जमीन की समस्या हल हो गई तो जीविका की श्राधी समस्या हल हो जाएगी।

जब आधुनिक सभ्य नगरों की जमीन पर मालगुजारी लगाई जाती है तो साधारण जनता का बोक्त हल्का होता है तथा और भी बहुत सी लाभप्रद बातें होती हैं। अगर अभी केएटन शहर में जमीन के मल्य के अनुसार माल-गुजारी वसल की जाय तो सरकार को एक बहुत बड़ी और स्थायी आमदनी होगी ह्यौर शासन-व्यवस्था के कोष के लिए एक निश्चित जरिया निकल त्रायगा । तब सम्पूर्ण भू-भाग ऋच्छी तरह व्यवस्थित रखा जा सकता है श्रीर ग्रन्थ तरह के सभी कर उठा दिए जा सकते हैं। पानी ग्रीर बिजली लोगों को सरकार की ओर से सफ़्त दी जा सकती है और व्यक्तिगत तौर से आदिमयो के सिर पर इनका बोक्त नहीं पड़ सकता है। सड़क मरम्मत करने तथा पिलस रखने का खर्च भी मालगुजारी से चल सकता है ख्रीर जनता के ऊपर त्रातिरिक्त सडक-कर और पुलिस-कर लगाने की जुरूरत नहीं पड सकती है। लेकिन वर्तमान समय में केएटन की जमीन का बढता हुआ मूल्य केवल जमीन मालिकों के कोष में जाता है-वह समाज का नहीं होता है। सरकार के पास कोई नियमित आमदनी का जरिया नहीं है। इस कारण खर्च के लिए साधारण जनता के ऊपर विभिन्न तरह के कर लगाने पड़ते हैं। जनता के ऊपर इन विभिन्न प्रकार के करों का बोभ बहुत अधिक पडता है। उसे बराबर कर देना है इसलिए वह अत्यन्त गरीब हो गई है। चीन में गरीब लोगों की संख्या अनिगनत है। जनता के ऊपर भारी बोक्त का कारण सरकार द्वारा कर बैठाने की श्रन्यायसंगत प्रणालो, जमीन का असमान वितरण और भूमि सम्बन्धी समस्यात्रों को इल करने की असफलता है। अगर इस माल-गुजारी की प्रणाली को पूर्णरूप से लागू कर सके तो जमीन की समस्या सुलक्त जायगी त्रीर साधारण जनता को इतना दुःख नहीं भोगना पड़ेगा। यद्यपि विदेशी राष्ट्रों में जमीन का मूल्य बहुत बढ़ गया है श्रीर जमीन मालिक बराबर श्रिविक सुनाफा कमा रहे हैं तथापि विज्ञान की उन्नति श्रीर मशीन में तरकी होने के कारण मशीन रखने वाले पूजीपतियों को अपरिमित उत्पादन से होने

वाला बेहद मुनाफा आज जमीन मालिक के मुनाफे से अधिक भयंकर है। सबसे अधिक आमदनी वाले चीन के पूँजीपित अभी भी जमीन मालिक ही हैं, मशीन के मालिक नहीं। इसलिए अभी हमारे लिए ज़मीन पर समाना-धिकार स्थापित करना, पूँजी का नियंत्रण करना और जमीन सम्बन्धी समस्याओं का हल निकालना आसान है।

जमीन के मूल्य के अनुसार उस पर मालगुजारी लगाने या उसके खरीदने की चर्चा करते समय हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। जमीन के मूल्य की जब हम बात करते हैं तो वह केवल परती जमीन के सम्बन्ध में उस जमीन के सम्बन्ध में नहीं जो मानवीय अम द्वारा सुधारी गई है या जिसके ऊपर किसी प्रकार के मकान आदि बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए लीजिए:—अगर किसी जमीन का मूल्य दस हजार डालर है और उस पर बने हुए मकान का दाम दस लाख डालर है तो मालगुजारी केवल जमीन के मूल्य के अनुसार एक सौ डालर होगी। लेकिन अगर वह जमीन सरकार द्वारा खरीदी जाती है तो उसे जमीन मालिक को जमीन के मूल्य के साथ-साथ उस जमीन पर बने दस लाख डालर के मूल्य के मकान का सुआ-वजा भी चुकाना होगा। दूसरी जमीन जो कृतिम तरीको से सुधारी गई है जैसे अगर उस पर वृत्व लगाए गए हैं या उसमें डाड-बांध खोदे गए हैं तो उन सब चीजों का भी मूल्य जमीन के साथ-साथ चुकाना होगा।

स्रगर हम चीन के जीविका की समस्या को इल करना चाहते हैं स्रौर एक 'बड़े प्रयास द्वारा अनन्तकाल तक के लिए आराम चाहते हैं' तो पूँजी के नियन्त्रण पर ही निर्भंद रहना काफ़ी नहीं होगा। विदेशों मे आय कर लगाना पूँजी के नियन्त्रण करने का एक तरीका है। लेकिन क्या दूसरे देशों ने जीविका की समस्या हल कर ली है ! चीन की तुलना विदेशी राष्ट्रों से नहीं हो सकती है। हमारे लिए केवल पूँजी का नियन्त्रण करना ही काफी नहीं है। दूसरे देश धनी हैं जबिक चीन गरीब है; दूसरे देशों में आतिरिक्त उत्पादन होता है जबिक चीन में पर्याप्त उत्पादन भी नहीं होता है। इसलिए चीन केवल व्यक्तिगत पूँजी का ही नियन्त्रण नहीं करे बिल्क राज की पूँजी को भी विकसित करे। लेकिन हमारा राष्ट्र तो अभी इकड़े-डुकड़े में बंट गया है। हम राज के लिए कैसे पूँजी इकड़ा कर सकते हैं ! ऐसा जान पड़ता है कि मानो हम रास्ता ही नहीं पा सकते या रास्ता पाने की आशा भी नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान का हमारा असंगठित रूप अल्पकालीन है। भविष्य में हम निश्चय ही संगठित हांगे और तब जीविका की समस्या को हल करने के

लिए इमें प्जी का विकास करना पड़ेगा श्रीर उद्योग-धन्धा को प्रोत्साहन देना होगा। पहले, हम बड़े पैमाने पर यातायात के साधन जैसे रेल लाइन श्रीर जल-मार्ग का निर्माण करें। दूसरी बात कि हम अपने खानो को खोदें। चीन खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है। लेकिन दुःख है कि सब के सब धरती में ही पड़े हुए हैं। तीसरी बात कि हम उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाएँ। यद्यपि चीन में असंख्य मजद्र हैं पर चीन के पास मशीन नहीं हैं और इसलिए वह दूसरे देशों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। चीन अपने व्यवहार में आने वाले माल के लिए दूसरे देशों के उत्पादन तथा उनके आयात पर निर्भर करता है ग्रीर जिसके फलस्वरूप हमारे ग्रार्थिक ग्राधिकार ग्रीर स्वार्थ समाप्त होते जा रहे हैं। श्रगर इम इन श्रधिकारों श्रौर स्वार्थों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जल्दी से राज की शक्ति उद्योग-धनशों के बढ़ाने में लगानी चाहिए। उत्पादन के लिए मशीन का व्यवहार करना चाहिए। जब सभी मजद्र काम में लग जाएँगे श्रौर उत्पादन के लिए मशीन का व्यवहार करेंगे तब चीन को धन का बहुत बड़ा श्रीर नया जरिया हाथ लगेगा। श्रगर हम इन बड़े कामों के करने में राज की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तथा उन चीजों को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए यहाँ के लोगों के हाथों में या विदेशी व्यापारियों के ऊपर छोड़ देते हैं तो इससे केवल व्यक्तिगत पॅजी का विस्तार श्रीर एक बड़े धनी वर्ग का विकास होगा जिनसे समाज में श्रसमानता फैलेगी। इसलिए चीन में जीविका के सिद्धान्त को लागू करने में हम मार्क्सवादी प्रणाली का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, यद्यपि हमारे दिल में मार्क्स की शिज्ञा के लिए बहुत ही सम्मान की भावना है। इसका कारण स्पष्ट है। क्रान्ति के बाद से ही रूस अब तक मार्क्सवादी प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रहा है तथापि वह उसे नई आर्थिक नीति में बदलना चाहता है। क्योंकि उसके समाज का आर्थिक जीवन ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राष्ट्र आमेरिका समाज के ब्रार्थिक जीवन के समान दर्जे तक नहीं पहुंचा है ब्रौर मार्क्सवादी प्रणाली को लाग करने की अवस्था तक परिपक्त नहीं हो सका है। अगर रूस का श्रार्थिक माप-दंड ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राष्ट्र से नीचा है तो चीन का श्रार्थिक माप-दंड कैसे इतना ऊँचा हो सकता है कि यहाँ मार्क्सवादी प्रणाली लागू की जाय। यहाँ तक कि मार्क्स के अनुयायी भी कहते हैं कि वे चीन की सामाजिक समस्यां को इल करने में मार्क्सवादी तरीके लागू नहीं कर सकते। नी तीस वर्ष पहले जब मैं केएटन में विद्यार्थी था तो मुक्ते याद है कि साइकान् ( पश्चिमी जिला ) में धनी परिवारों के लड़के, जाड़ा श्राते ही रोश्रा-

दार पोशाक ऋपने शरीर पर धारण करते थे। केएटन में बहुत जाड़ा नहीं पड़ता है श्रीर रोयेंदार वस्त्र की वास्तव में यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिस अपने धन के प्रदर्शन के लिए उन अभीर युवकों को रोब्राँदार पोशाक पहननी पड़ती थी। जाड़ा जैसे ही अपरम्भ होता था तो वे हल्का रोआँदार कपड़ा पहनते थे। जब कुछ अधिक जाड़ा पड़ता था तो वे भारी रोआँदार कपड़ा धारण करते थे। जाड़े के मध्य में चाहे जैसा भी मौसिम क्यों न रहे वे बराबर भारी रोऍदार कपड़े लगाए रहते थे। एक दिन जब वे अपनी भारी रोएंदार पोशाक पहने किसी समा में गए और वहाँ मौसिम अचानक गर्म हो उठा तो उन्होंने शिकायत की- श्रिगर हवा बदल कर उत्तर की श्रोर से नहीं बहती है तो लोगों का स्वास्थ्य द्वीरण हो जाएगा।' लगता था मानो वे सोचते थे कि समाज का हर आदमी रोआंदार वस्त्र ही पहनता है श्रीर इसलिए जब तक हवा नहीं बदलती है हर श्रादमी गर्मी से ऊब जायगा श्रीर हर श्रादमी का स्वास्थ्य खराब होगा। वास्तव में श्रापने कहाँ हर श्रादमी को रोश्रांदार वस्त्र पहनते हुए देखा है ? जाड़े के दिनों में केएटन के लोग रूईदार पोशाक या दोइरा कपड़ा पहनते हैं। बहुत से लोग तो एकइरा कपड़ा ही पहनते हैं। त्रापने कब उन्हें इस बात के लिए चिंतित पाया है कि उत्तरी हवा नहीं वह रही है ? मार्क्वाद में विश्वास करने वाले आज के युवक विद्वानों के सामने जैसे ही साम्यवाद की चर्चा को जाती है वे बीन की ब्रार्थिक ब्रौर सामाजिक समस्यात्रों को हल करने के बिए मार्क्सवादी प्रशाली की वकालत करने लगते हैं। वे केएरन के उन रोएँदार वस्त्रधारी युवकों से भिन्न नहीं हैं जो चिल्ला उठे ये कि स्नगर उत्तरी हवा नहीं बहुती है तो लोगों का स्वास्थ्य जीय हो जाएगा। वे आज इस बात को जानते ही नहीं हैं कि चीन गरीबी से पीड़ित है, धन के असम बितरण से नहीं। जहाँ धन वितरण में त्रसमता है वहाँ सचमुच में मार्क्सवादी प्रणाली लागू की जा सकती है। असमता को दूर करने के लिए वर्ग-संघर्ष प्रारम्भ किया जा सकता है। लेकिन चीन में जहाँ उद्योग-धन्धों की तरक्की नहीं हुई है वहाँ वर्ग-संघर्ष श्रीर सर्वहारा श्रिधनायकतंत्र की कोई श्रावश्यकता नहीं है। इसलिए आज हम मार्क्स की बातों को अपना पथप्रदर्शक मान सकते हैं लेकिन हम उसके तरीको को व्यवहार में नहीं ला सकते। अपनी जीविका की समस्या का इल दूढने में हम कोई अन्यावहारिक और उपवादी तरोका का प्रस्ताव कर तब तक के लिए इंतजारी करने नहीं जा रहे हैं जब तक कि उद्योग-धन्धे तरक्की नहीं कर लेते हैं। इम एक योजना चाइते हैं जो अपने-

वाले खतरे का अनुभव कर हमें आकि स्मिक दुर्घ टेना से बचावे, जो व्यक्तिगत पूँजी को बढ़ने से रोके और जो अमीर गरीब के बीच के बेहद असमानता के सामाजिक रोग को दूर करे। इस प्रकार की योजना हमारी तात्कालिक सामाजिक समस्या को ज़रूर हल करेगी और वह उस तरह की नहीं होगी कि हम पहले रोआंदार पोशाक पहनें और तब उत्तरी हवा के आने की आशा करें।

जैसा कि मैंने अभी तुरन्त कहा है कि चीन में आज केवल पूंजी का नियन्त्रण करना ही हमारी जीविका की समस्या को हल कर लेने के लिए यथेष्ट नहीं होगा। हमें राज के लिए पूँजी इकड़ी करनी पड़ेगी। इसका क्या अर्थ है ? इसका ऋर्थ है कि राज द्वारा बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की तरकी करना। इस योजना के व्यौरेबार ढंग की विवेचना मेरी पुस्तक 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना'? के द्वितीय भाग में 'भौतिक पुनर्निर्माण या श्रौद्योगिक कार्रवाई' शीर्षक श्रध्याय मे मिलेगी। उस पुस्तक में मैंने राजकीय पुँजी इकट्टा करने की योजना की रूपरेखा दी है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सौदागरी युग मे मुद्रा ही पूँजी थी लेकिन इस ऋौद्योगिक युग में मशीन ही पूँजी है। राज को व्यापारिक कामों का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए श्रीर हर प्रकार की उत्पादक मशीनों को चालु करना चाहिए। जो राज की सम्पत्ति होंगी। युरोपीय युद के समय बड़े-बड़े उद्योग-धन्धो श्रीर कल-कारखानों के राष्ट्रीयकरण की नीति हर देश ने ग्रपनाई थी। लेकिन यह नीति युद्ध के तुरत बाद ही छोड़ दी गई। चीन में कभी भी बड़े पूँजीपति नहीं हुए हैं। अगर राज पूँजी का नियन्त्रण श्रौर विकास कर सके श्रौर उसका लाभ सम्पूर्ण जनता को दे तो पूँजीपतियां के साथ होने वाले संघर्ष को रोकना आसान होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तीन तरीकों से राजकीय पंजी पैदा की है:-रेल की लाइनें बिछा कर, उत्पादन में वृद्धि करके श्रौर खानें खोदकर । इन तीन उद्योग-धन्धों में से एक की भी उन्नति हम अपने ज्ञान, अनुभव और अपनी पुँजी से नहीं कर सर्केंगे। हम लोगों के लिए हर हालत में दूसरे देशो की पूँजी के ऊपर ही निम र रहना पड़ेगा। अगर हम वत्त मान विदेशी पूँजी को भविष्य में होने वाले एक समाजवादी समाज के निर्माण में लगाएँ तो ऋाधे काम से दो गुना फल होगा।

२. यह पुस्तक बा॰ सन् यात् सेन् ने सन् १६१८ ई॰ में बिखी थी। इसके तीन भाग हैं:—मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण, भौतिक पुनर्निर्माण श्रीर सामाजिक पुनर्निर्माण।

त्रगर हम अपनी पूँजी के होने तक के लिए ठहरें और तब उद्योग-धन्धों को बढ़ाने को सोचें तो यह तरीका अत्यन्त ही धीमा होगा। चीन के पास अभी नाम के लिए भी मशीन नहीं है। हमारे यहाँ केवल छः या सात हजार मील रेल की सड़कें हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको इससे दस गुनी और अधिक रेल की सड़कें चाहिए। कम से कम ६० या ७० हजार मील रेल लाइन होना अत्यन्त जरूरी है। इसलिए हमें यातायात और माल दुलाई के साधनों की उन्नति के लिए विदेशी पूँजी जरूर लेनी पड़ेगी और उनके प्रकन्ध के लिए विदेशी दिमाग और अनुभव भी लेना होगा।

हमनी अपने लानो को तो अभी लोदना प्रारम्भ ही नहीं किया है। चीन की जनसख्या श्रौर च्रेत्रफल दोनों ही संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका से बढकर है फिर भी संयुक्तराष्ट्र साठ करोड़ उन कोयला और नौ करोड़ उन लोहा हर वर्ष अपने खानो से निकालता है; जबिक चीन इसका हजारवाँ भाग मी नहीं पैदा करता है। श्रगर इस जल्दी से श्रपनी खान खोदना चाइते हैं तो इसें इस काम के लिए विदेशी पॅजी लेनी होगी। जहाज बनाने, व्यापारिक जहाज की उन्नति करने ग्रौर बड़े पैमाने पर सभी उत्पादक उद्योग-धन्धों को चाल करने के लिए हमारे लिए विदेशी ऋग लेना एकदम जरूरी होगा। अगर ये तीन उद्योग-धन्धे यातायात के साधन का निर्माण करना, खान खोदना, माल उत्पादन करना-चीन में उन्नति करने लगें तो हमारी सालाना श्रामदनी इनसे बहुत होगी। अगर उद्योग-धन्धे राज द्वारा चलाए जाँय तो उससे जो सहलियत श्रीर श्रधिकार प्राप्त होंगे उनका उपमोग सम्पूर्ण जनता करेगी। सारे देश की जनता को तब पूंजी से होने वाले लाभ में हिस्सा होगा श्रीर पॅजी से हानि नहीं उठानी पड़ेगी जैसा कि विदेशी राष्ट्रों में बड़ी पूँजी व्यक्तिगत पँजीपतियों के हाथों में रहने से होती है। कुछ व्यक्तिगत श्रादमियों के हाथों में पॅजी के केन्द्रीनकरण हो जाने का यह फल होता है कि बहुसंख्य जनता दुःख भोगती है ऋौर इस दुःख से छुटकारा पाने की कोशिश से वर्ग संवर्ष छिड़ जाता है। सामाजिक समस्यात्रों को इल करने में हमारा भी वही उद्देश्य है जो विदेशी राष्ट्रो का है, यानी हर स्रादमी को सन्तुष्ट स्रोर सुखी बनाना श्रीर धन के श्रमम वितरण के कारण हुए दुःख से छुःकारा पाना । इस प्रकार के द:ख को दर करने की जब इम कोशिश करेंगे तभी इमारे यहाँ समाज-वाद होगा।

तव हम नहीं कह सकते कि समाजवाट का सिद्धान्त मिन् पङ् सिद्धान्त से मिन्न है। हमारे जनता के तीन सिद्धान्तों का अर्थ है ऐसी सरकार का शासन जो जनता का है श्रीर जो जनता द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है श्रर्थात् एक ऐसा राष्ट्र जिस पर सम्पूर्ण जनता का श्रिधिकार है, एक शासन जो सम्पूर्ण जनता द्वारा नियन्त्रित हो श्रीर श्रिधिकार तथा लाभ का उपयोग सम्पूर्ण जनता करे। श्रागर यह सत्य है तो जनता के राज के उत्पादन में केवल समाजवादी हिस्सा ही नहीं मिलेगा बल्कि हर चीज़ में इसका हिस्सा होगा। जब जनता राज के हर चीज़ में हिस्सा पाती है तभी हम मिन् षङ् सिद्धान्त के सच्चे श्रादर्श को प्राप्त करते हैं जो कनप्रयूसियस के 'महान् कोमनवेल्थ' के स्वप्त सा होगा।

ध्यास्त १०, सन् १६२४ ई०

## तीसरा व्याख्यान

त्राज के मेरे व्याख्यान का विषय 'खाद्य समस्या' है। यह सनकर श्राप ज़रूर सोचते होगे कि भोजन करना तो जानी हुई एक दैनिक क्रिया है। लोग बराबर यह कहते हैं कि दुनिया में भोजन करने के समान आसान चीज श्रीर कुछ नहीं हैं। यह सच है कि भोजन करना एक बहुत ही सहज श्रीर साधारण बात है। तब फिर क्यों इसके साथ समस्या जुड़ी हुई है ? इम इस बात का अनुभव नहीं करते हैं कि भोजन जीवका की सबसे प्रधान समस्या है. जिसका कि अगर हल नहीं हो तो इसके कारण जीवका की समस्या के सभी हल त्रासफल होंगे। मिन्-पङ् सिद्धान्त की प्रधान समस्या 'खाद्य समस्या' है। प्राचीन कहावत है-- 'राष्ट्र जनता को अपना आधार मानता है श्रीर जनता भोजन को दैव सममती है। इससे भोजन की समस्या पूर्णरूप से विदित होती है। यूरोपीय युद्ध के पहले विभिन्न देशों के राजनीतिश 'खाद्य समस्या' के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यूरोपीय युद्ध के इम अध्येतात्रों ने गत दशाब्दी में हुई जर्मनी के हार के कारण का अध्ययन करना प्रारम्भ किया है। जब यूरोपीय युद्ध बड़े जोरों पर था तो उस समय जर्मनी विजयी था। जिस किसी प्रकार की भी बाधक शक्तियाँ-जैसे जमीन पर-पैदल सेना, बोप वाली सेना या घुड़सवार; समुद्र में-तारपीडो विध्वं-सक, पनडुब्बी श्रीर हर तरह के जंगी जहाज श्रीर श्रकाश में इवाई जहाज-जर्मनी को मिलीं उन्हें उसने रौंद डाला । युद्ध के प्रारम्भ से श्रन्त तक जर्मनी एक बार भी नहीं हारा। फिर भी यूरोपीय युद्ध का परिणाम जर्मनी की हार हुआ। क्यों ? इसका कारण केवल जर्मनी का खाद्य संकट था। जर्मनी के सभी बन्दरगाह मित्र दलों द्वारा घेर लिए गए। धीरे-धीरे जर्मनी में बाहर से खादा सामग्रियों का ज्याना कम होने लगा और अन्त में देश के नागरिक तथा युद्ध मोर्चे के सैनिक दोनों ही को भोजन नहीं मिलने लगा श्रीर वे भूखो मरने के करीन-करीन हो गए। इसलिए ने युद्ध मैदान में डटे नहीं रह सके श्रीर अपन्त में हार गए। इससे पता चलता है कि खाद्य समस्या का जीवन तथा राष्ट्र से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है।

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका खाद्य सामग्री के निर्यात में संसार का नेतृत्व करता है। हर वर्ष वह यूरोप के लोगों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री भेजता है। संयुक्त-राष्ट्र के बाद रूस की गिनती है। वह अपने विस्तत भू-भाग में जो अपेत्वाकृत -कम आवादी वाला है, बहुत अधिक खाद्य सामग्री उत्पन्न करता है। दूसरे देशों की, जैसे ऋस्ट्रे लिया, कनेडा ऋौर दिल्लाणी अमेरिका के अर्जेंटाइन की राष्ट्रीय सम्पत्ति ही खाद्य सामग्री है और हर वर्ष ये देश बहुत भारी परिणाम में खाद्य सामग्री दूसरे देशों की कमी पूरा करने के लिए भेजते हैं। लेकिन यूरोपीय युद्ध के समय बहुत से माल ढोने वाले जहाजो को, जो साधारणतः स्त्रनाज ढोने के लिए थे, सरकार ने ले लिया श्रीर उन्हें सैनिक समान ढोने वाले जहाज बना दिए। इसलिए व्यापारिक जहाजों की बड़ी कमी पड़ गई। अस्ट्रेलिया, कनेडा, अर्जेंटाइन अरीर इसी प्रकार के दूसरे देश यहाँ की 'ऋतिरिक्त खाद्य सामग्री' को यूरोप नहीं भेज सकते थे। इस कारण यूरोपीय राष्ट्रो के लोगो को खाने की तकलीफ उठानी पड़ी। भाग्यवश चीन में उस समय न तो बाढ का उत्पात हुन्ना न्नौर न वर्षा की कमी ही रही। किसानों को अञ्छी फसल हाथ लगी; इसलिए चीन में दर्भिन्न नहीं हुन्रा। स्त्रगर चीन में उस समय भी इस साल की तरह ही भयंकर बाढ आ जाती आरे किसानों की फसल नध्य हो जाती तो चीन में निश्चय ही खाद्य सामग्री की कभी होती। चीन युद्ध काल में इस प्रकार की तकलीफ़ों से बच गया श्रौर भाग्यवश यहाँ खाद्य सामग्री की कमी नहीं रही।

ससार में बहुस से राष्ट्र श्रपने लिए काफी खाद्य सामग्री पैदा करते हैं, लेकिन बहुत देश नहीं करते। उदाहरण के लिए ब्रिटिश द्वीपपुंज को लीजिए। वह इतनी ही खाद्य सामग्री पैदा करता है जो उसके माल के केवल तीन महीनों के लिए पर्याप्त होती है। बिकए नौ महीनों का भोजन उसे दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। यूरोपीय युद्ध के सबसे भयंकर दिनों में जब जर्मन पनडुब्बियाँ ब्रिटिश वन्दरगाहों को बन्द किए हुए थीं तब तो ग्रेटब्रिटेन एकदम से भूखों मरने ,लगा था। पूर्व का जापान द्वीपपुंज भी श्रपने साल भर खाने योग्य काफ़ी खाद्य सामग्री नहीं पैदा करता है। लेकिन जापान की खाद्य सामग्री की कमी ब्रिटिश द्वीपपुंज के समान भयंकर नहीं है। जापान की जनता श्रपने यहां की उपज से ही साल के ग्यारह महीनों तक गुजारा कर सकती है—उसे केवल एक महीने की ही कमी रहती है। जर्मनी में पैदा होने वाली खाद्य सामग्री जर्मनी के दस महीनों के भोजन के लिए काफ़ी होती है। उसे केवल दो महीनों की कमी पड़ती है। यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों में से बहुत ऐसे हैं जो काफ़ी खाद्य सामग्री पैदा नहीं करते हैं। साधारखतः जर्मनी में खाद्य सामग्री की कमी रहती है। युद्ध काज में जबिक बहुत से

किसान सैनिक हो गए थे और जब उपज में कभी पड़ गई थी तो वहां खाद्य सामग्री की और भी कमी पड़ गई थी इसलिए चार वर्षों का महायुद्ध जर्मनी के लिए हार साबित हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सम्पूर्ण राष्ट्र की खाद्य समस्या कितना भयंकर फल देती है।

जब एक आदमी या एक परिवार को खाने की कमी पड़ती हो तो इस दिकत को मिटाना त्रासान है। लेकिन जब सम्पूर्ण राष्ट्र में जैसे चालीस करोड़ की जनसंख्या वाले चीन राष्ट्र में, खाद्य सामग्री की कमी पड़े तो इस समस्या का इल करना बहुत ही दुष्कर श्रीर कठिन हो जाता है। क्या वास्तव में चीन में पैदा होने वाली खाद्य सामग्री चीन के लिए पर्याप्त है या नहीं ? क्या चीनी जनता को खाने के लिए काफी मिलता है ? क्वाङ तुङ प्रान्त हर साल सात करोड़ डालर की खाद्य सामग्री बाहर से मँगाता है। अगर एक महीने तक चावल यहा बाहर से न ऋाए तो क्वाङ तुङ में तुरत ऋकाल से खलबली मच जाएगी। जिससे यह सिद्ध होता है कि क्वाङ् तुङ्में काफी लाय सामग्री नहीं होती है। हम केवल क्वाङ् तुङ्की बात करते हैं पर बहुत से प्रान्तों की यही दशा है। चीन के पास संयुक्त-राष्ट्र अप्रमेरिका से श्रिधिक भू-भाग है श्रीर यहां की जनसंख्या उससे तीन या चार गुनी श्रिधिक है। फिर भी हमारी खाद्य सामग्री की उपज संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की उपज से होड़ नहीं कर सकती है। यूरोपीय राष्ट्रों से हम अपनी तुलना करें। जर्मनी में खाद्य सामग्री की कमी है। जिसके कारण युद्ध छिड़ने के दो तीन वधों के बाद ही देश में अकाल पड़ने लगा। फ्रांस में खाद्य सामग्री काफ़ी होती है। शांति काल में बिना दूसरों पर निर्भार रहे उसे खाने भर के लिए पर्याप्त होता हैं। चीन की जनसंख्या चालीस करोड़ है। फ्रांस का चेत्रफल चीन के चेत्रफल का बीसवा भाग है। इस प्रकार चीन की जनसंख्या फास से दस गुनी श्रीर चीन का चेत्रफल फांस से बीस गुना अधिक है। लेकिन फांस के चार करोड़ लोग चीन के चेत्रफल के एक बीसवें हिस्से में भी कृषि की सुधारी हुई प्रणाली के सहारे अपने लिए काफ्री खाद्य सामग्री पैदा कर लेते हैं। अगर फांस से बीह गुना अधिक च्रेत्रफल वाला चीन फ्रांस का अनुकरण करे और अपने यहां अर्च्छी तरह खेती का विकास करे श्रीर पैदावार को बढ़ावे तो हम निश्चय ही फ्रांस से बीस गुनी ऋधिक खाद्य सामग्री पैदा कर सकते हैं। फ्रांस अपनी खाद्य सामग्री से अपने चार करोड़ लोगों का प्रतिपालन करता है। चीन अस्सी करोड़ के प्रतिपालन करने योग्य हो सकेगा। केवल देश के लोग ही अकाल के भय से नहीं मुक्त हो जायेंगे बल्क खाद्य सामग्री यहाँ बच रहेगी जो हम दूसरे देशों के व्यवहार के लिए भेज सकेंगे।

श्राज चीन की जनता गरीबी से पीड़ित है श्रौर इसकी सम्पत्ति का श्रपव्यय हो रहा है। खाद्य समस्या की श्रसली हालत क्या है ? चीन में कहीं भी
लोगों को खाने मात्र भर को यथेष्ट श्रनाज नहीं मिलता हैं। हर वर्ष हज़ारों
श्रादमी भूख से मरते हैं। यह तो केवल साधारण समय का हाल है। लेकिन
जब बाढ़ या श्रकाल श्राता है तो एक बड़ी संख्या में लोग भूखों मर जाते
हैं। विश्वसनीय विदेशी जॉच के श्रानुसार चीन में इस समय इकतीस करोड़
से श्रधिक श्रादमी नहीं हैं। कई दशाब्दी पहले हमारी जनसंख्या चालीस करोड़
थी। इसका यह श्रर्थ है कि हमारी जनसंख्या के नौ करोड़ लोग समाप्त हो
गए। यह बड़ी ही भयक्कर बात है श्रौर यह हमारे सोचने के लिए एक बड़ी
समस्या खड़ी कर देती है। कुछ दशाब्दियों में ही चीन की जनसंख्या मौ
करोड़ कम क्यों हो गई इसका कारण संचेष में खाद्य सामग्री की कमी है।
बहुत से कारण हैं कि चीन में क्यों काफ़ी खाने की सामग्री नहीं पैदा होती है।
प्रधान कारण चीन का कृषि विज्ञान में उन्नित न करना है श्रीर दूसरा
कारण यहाँ पर विदेशी श्रार्थिक प्रमुत्व का होना है।

जब मैं राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर व्याख्यान दे रहा था तो मैंने आपके सामने आर्थिक शक्तियों का उल्लेख किया था जिसमें विदेशी राष्ट्र चीन को सता रहे हैं। अधिकार और सुविधाओं को प्राप्त कर हर वर्ष वे एक अरब बीस करोड़ डालर के मुल्य की चीन की सम्पत्ति का ग्राहरण अरते हैं। विदेशी ब्रार्थिक प्रमुख के कारण चीन को हर वर्ष इतनी वड़ी रकम की हानि उठानी पड़ती है। यह रकम किस रूप में विदेश चली जाती है ? क्या वह हानि मुद्रा के रूप में होती है ? नहीं, कुछ हानि तो अन्न के रूप में होती है। जब चीन के पास केवल अपनी जनता के खाने भर मात्र सामग्री है तो क्यों फिर वह दूसरे देशों को अनाज भेजता है ? हम कैसे जानते हैं कि ऐसा हो रहा है १ कुछ दिन पहले प्रकाशित विदेशी व्यापार की रिपोर्ट में यह निकला था कि चीन प्रतिवर्ष संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका को एक अरब अंडे मेजता है। यह संख्या छिलका लगे अपडो की है। इनमें वे अपडे सम्मलित नहीं है जिनकी चीज़ें तैयार करके चीन से बाहर मेजी जाती हैं। चीन से बहुत बड़ी संख्या में ग्राएंडे इंगलैएड ग्रीर जापान भी भेजे जाते हैं। श्रापमें से जो नामिक एए हैं उन्होंने श्वाक्वाम् पहुँचते ही एक बहुत बड़े मकान को देखा होगा। यह मकान दीन के डिब्बों में मास भरने का विदेशी कारखाना है जहाँ चीन के सूत्रारों,

मुर्गियों, हंसों, बत्तकों, श्रीर दूसरे घरेलू पित्तयों श्रीर पशुस्रों का उपयोग बाहर में ज जाने वाले मांस के लिए होता है। फिर उत्तरी चीन के जौ, राह, श्रीर सोयाबीन के बारे में सोचिए। इन श्रनाजों का बहुत बड़ा भाग चीनी बन्दरगाहों से बाहर मेजा जाता है। तीन वर्ष पहले उत्तरी चीन में एकदम वृष्टि नहीं हुई। उस समय पेकिङ् हान्क्वो श्रीर पेकिङ्, मुकदना रेल लाइन के दोनों श्रोर हज़ारों श्रादमी मर रहे थे फिर भी उसी समय बहुत बड़े परिमास में गेहूँ श्रीर सोया- बीन न्युच्वाङ् श्रीर डाइरन बन्दरगाह से बाहर मेजे जा रहे थे। क्यों ? इसलिए कि हम पर विदेशी श्रार्थिक प्रमुत्व है। चीन के पास बाहर भेजने के लिए पैसा नहीं था इसलिए भूखों मरकर भी उसे श्रनाज भेजना पड़ा था। श्रतः यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है कि चीन की खाद्य समस्या का हल नहीं हुश्रा है।

जब हम जीविका के सिद्धान्त की चर्चा करते हैं तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे चालीस करोड़ लोगो को भोजन मिले और वह सस्ते दर में मिले। जब अपिरिमित रूप में खाद्य सामग्री तैयार होगी तब सस्ता भोजन मिलेगा और तभी हम कह कह सकते हैं कि जीविका की समस्या हल हो गई। हम खाद्य समस्या की खोज कैसे प्रारम्भ करेंगे ? भोजन करना बहुत आसान काम है। सभी लोग खाते और सोते हैं और इससे सम्बन्धित दिक्कतों को कोई नहीं देखता है। जो कुछ हो, चीन की साधारण जनता में एक कहावत सशहूर है—जब प्रत्येक दिन सबेरे आप अपना दरवाजा खोलते हैं तो आपको सात चीज़ों की चिन्ता करनी पड़ती है और व जीज़ों है जलावन, चावल, तेल, नामक, सोयाबीन, सिरका और चाय। इसलिए भोजन की समस्या कड़ी ही भयंकर है और अगर हम इसका हल चाहते हैं तो हमें इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा।

जिन्दा रहने के लिए मनुष्य को क्या खाने की ज़रूरत पड़ती है ? हमारे खाने में बहुत से प्रधान-प्रधान तस्व हैं जिन्हें हम बराबर भूल जाया करते हैं । सची बात यह है कि अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए हमें प्रतिदिन चार प्रकार के मुख्य भोजन पर निर्भं र रहना पड़ता है । इनमें पहला हवा है । साफ शब्दों में कहें तो हमारे लिए 'हवा खाना' ज़रूरी है । आप सोचते होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि साधारणतः यह कहावत कि 'जाओ और हवा खाओ' उपेदा के लिए व्यवहार की जाती है । लिकन आप यह अनुभव नहीं करते हैं कि भोजन करने से भी अधिक ज़रूरी 'हवा खाना' है । दूसरे प्रकार का भोजन जो हमारे लिए ज़रूरी है वह पानी है । तीसरे प्रकार का

भोजन मांस है श्रौर चौथे प्रकार का भोजन वनस्पति-भोजन है जैसे पाँच प्रकार के श्रनाज, फल श्रौर तरकारियाँ श्रादि। हवा, पानी, मांस श्रौर तरकारियाँ हमारे भोजन के चार श्राति श्रावश्यक तत्त्व हैं। इन चारों पर श्रालग-श्रगल विचार कीजिए।

पहले हवा को लीजिए--यह मत सोचिए कि मैं मजाक कर रहा हूँ। श्रगर श्राप हवा खाने की प्रधानता पर विश्वास नहीं करते हैं तो श्रपनी नाक श्रीर मुख बन्द करके इसका खाना छोड़ दीजिए श्रीर तब देखिए कि श्राप कैसा अनुभव करते हैं। क्या आप हवा की कमी को बर्दास्त कर सकते हैं ? हम हर मिनट में सोलह बार साँस लेते हैं ऋर्थात् हर मिनट में सोलह बार हवा का भोजन करते है। आप एक दिन में तीन बार से आधिक भोजन नहीं करते हैं। केएटन के लोग कभी भी दिन भर में चार बार से अधिक नहीं खाते हैं। इसमें उनके दोपहर श्रौर रात का खाना भी सम्मिलत है। साधारणतः गरीब दिन में दो बार खाते हैं श्रीर जो श्रत्यन्त गरीब हैं वे एक बार खाकर ही जीवन-निर्वाह करते हैं। लेकिन जहाँ तक हवा का सम्बन्ध है हम दिन भर में बीस हजार चालीस बार उसका भोजन करते हैं और अगर हमें एक बार भी यह भोजन नहीं मिले तो हम तकलीफ का अनुभव करते हैं। अगर हम कुछ मिनटों तक इसका खाना छोड़ दें तो इम निश्चय ही सर जाएँगे। इसलिए हवा मानव जाति के स्रस्तित्व का सबसे प्रधान जरिया है। दूसरा भोजन पानी है। इस पानी के बिना केवल अन्न खाकर नहीं रह सकते। एक श्रादमी पाँच-छः दिनों तक विना श्रन्न भोजन किए रह सकता है श्रीह उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन बिना पानी के वह पाँच दिनों में मर जाएगा।

तीसरा श्रौर जीवन का सबसे प्रधान भोजन वनस्पति भोजन है। जब मनुष्यों ने जीने के साधन की खोज में बहुत प्रगति की तभी वह जान सका की वनस्पति भोजन कैसे खाया जाता है। चीन बहुत ही प्राचीन सभ्य राष्ट्र है इसलिए चीन के सभी लोग वनस्पति भोजन करते हैं। जंगली श्रादमी मांस खाते हैं श्रौर वह भी मनुष्य जाति के जीवन-रच्चा का प्रधान साधन है। हवा श्रौर पानी हर जगह पाये जाते हैं। श्रगर श्रादमी किसी नदी के किनारे पर रहे तो वह नदी के बहते पानी का व्यवहार कर सकता है श्रम्यथा वह फरने या कुँए या वर्षा के पानी का व्यवहार करता है। पानी सब जगह मिलता है। हवा भी हमारे चारों श्रोर है। इसलिए यद्यपि हवा श्रौर पानी श्रादमी के जीवन-निर्वाह के लिए श्रपरिहार्य तत्व हैं तथापि ये तत्व श्रम्भीम हैं श्रौर समाप्त होने वाले नहीं है। ये तत्व प्रकृति प्रदत्त हैं तथा

इनके लिए श्रादमी को प्रयास नहीं करना पहता है। इसलिए हम इन्हें 'प्राकृतिक दान' कह सकते हैं। इसी कारण वे हमारे लिए समस्या-स्वरूप नहीं हैं। लेकिन वनस्पति मोजन श्रौर मास मोजन तो विकट समस्या हैं। श्रादिम मनुष्य वर्तमान काल के जंगली लोगों के समान शिकार करके श्रौर मछली पकड़ कर श्रपना निर्वाह करता था। वह जल-थल दोनों जगहों के जन्तुश्रों को श्रपने खाने के लिए पकड़ता था। जैसे-जैसे सम्यता श्रागे बढ़ी श्रादमी ने कृषि-युग में प्रवेश किया श्रौर उसने पाँच श्रनाज पैदा करना सीखा। तब वह वनस्पति पर श्रपने पोषण के लिए निर्भार रहने लगा। चीन की सम्यता चार हजार वर्ष पुरानी है। इसलिए हम खाद्य सामग्रियों के सम्य व्यवहार में पश्चिमी लोगों से श्रागे बढ़े हुए हैं। हम प्रधानतः श्रपने मोजन के लिए वनस्पति के ऊपर ही निर्भार रहते हैं। यद्यपि वनस्पति जमीन से पैदा होती है तथापि वह खाने के योग्य हो सके इसके लिए बहुत मेहनत करना श्रौर विभिन्न तरीकों का व्यवहार करना पड़ता है। श्रगर हम वनस्पति खाद्य की समस्या को हल करना चाहते हैं तो हम पहले उत्पादन के प्रश्न का श्रध्ययन करें।

प्राचीन समय से ही चीन कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ खाद्य पदार्थी के उत्पादन के लिए कृषि ही सबसे बड़ा उद्योग-धन्धा रही है। हम किन तरीको से क्रिष के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं १ चीन की कृषि बराबर ही पुर्याह्न से मानवीय श्रम पर निर्भ र रही है फिर भी कृषि में बहुत श्रिधक विकास हुआ है और विभिन्न प्रकार की उपज बहुत ही अञ्छी और उत्कृष्ट होती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने भी चीन की कृषि की प्रशंसा की है। चॅकि चीन में खाद्य समाग्री का उत्पादन किसानों पर निम र करता है श्रीर किसानों को बहुत कड़ी मेहनत उठानी पड़ती है इसलिए त्रागर हम खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो किसानों की रचा के लिए सरकार कानून बनाए । चीन की जनता दस में नी किसान है श्रीर इतने परिश्रम से वे जो अनाज पैदा करते हैं उसका अधिकांश भाग जमीन मालिक ले लेते हैं। उनके पास जो बच जाता है उससे मुश्किल से वे अपने को जिंदा रख सकते हैं। यह तो बहुत ही अन्यायपूर्ण नात है। अगर हम खाद्य सामग्री का उत्पादन बढाना चाहते हैं तो हमें किसानों के ग्राधिकार श्रीर स्वार्थ सम्बन्धी कानून बनाने होंगे। हमें उनकी रचा करनी होगी त्रीर उन्हें उत्साहित करना पड़ेगा तथा जमीन की पैदावार का अधिक भाग इन्हें अपने लिए रखने देना होगा। किसानों के अधिकार की रच्चा करना और पैदावार में उन्हें श्रिधिक भाग देना ये प्रश्न जमीन के समानाधिकार के साथ संबंधित हैं। कुछ ही दिन पहले हमारे क्वोमिन्ताङ् ने इसी नार्मल स्कूल में किसाना को इसलिए श्रामत्रित किया था कि वे किसान श्रान्दोलन प्रारम्भ करें श्रीर भूमि संबंधी समस्या के हल करने की श्रोर कदम उठाएँ। बाद में जब मिन् षङ् सिद्धान्त पूरी तरह कार्यान्वित हो जायगा श्रीर किसानो की समस्या पूर्णरूप से हल हो जायगी तो हर किसान के पास श्रपनी जमीन होगी—यही हमारे कार्य का श्रन्तिम फल होगा।

चीन के किसानों की वास्तविक अवस्था क्या है ? यद्यपि चीन में बड़े-बड़े जमीन मालिक नहीं हैं फिर भी दस किसानों में से नौ के पास अपनी जमीन नहीं है। बहत कृषि योग्य जमीन जमींदारों के अधिकार में हैं जो अपने से खेती नहीं करतें हैं। न्यायपूर्ण बात तो यह है कि किसान लोग अपनी जमीन ग्रपने लिए जोतें ग्रौर पैदावार पर ग्रपना ग्रधिकार रखें । पर ग्राज किसान दूसरों के लिए जमीन जोतते हैं श्रौर खेती का श्राधे से भी श्रधिक पैदावार जमींदार ले लेते हैं। इस भयानक स्थिति को रोकने के लिए हमें तुरन्त सरकार श्रीर कान्न की सहायता लेनी चाहिए। जब तक हम जमीन सम्बन्धी समस्या को इल नहीं कर लेते हैं तब तक जीविका की समस्या भी हल नहीं होगी। हाल में गांवों की जो जाँच की गई है उससे पता चलता है कि जमीन की पैदावार का साठ प्रतिशत जमादारों के पास चला जाता है केवल चालीस प्रतिशत किसानो के पास रहता है। अगर यह अन्यायपूर्ण स्थिति चलती रहे और किसान चेत जाय तो फिर कौन इन खेतों में काम करने श्रौर द:ख उठाने को तैयार होगा ? लेकिन श्रगर जमीन की कुल पैदा-वार किसानों के पास जाय तो किसान खेती करने को उत्सक होंगे तथा उत्पादन भी बढेगा। लेकिन जैसी बात आज है खेत की पैदाबार श्रिधिकतर जमींदारों को मिलती है। केवल 🧩 भाग किसानों के पास रहता है। उनके साल भर के निरन्तर परिश्रम का फल ब्रान्त में जमींदारों को मिलता है। इस कारण बहुत बड़ी संख्या में किसान जमीन छोड़ते जा रहे हैं श्रौर बहुत सी जमीन बंजर तथा अनुत्पादक होती जा रही है।

कृषि सम्बन्धी पैदावार की चर्चा करने में हमें केवल किसानों को मुक्त करने के प्रश्न का ही श्रध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि उत्पादन बढ़ाने के सांत तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए। सात तरीके ये हैं—मशीन का व्यवहार करना, खाद का व्यवहार करना, श्रनाज की बदली करना, श्रनाज में

१. इंश्वित् यात् सेन् ने व्यास्थान कंग्डन के नामेंब स्कूल हाँख में दिए थे।

लगने वाले रोगो का उन्मूलन करना, माल तैयार करना, माल के वितरण की व्यवस्था करना और प्राकृतिक आपदात्रों से पैदावार की रचा करना। पहला तरीका मशीन का व्यवहार करना है। इन हज़ार वर्षों में चीन ने केवल मानवीय शक्ति से खेती की है और कभी मशीन का व्यवहार नहीं किया है। ब्रागर हम खेती करने में मशीन का व्यवहार करते हैं तो हम कम से कम अपनी पैदावार दोगुनी अधिक बढा सकते हैं और इस समय उत्पा-दन में होने वाले खर्चों का दसवाँ या सौवाँ भाग कम कर सकते हैं। अगर चीन मानवीय श्रम से चालीस करोड़ का प्रतिपालन कर सकता है तो वह मशीन की शक्ति से अस्सी करोड़ लोगों के लिए अनाज पैदा कर सकता है। श्चगर खाद्य सामग्री के उत्पादन में मानवीय श्रम की जगह मशीन का प्रयोग होता है तो बहत सी बेकार जमीन जो ऊँची होने के कारण कृषि योग्य नहीं है पम्प श्रीर कल द्वारा सींची जाकर खेती योग्य हो सकती है। श्रच्छी जमीन जहाँ पहले से ही खेती हो रही है मशीन द्वारा सीची जा सकती है और अना-वृष्टि के डर से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। अगर परानी बेकार जमीन में जहाँ खेती नहीं होती थी, खेती होने लगे तो चीन स्वभावतः ही अधिक खाद्य सामग्री पैदा करेगा। खेती करने श्रीर पानी पटाने के लिए जो मशीनें श्रमी व्यवहार में श्राती हैं वे सब दूसरे देशों से मॅगाई जाती हैं। लेकिन अगर सभी किसान मशीन व्यवहार करने लगें श्रीर मशीन की माँग बढ़ जाय तो इमें श्रपने यहाँ ही मशीन बनानी चाहिए श्रीर इस प्रकार विदेशों में जाने वाले सुनाफे को रोकना चाहिए। 🗥 े वैदावार बढाने का दूसरा तरीका खाद का व्यवहार करना है। भूतकाल में चीन में पैखाने, बहुत तरह की सड़ी-गली वनस्पतियो स्त्रीर स्रन्य खाद का उपयोग खेत में किया जाता था । लेकिन यहाँ कभी रासायनिक खाद का उप-योग नहीं किया गया है। हाल से ही चीली का शोरा (Saltpeter) चीन में खाद के लिए उपयोग होने लगा है। क्वाङ -्तुङ तथा होनान् की बहुत सी जगहों में ईख की खेती के लिए इसका व्यवहार ख़ाद के रूप में किया जा रहा है। जब ईख में चीली शोरा का खाद दिया जाता है तो उसके पौचे दग़नी तेजी से बढ़ते हैं ऋौर डांड़ भी कई गुना ऋधिक लम्बे होते हैं। अगर चीली शोरा खेत में नहीं दिया जाता है तो ईख केवल धीरे-धीरे ही नहीं बढ़ती हैं बल्कि डांड़ भी बहुत छोटे होते हैं। चीली शोरा दिल्ला अमे-रिका के चीली प्रान्त से त्राता है। यह बहुत बड़ी पूँजी चाहता है त्रीर बड़ा खर्ची ला है। इसलिए केवल ईख पैदा करने वाले ही इसे खरीद सकते

हैं ऋौर उसे व्यवहार में लाते हैं। साधारण किसान इसे नहीं खरीद सकते हैं। चीली शोरा के अलावे सभी प्रकार के अस्थि-कोष-युक्त जन्तुस्रों (Crustacea ) से निकाला हुआ पासफोरस और खनिज पहाड़ों तथा चट्टानों से निकाला हुआ पोटामियम बड़े ही अच्छे खाद होते हैं। अगर नाइट्रोजन, फासफोरस श्रीर पोटसियम मिलाकर चूर्ण बनाया जाय तो वह उच कोटि का खाद होता है। इससे किसी भी प्रकार के पौधों की खेती करना श्रासान है श्रीर इससे उपज भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए देखिए कि बिना खाद दी हुई एक मु जमीन के पाँच डलिया अनाज होता है लेकिन अगर उसी एक मउ में खाद दी जाय तो अनाज दो-तीन गुना अधिक होगा। इस-लिए पैदावार बढाने के लिए हमें खाद का उपयोग करना चाहिए श्रौर खाद देने फे नियम के लिए हमें विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए तथा वैज्ञा-निक तरीकों से खाद तैयार करना चाहिए। चीन में खाद बनाने की सामग्रियाँ हर जगह पाई जाती हैं। चीली शोरा में पाया जाने बाल तत्त्व चीन में बारूद बनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवहार में त्राता था। पहले संसार में जितने खाद का व्यवहार होता था वह चीली से ही लाया नाता था। लेकिन विज्ञान के उन्नति के साथ-साथ वैज्ञानिकों ने बिजली के द्वारा नाइट्रेट बनाने की नई प्रणाली निकाली है। इसलिए अब विभिन्न देशों की आक्रतिक सोडियम नाईट्रेट के लिए चीली के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बल्कि अब बिजली के द्वारा कृत्रिम नाइट्रेट बना लिया जाता है। कृत्रिम नाइट्रेट भी ठीक प्राकृतिक नाइट्रेट की तरह लाभकारी होता है और इसके तैयार करने में बहुत ही कम खर्च होता है। इस कारण हर देश के ब्रादमी ख़शी-ख़शी व्यवहार करते हैं।

विजली कैसे पैदा की जाती है ? साधारण तौर पर खर्ची ली विजली माप की शक्ति से पैदा की जाती है लेकिन नई ब्रौर सस्ते ढक्क की विजली पानी की शक्ति से पैदा की जाती है। हाल से विदेशी राष्ट्र अपने जल प्रपातों ब्रौर तेज धाराब्रों का उपयोग विद्युत उत्पादक यन्त्र चलाने में करते हैं। इस तरह बहुत शक्तिवाली विजली पैदा की जा सकती है ब्रौर यह शक्ति कृतिम नाहट्रेंट बनाने में आ सकती है। जल-प्रपातों ब्रौर तेज धाराब्रों की प्राक्तिक शक्ति के लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है ब्रौर इसका। ब्रह्म मला होता है कि उससे पैदा होने वाली, विजली का दाम बहुत कम होता है। सस्ती विजली से तैयार किया हुआ कृतिम नाहट्रेंट बहुत सस्ता पड़ता है। चीन में बहुत से जलप्रात ब्रौर वेगन्नती धराएं हैं। बुची के क्यर

सिक्वाङ् विद्या में बहुत सी वेगवती धाराएं हैं। नान्किङ् के पास फ़ु—पो नामक तेजधारा (Rapids) है जो इतनी वेगवती है कि वह नदी में आने-जाने वाले जहाजों के लिए भी खतरनाक है। अगर इस धारा की जलशक्ति को काम में लाया जाय और इससे विजली पैदा की जाय तथा नावों के चलने के लिए दूसरा जल-मार्ग बना दिया जाय तो क्या दुगुना फायदा नहीं होगा? किसी ने अनुमान लगाया है कि इन तेज धाराओं की जलशक्ति से दस लाख घोड़ों की विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है। क्वाङ सी प्रान्त की फ्रो तथा हुङ् नदियों में भी बहुत तेज धाराओ वाले स्थान है जहां की विजली पैदा की जा सकती है। इंजिनियरों के अनुमान के अनुसार क्वाङ तुङ् प्रान्त की वङ् नदी से बीस हजार से लेकर एक लाख घोड़ों तक की विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है। इससे केएटन शहर में विजली की रोशनी का प्रवन्ध हो सकता है, यहाँ के सभी कल-कारखाने विजली से चलाऐ जा सकते हैं और आधुनिकतम विदेशी ढंग पर केएटन हान्क्वों रेल चलाई जा सकती हैं।

या ऊपरी याङ्टिज नदी के क्वइ जल-प्रपात की त्राश्चर्यजनक जल-शक्ति का ब्रनुमान कीर्जिए । वे लोग जिन्होंने इचाङ् ब्रौर वान्षिएन् के बीच नदी के फैलाव को देखा है, अनुमान करते हैं कि वहाँ की जल-शक्ति से तीन करोड़ से भी अधिक घोड़ों की विद्युत-शक्ति पैदा हो सकती है। यह अभीम शक्तिः वर्तमान समय में दूसरे देशो में पैदा की जाने वाली शक्ति से कहीं श्राधिक परिमाण में है। इससे केक्ल देश की सभी रेल, बिजली लाइन श्रीर कारकानों में ही नहीं मिलेगी बल्कि इसका व्वहार मुख्य-मुख्य लादो के तैयार करने में भी किया जा सकेगा। पीली नदी के विषय में सोचिए जो लुइ•्मन जल-प्रपात के पास कई लाख घोड़ों की विद्युत-शक्ति पैदा कर सकती है। त्रापने देखा कि चीन का प्राकृतिक साधन कितना विशाल है। त्रागर याङ टिज ब्रौर पीली नदी की जल-शक्ति नई प्रणाली द्वारा विद्युत-शक्ति पैदा करने में लगाई जाय जो चीन में करीज दस करोड़ घोड़ों की विद्युत-शक्ति पैदा हो सकती है। चुँकि एक घोड़ों की शक्ति स्राठ स्रादमियों की सम्मिलित शक्ति के बराबर होती है, इसलिए दस करोड़ घोड़े की शक्ति श्रम्सी करोड़ श्रादमियों के बराबर होगी। बहुत देशों में कानून के श्रनुसार एक आदमी दिन भर में आठ घरटे ही काम कर सकता है। काम का अधिक घरटा मजदूरों के स्वास्थ्य को हानिकर है ख्रीर उत्पादन को भी कम करता

२. क्वाक् तुक् प्रान्त में, इसे 'पश्चिमी नदी कहते हैं।

है। इसका कारण मैं अपने पिछले न्याख्यान में बतला चुका हूँ। मान-वीय शक्ति का उपयोग दिन भर में केवल ब्राठ घरों तक ही हो सकता है लेकिन मशीन की शक्ति चौबीसो घएटे व्यवहार में लाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि एक घोड़े की शक्ति एक दिन श्रीर रात में चौबीस **ब्रादिमयों का काम पूरा कर सकती है। ब्रागर इम याङ**्टिज ब्रौर पीली नदी की जल-शक्ति का उपयोग दस करोड़ घोड़ों की विद्युत शक्ति पैदा करने में लगा सकें तो यह हमारा दो अरब चालीस करोड़ आदिमियों द्वारा काम करने के समान होगा। जब ऐसा समय श्रायगा तो हमारे पास रेलवे. मोटरकार श्रीर खाद बनाने के कल-कारखानों तथा श्रन्य तरह के माल तैयार करने के कारखानों को चलाने के लिए काफ़ी विद्युत शक्ति होगी। हान् यु (याङ् राजकुल के चीनी निबंध-लेखक) कहते हैं--- (एक घर वाले श्रौजार बनाते हैं जबकि छ: घर वाले उनके व्यवहार करते हैं। इस चालीस करोड़ ब्राटिमयों में से कितने ब्राटिमी काम करते हैं ? छोटे-छोटे बच्चे ब्रीर बढ़े श्रादमी सचमुच में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से मजबूत श्रादमी जैसे जमीन मालिक जो जमीन की मालगुजारी पाते हैं, श्रपने निर्वाह के लिए दुसरों पर निर्मार रहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में चीनी त्र्यादमी काम नहीं करते हैं-वे केवल हिस्सा बटाते हैं. धन उपार्जन , नहीं करते । इस कारण चीन गरीब होता जा रहा है। ऋगर हम याङ्टिज ऋौर पीली नदी की जल-शक्ति द्वारा दस करोड़ घोड़ो की विद्युत शक्ति पैदा करे जिसका मतलब दो श्ररब चालीस करोड़ श्रादिमयों की शक्ति पैदा करना होगा श्रीर इस बड़ी विद्युत-शक्ति का उपयोग ऋपने काम के लिए हम करें तो चीन में बहुत ग्रिधिक उत्पादन होगा श्रीर निश्चय ही हमारी गरीबी-श्रमीरी के रूप में बदल जायगी। इसलिए कृषि की पैदावार के मामलों में अगर हम मानवीय श्रम को उन्नत कर सकें ख्रौर मशीन का व्यवहार करें तथा विद्युत शक्ति का उपयोग खाद बनाने में करें तो हम निश्चय ही ऋपने खेतों की पैदावार को बढा सर्वेगे।

पैदावार बढ़ाने का तीसरा तरीका फसल को बदल कर रोपना है। इसका अर्थ यह है कि एक ही दुकड़े जमीन में हर वर्ष भिन्न-भिन्न चीजें या भिन्न कोटि के बीज हम बोयें। उदाहरण के लिए, एक खेत में इस वर्ष काङ-दुड़। में बैदा होने वाला बीज बोया गया तो दूसरे वर्ष उसी खेत में हुनान का बीज और तीसरे वर्ष सच्वाम का बीज बोना चाहिए इस प्रकार हर वर्ष बीज बदल कर बोना चाहिए। इससे क्या फायदा है १ इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार की जमीन को आराम देना और उसमें परिवर्तन लाना तथा फ्रसल को बढ़ाना। जब बीज नई मिट्टी में बोया जाता है और नये वाता-वरण में वह पैदा होता है तो पौधे मजबूत होते हैं और पैदावार काफ़ी होती है। इस प्रकार फसल को अदल-बदल कर बोना पैदावार को बढ़ाता है।

चौथा तरीका फसल की बीमारी का उन्मूलन करना है। खेतो में पौधे श्रीर जन्त होते हैं श्रीर दोनों ही खेतों को हानि पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि एक खेत में धान बोया जाने वाला है। लेकिन धान रोपने के समय कितनी तरह की घासे श्रीर निकम्मे पौधे बहुत जल्दी से खेत में पैदा हो जाते हैं स्त्रौर वे धान को नहीं बढ़ने देते हैं तथा खेत के खाद को भी चूस लेते हैं। ये चीजें धान के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। किसानो को इन हानिकारक घासों तथा निकम्मे पौधों से छुटकारा पाने के लिए श्रध्ययन कर वैज्ञानिक तरीको का व्यवहार करना चाहिए ताकि श्रनाज को हानि न पहुँचे। साथ-साथ उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या कोई रास्ता है जिससे उन घासा स्त्रौर निकम्मे पौधो का उपयोग उपज बढ़ाने के लिए किया जा सके। हानिकारक जन्तु (Pests) कौन-कौन हैं ? ये बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक पाई जाने वाली टिड्डी है। ब्रगर टिड्डी या किसी प्रकार के हानिकारक कीड़े पकते हुए फसल पर श्रा बैठते हैं तो ये फसल को काट देते ऋौर बरबाद कर देते हैं। इस प्रकार कुछ भी **त्रानाज नहीं पैदा होता है। इस वर्ष काङ् तुङ् के लीची वृद्धों पर जबकि** उनमें फल लगने को था, िम्तनगे त्रा बैठे जो लीची के सब फूलों को ही चढ़ कर आए। जिसके फलस्वरूप इस वर्ष लीची की उपज बहुत कम हुई। श्रीर भी बहुत प्रकार के हानिकारक कीड़े हैं। राज को इन बातो की ध्यान-पूर्वक जाँच करने के लिए तथा इनके उन्मूलन का उपाय खोजने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस समस्या पर बड़ा ध्यान दिया है ऋौर इन रोगों को दूर करने का तरीका निकालने के लिए वहहर वर्ष वह बहुत अधिक खर्च करता है। इस कारण कृषि से होने त्रामदनी में सालाना लाखों की वृद्धि हो रही है। यद्यपि नान्किङ में एक वाली क्रमि विज्ञान समिति ( Entomlogicial Bureau ) की स्थापना हुई है जो कीड़ों के उन्मूलन के तरीकों का अध्ययन करती है फिर भी इसका चेत्र बहुत संकुचित है त्रीर इसके काम भी बहुत लाभपद नहीं हो रहे हैं। हम राज की बड़ी शक्ति का व्यवहार करें ब्रौर हानिकारक कीडों के उन्मुलन के लिए संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के तरीकों की नकल करें। तब सम्पूर्ण देश से कृषि को हार्गन पहुँचाने वाले कीड़े कम हो जाएंगे ऋौर पैदावार बढ जाएगी।

माल तैयार करना पैदावार बढ़ाने का पाँचवाँ तरीका है। अगर खाद्य सामग्री को बहुत दिनों तक सुरिच्चित रखना हो श्रीर उसे दूर-दूर भेजना हो तो उसके लिए सुरिच्चित रखने के तरीकों का उपयोग होना चाहिए। हमारे देश में खाद्य सामग्री सुरिच्चित रखने का सबसे साधारण तरीका उसे मुखाना श्रीर उसमें नीमक देकर रखना है। हमारे यहाँ सूखी तरकारी, सूखी मछली, सूखा मास, नमकीन तरकारी, नमकीन मछली, नमकीन मांस श्रादि होते हैं। हाल में ही एक नया तरीका पश्चिम में निकला है। खाद्य सामग्री पहले एकदम से उबाली या पकायी जाती है श्रीर तब टीन के डिब्बों में उसे बन्द कर दिगा जाता है। चाहे जितने भी दिनों तक वह खाद्य सामग्री क्यों न रखी जाय जब वह टीन से निकाली जायगी उसमें ताजा स्वाद मिलेगा। खाद्य सामग्री सुरिच्चित रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी प्रकार की मछली, मांस, फल, तरकारी या विस्कुट डिब्बों में बन्द किए जा सकते हैं श्रीर विदेशों में में जा सकते हैं।

पैदावार बढने का छठवाँ तरीका माल ढोने के साधन हैं। जहाँ श्रतिरिक्त खाद्य पदार्थ हैं हम वहाँ से फेर-बदल करें। हम एक जगह के श्रविरिक्त भोजन को दूसरी जगह जहाँ भोजन नहीं है, पहुँचाएं। उदाहरण के लिए देखिए कि मचूरिया के तीन पूर्वी प्रदेशो, श्रौर उत्तरी चीन में गेहूँ श्रीर सोयाबीन तो होते हैं पर चावल नहीं होता । इसी प्रकार दिच्चिणी पर्देशी में चावल होता है पर गेहूँ अौर सोयाबीन नहीं होते। हमें मचूरिया अौर उत्तरी चीन के अतिरिक्त गेहूँ और बीन को दिल्यी प्रदेशों में और दिल्यी प्रदेशों के ब्रतिरिक्त चावल को उत्तरी चीन ब्रौर मंचूरिया में पहुँचा देना चाहिए। पर माल का इस प्रकार श्रदली-बदली करना दोने के साधनी पर निर्भार करता है। इस समय चीन की सबसे बड़ी समस्या यातायात की है। अञ्ब्ही प्रणाली के न रहने से बहुत बरबादी होती है। चीन के बहुत भागों में माल ढोना पूर्णरूप से मोटियों पर निभ र करता है। सबसे मजबूत कुली एक सौ केटी से न तो अधिक ले जा सकता है और न एक दिन में एक सौ लि से अधिक चल ही सकता है। अगैर उसे उसके अम के कम से कम प्रतिदिन एक डालर देना पड़ता है। इस तरीके से केवल रुपये की हीं बर्बादी नहीं होती है बल्कि समय की भी वर्बादी होती है श्रीर इस प्रकार चीन का बहुत-सा धन अलिख्त रूप से माल ढोने में नष्ट हो जाता है।

श्रंब श्रगर इम पाँच सुधारों को जिनके बारे में ऊपर चर्चा हो चुकी है, लागू कर सकें श्रीर श्रपनी कृषि की उपज को बढ़ाएँ पर श्रगर हमें यातायात के सस्ते और सुविधाजनक साधन न हों तो क्या परिस्थित होगी ? कुछ वर्ष पहले मुक्ते यून्नान् कबीले के एक मुखिये से मुलाकात हुई थी । उसके पास बहुत जमीन थी त्र्रौर हर वर्ष वह मालगुजारी के रूप में बहुत श्रानाज पाता था। उसने मुक्तसे कहा कि हर वर्ष उसे कई हज़ार पिकल श्रनाज जला देना पडता है। मैंने पूछा—'जब श्रनाज इतना श्रावश्यक भोजन है तो त्राप उसे जला क्यो देते हैं ?' उसने उत्तर दिया—'मुफे प्रति-वर्ष बहुत अनाज मिलता है। मैं स्वयं सभी नहीं खा सकता और मेरे पड़ोस के लोगों के पास भी खाने को काफ़ी है। स्रामाज का कोई खरीददार नहीं श्राता है श्रीर यातायात के जैसे साधन है उससे माल कई कोरीलि ही भेजा जा सकता है। दूर जगहों में बेचने के लिए मेजने का कोई साधन नहीं है। हर वर्ष पुराने श्रनाज के ऊपर नए श्रनाज का ढेर लग जाता है। चॅकि मेरे पास इतना गोदाम नहीं है कि मैं अपना सब अनाज रख सक्ँ ओर चूँकि बाजार में पुराने अनाज की अपेद्धा लोग नए अनाज को पसन्द करते हैं इसलिए पुराना श्रनाज बेकार हो जाता है। इसलिए फसल कटनी के समय पुराने अनाज को जलाकर मालगोदाम को नए अनाज के लिए साफ करने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है। अनाज के जलाने का कारण अनाज का अधिक होना और यातायात के साधन की कमी है। चीन की सबसे बड़ी बर्बादी मोटियों द्वारा माल ढोने में होती है। ्य**हाँ केर**टन में बहुत से मोटिये थे। लेकिन जब से बड़ी सड़कें बन गई हैं श्रीर ठेला गाड़ियाँ चलने लगी हैं तब से हमें हर चीज के ढोने के लिए मोटियों पर निर्भार नहीं रहना पड़ता है। एक ठेला गाड़ी कई कुलियों के बोक्स के बराबर हो सकती है श्रीर इस प्रकार कई कुलियों का भाड़ा बच जाता है। मोटर दस या इससे अधिक क़लियों के बराबर बोभ दो सकती है अपीर इस प्रकार दस या श्रधिक कुलियों का भाड़ा बच जाता है। माल ढोने के लिए ठेला गाड़ी श्रीर मोटर के व्यवहार होने से केवल खर्चे में कमी नहीं हुई है बल्कि समय की भी बचत होती है। साइक्वान् (पश्चिमी जिले में श्राधनिक सङ्कें नहीं हैं इस-लिए वहाँ अभी भी मोटियों द्वारा माल ढोने का काम होता है। देहात में श्रगर इम एक सौ केटी बोम्त कुछ कोरीलि तक ले जाना चाहें तो कुली पर ही निभ र रहना पड़ेगा। जब ग्रमीर त्रादमी यात्रा करते हैं तो वे पालकीनुमा क्रिंसियाँ (Sedan chair) पर बैठते हैं श्रीर उन्हें कुली ही दोते हैं।

भूतकाल में यातायात के ऋपूर्ण साधन के कारण बहुत-सी मूल्यवान् श्रीर उपयोगी खाद्य सामप्रियों का ऋच्छी तरह से वितरण नहीं हो सका श्रीर इसी कारण से खाद्यसमस्या विना हल हुए रह गई।

चीन के माल ढोने के सबसे अच्छे साधन जलमार्ग और नहर रहे हैं। अन्ड कैनल (बड़ी नहर ) बहुत लंबी है। यह हाड़ चौ से प्रारम्भ होती है और सूचौ, चिन्क्याड़ याड़ चौ, षान्तुड़ और थिएन चिन् होकर बहती हुई तीन हजार मील लम्बा रास्ता पारकर अन्त में पेकिड़ के पास तुड़ चौ में समाप्त होती है। वास्तव में यह संसार की सबसे बड़ी नहर है। इस प्रकार का जलमार्ग अत्यन्त ही सुविधाजनक है। अगर आधुनिक युग की भापवाली नौका और मोटर-बोट इस धारा में रख दिए जाँय तो यह और भी अधिक काम लायक हो जाएगी। इस बड़ी नहर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। अगर हम भविष्य में खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं और खाद्य सामग्री आसानीपूर्वक इधर-उधर भेजना चाहते हैं तो हमें पुरानी नहर प्रणाली का पुनरुद्धार करना होगा। वर्तमान बड़ी नहर की मरम्मत होनी चाहिए और जहाँ अभी जलमार्ग नहीं हैं वहाँ-वहाँ नहरें खोदनी चाहिए। समुद्र में माल ढोने के लिए हमें बड़े-बड़े जहाजों की जरूरत है क्योंकि संसार का सबसे कम खर्चीला यातायात का तरीका जलमार्ग ही है

सस्ते के खयाल से रेलगाड़ी की गिनती दूसरी हैं। अगर रेल लाइनें चीन के अठारह प्रान्तों, सिन्दवाड़, मंचूरिया, चिड हाई (कोकोनोर) तिब्बत, मीतरी और बाहरी मंगोलिया में निछं जाएँ और ये समी एक प्रणाली में गूँथ दी जाएँ तो चीन की खाद्य सामग्री सभी जगहों में भेजी जा सकती है और देश के पत्येक भाग के लोगों को सस्ता भोजन मिल सकता है। इसलिए खाद्य समस्या को सुलक्काने के लिए रेलवे अब्छे साधनों में से एक है। जो कुछ हो, रेल की लाइनें देश के केवल उन्नतिशील और धनी आबादी वाले भागों में ही विछाई जा सकती हैं जहाँ उनसे सुनाफा कमाया जा सके। अगर लाइनें निर्धन और अपसिद्ध भू-भागों में विछाई जाएं तो वहाँ न अधिक ढोने को माल मिलेगा और न अधिक यात्री ही होंगे। रेलवे को नफा नहीं होगा उल्टे उसे घाटा उठाना पड़ेगा। इसलिए हम निर्धन और सुदूर देहातों में रेल की लाइनें नहीं विछा सकते। इस प्रकार के भू-भागों में हम केवल मोटर दीडने योग्य सड़कें बना सकते हैं। इस प्रकार बड़े-बड़े नगरों में रेल की लाइनें होंगी और छोटे-छोटे शहरों तथा गांवों में मोटर चलने बाली सड़कों होंगी और ये सभी लाइनें और सड़कों एक पूर्ण व्यवस्थित याता-

यात की प्राशाली में गूँथ दी जाएँगी। खाद्य सामग्री ढोने के लिए बड़े-बड़े शहरों में रेलगाड़ियाँ ख्रौर छोटे-छोटे शहरों तथा गॉवों में मोटर गाडियाँ व्यवहार में लाई जाएँगी।

उदाहरण के लिए देखिए कि केग्रटन-हान्क्वो रेल लाइन के दोनो तरफ वॉड ्षा से अपुक्वान् तक बहुत सी बस्तियाँ हैं। श्रगर इन सभी बस्तियों से रेल लाइन तक मोटर की सड़कें बना दी जाएँ तो केवल रेलवे को ही बहुत श्रिषक मुनाफा नहीं होगा बल्कि हर बस्ती को यातायात का मुविधाजनक साधन मिल जायगा। श्रगर इन बस्तियो तक रेल की ब्राँच लाइनें बना दी जाएँ श्रौर माल ढोने के लिए मोटर गाड़ियों के बदले रेलगाड़ियाँ व्यवहार में लाई जाएँ तो निश्चय ही श्रार्थिक हानि होगी। विदेशी राष्ट्रों के बहुत से देहाती भू-भागो में रेल की लाइनें विद्धाई गई हैं श्रौर उन पर गाड़ियाँ चलती हैं। पर चूंकि रेलवे का कारबार मन्दा है इसलिए रेलगाडियों के बदले मोटर गाड़ियों का व्यवहार होता है। जितनी बार रेलगाड़ी दौड़ती है बहुत श्रिषक परिमाण में कोयला खर्च होता है। खर्च के लिए काफ़ी पूंजी लगानी पड़ती हैं श्रौर मुनाफा होना कठिन हो जाता है। लेकिन मोटर गाड़ियाँ थोड़ी पूंजी में ही दौड़ सकती हैं श्रौर बहुत श्रिषक मुनाफा कमा सकती हैं। ये सब वास्तिवक बाते हैं जिनसे यातायात के प्रबन्धकर्ताश्रों को पूरी तरह स्रवगत होना चाहिए।

फिर, केन्ट्रन से मौकी तक की यात्रा बराबर स्टीमर द्वारा होती है। तेकिन अब कुछ लोग केन्ट्रन-माकी रेलवे बनाने की बात कह रहे हैं। केन्ट्रन हो माकी की दूरी दो सी लि से अधिक नहीं है। अगर रेल लाइन बनती है अगर पत्थेक दिन दोनों तरफ से तीन बार गाडियाँ आती जाती हैं तो रेलवे को नफा नहीं होगा। अगर दो ही बार आती जाती हैं तो पूँजी में भी घाटा लगेगा। अगर खर्च घटाने के लिए कम गाड़ियाँ चलती हैं तो यात्रा में वर्तमान समय से अधिक सुविधा नहीं होगी। इसलिए सबसे अञ्छी योजना यह हांगी कि केस्टन से माकी तक मोटर की सड़क बनवाई जाय। मोटर की सड़क बनाने के लिए अधिक पूँजी की ज़रूरत नहीं होगी। फिर एक रेलगाड़ी को अपना खर्चा उटाने के लिए एक बार में सात या आठ डिब्बे खींचने पड़ेंगे जिसमें कोयला और अम भी बहुत लगेगा और अगर कम यात्री जाने वाले हुए तो मुनाफा की कोई गु जाइश नहीं होगी। इसलिए मोटर चलाना कहीं अधिक अञ्छा होगा। मोटर द्वारा कम या अधिक सख्या में लोग किसी भी समय आ-जा सकते हैं। जब बहुत अधिक यात्री होंगे तो

बड़ी मोटरगाड़ी खोली जायगी। जब एक मोटरगाड़ी से श्रिषक यात्री होंगें तो या तीन गाड़ियाँ खोली जाएंगी। श्रागर केवल कुछ थोड़े से यात्री हैं तो छोटी गाड़ी व्यवहार में लाई जायगी। सवारी मिल जाने पर मोटरगाड़ियाँ किसी भी समय खुल सकती हैं। उन्हें बँधे समय पर रेलगाड़ी की तरह नहीं चलना पड़ता है। क्योंकि रेलवे में तो दो गाड़ियों के लड़ जाने का डर रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि केएटन श्रीर माकौ के बीच में मोटर की सड़क का बनाना रेल लाइन बिछाने की श्रपेचा कहीं श्रिषक सस्ता पड़ेगा। जब मोटर की सड़कें बन जाती हैं तो देश के केवल निर्धन श्रीर भीतरी भू-भागो में जहाँ मोटर की सड़कें नहीं बन सकती हैं मोटियों के द्वारा माल ढोने का काम होगा। इससे हम देखते हैं कि खाद्य सामग्री के ढोने के प्रश्न को हल करने के चार श्रावश्यक उपाय हैं—पहला नहर खुदवाना, दूसरा रेल लाइन विछवाना, तीसरा मोटर की सड़कें बनवाना श्रीर चौथा मोटियों द्वारा माल ढुलाना। श्रगर श्रच्छी तरह से माल ढोने के इन चार साधनों का हम विकास करें तो हमारे चालीस करोड़ श्रादिमयों को सस्ता खाना मितेगा।

पैदावार बढाने का सातवाँ तरीका प्राकृतिक आपदाओं को रोकना है। इन दिनों काङ् तुङ् में जो बाद त्र्याई है उसे देखिए। धान की पहली फसल इसी महीने के मध्य तक कट जाती लेकिन जब धान पकने-पकने को था तो वह बाढ़ के पानी में डूब गया श्रीर बर्बाद हो गया। एक मी जमीन में लगे हुए धान का मूल्य कम से कम दस,डालर होता इसलिए एक मौ जमीन बाढ़ में डूब जाने का मतलब दस डालर की हानि है। सम्पूर्ण क्वाङ् तुङ् प्रान्त में क्या **ब्राप सोचते हैं** कितनी मौ जमीन बाढ में डूबी होगी ? निश्चय ही इस बाढ में लाखों मी जमीन डुबी होगी श्रीर करोड़ों डालर की चति हुई है। इसलिए अप्रगर इम खाद्य समस्या का पूर्ण इल चाइते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं को रोकना एक बहुत ही मुख्य काम है। इम क्वाङ तुङ् में ब्राई हुई बाढ़ के समान और भी दूसरी जगहों में ग्राई हुई बाद को कैसे रोकेंगे ? वर्तमान समय में बाढ रोकने का यह तरीका प्रचलित है कि संरच्चण समितियां की स्थापना की गई है श्रीर निदयों के किनारे-किनारे जहाँ-जहाँ निदयों के तल से जमीन नीची है वहाँ वहाँ बड़े-बड़े बाँध बनाए गए हैं। ये बाँध बहुत मजबूत हैं इसलिए ये पानी के भारी से भारी धकों को भी रोक सकते हैं ऋगैर बाद के पानी को उत्पर नहीं आने देते हैं ताकि पानी नदियों के दोनों तरफ के खेतों को स अर सके। गत वर्ष जब मैं तुङ क्याङ नदी के किनारे-किनारे सैन्य-संचालन कर रहा था तो मैंने इस प्रकार के कुछ ऊँचे बाँधों को देखा है।

वे सबके सब बड़े मजबूत हैं श्रीर बाढ़ की श्रापदाश्रो को रोक सकते हैं श्रीर पानी के घक्कों से वे नहीं दूर सकते हैं। लेकिन बाढ़ रोकने का यह तरीका श्रपूर्ण है श्रीर इससे सम्पूर्णतया पानी नहीं रोका जा सकता है। बाँध बनाने के श्रलावे हमें निदयों श्रीर बन्दरगाहों को गहरा करना चाहिए। श्रीर निदयों के तल में जमी हुई मिट्ी श्रीर बालू को साफ करना चाहिए। श्रिगर बन्दरगाहों के पास मिट्टी नहीं मजी हुई है श्रीर निदयों का तल गहरा है तो पानी समुद्र में श्रासानी से बह निकलेगा। तब निदयों में बाढ़ नहीं श्राएगी श्रीर उसकी श्राशंका कम हो जाएगी। श्रागर हम निदयों को पूर्ण नियन्त्रण में रखना चाहते हैं तो उनका तल गहरा करना श्रीर उनके किनारों पर बाँध बनाना इन दोनों प्रकार के इंजिनियरिंग को हमें साथ साथ काम में लाना होगा।

लेकिन बाढ रोकने के सबसे मौलिक तरीके (fundamental methods) कौन-कौन हैं ? हर वर्ष बाढ का स्त्राना साधारण-सी बात क्यों होती जा रही है ? पुराने समय में इतनी कम बाढ क्यो आती थी ? क्योंकि प्राचीन समय में बहुत बड़े-बड़े और विस्तृत जंगल ये, लेकिन अब लोगो ने जंगल काट डाले हैं ऋौर जमीन में पुनः जंगल नहीं लगाए गए हैं। जिसके फलस्वरूप श्रव बहुत कम जंगल बच गए हैं श्रीर श्रनगिनत पहाड़ श्रीर उनकी श्रे शियाँ पूर्यारूप से नंगी हैं। जब जोरो से वर्षा होती है तो पहाड़ों के पास वर्षा को जरव करने या पानी की धारात्रों को रोकने के लिए जंगल नहीं है। इसलिए पहाड़ों का पानी बहकर तुरत निदयों में पहुँच जाता है श्रीर निद्याँ तुरत भर जाती हैं श्रीर इसीसे भयंकर गाढ़ श्रा जाती है। इसिलए बाढ़ को रोकने के लिए जंगल लगाना ऋत्यन्त ही जरूरी है। अधिक से ऋधिक जंगलों का लगाना बाद रोकने का मौलिक तरीका है। तब जब भारी वर्षा होगी तो वज्ञों की शाखाएँ श्रौर पत्तियाँ हवा में स्थित पानी को जज्ज कर लेंगी श्रौर जड़ें जमीन के पानी को सोख लेंगी । बहुत घना जंगल बहुत अधिक परिमाण में में पानी सोख सकता है। इस प्रकार जंगलों में जमा हुआ पानी सीधे और तुरत नहीं बल्कि धीरे-धीरे नदियों में बहकर जाता है स्रौर इस कारण बाढ नहीं होती है। बाढ रोकने का सबसे अच्छा तरीका जंगल लगाना है। इसलिए अगर खाद्य समस्या को हल करने के लिए हम बाद को रोकना चाइते हैं तो इस पहले जंगल लगाएँ तभी इम सम्पूर्ण देश की बाद को रोक सकेंगे। सम्पूर्या देश में जंगल लगाना राज के लिए ही सम्भव हो सकता है। केवल राज के सरंच्या में इस प्रकार का काम सफलीभूत हो सकता है।

इस वर्ष चीन के उत्तरी श्रीर दिल्ला दोनों श्रीर के प्रान्तों को भयंकर बाढ़ से बहुत हानि उठानी पड़ी है। इन बाढ़ों से निश्चय ही करोड़ों डालर की ज्ञित हुई होगी। यहाँ के लोग पहले से गरीब हैं श्रीर यह राष्ट्र दिवालिया है। श्रागर इस प्रकार की ज्ञित होती रही तो हमारे सामने जो खाद्य समस्या है उसका हल करना बहुत ही कठिन हो जायगा।

फिर, अनावृष्टि का भी डर रहता है। इस अनावृष्टि की समस्या इम कैसे इल करेंगे १ रूस में क्रान्ति होने के बाद दो या तीन वर्षों तक वहाँ वृष्टि नेहीं हुई जिससे बहुत त्रादमी भूख से मर गए त्रीर इससे लगभग क्रान्ति श्रसफल होने-होने को थी। बाढ की नाई श्रनावृष्टि भी एक भयंकर श्रापदा है। लोग सोचा करते थे कि अनावृष्टि तो दर्भाग्य का फल है और यह रोकी नहीं जा सकती है। लेकिन ज्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति होती है सभी मंक्राप की प्राकृतिक त्रापदात्रों को दूर करने के तरीके भी निकलते जा रहे हैं। अना-वृष्टि को रोकने में सम्पूर्ण राष्ट्र की ताकत और विस्तृत तथा संगठित योजना की जरूरत होती है । इस योजना को मी कार्यान्वित करने का तरीका जंगलों का लगाना ही है। जहाँ-जहाँ जंगल हैं वहाँ की हवा में काफी नमी रहती है इसलिए बराबर वर्षा होती है श्रीर श्रनावृष्टि का बहुत ही कम डर रहता है। ऊँची जगहों पर जहाँ करने मही हैं इस मशीन से पम्प करके पानी का प्रबन्ध कर सकते हैं और इस प्रकार श्रनावृध्टि द्र की जा सकती है। श्रनावृष्टि को रोकने के लिए सिंचाई का तरीका बाढ रोकने के बांध वाले तरीके के समान हैं। ये दोनों नियंत्रराकारी तरीकों से अचानक आई हुई बाढ रोकी जा सकती है और अनावृष्टि से बचा जा सकता है। लेकिन बाढ या अनावृष्टि से बचने का मौलिक तरीका देश में जंगलों का लगाना ही है श्रीर यह राष्ट्रीय पैमाने पर होना चाहिए। पम्प करने वाली मशीनों के न्यवहार, ऊँ चे-ऊँचे बांधों के बनाने तथा नदियों के तल के गहरा करने के ऊपर नियंत्रणकारी तरीके निम र करते हैं। अगर हम नियंत्रणकारी तरीकों श्रौर मौलिक तरीकों दोनो को काम में ला सकें तो हम बाढ श्रौर श्रनावृष्टि से बच सकते हैं श्रौर तभी हमारी जमीन की पैदावार नष्ट नहीं होगी।

अगर चीन अपने किसानों को मुक्त कर दे और उपयु क विश्वित पैदावार बहानों के सातों तरीकों को कार्यान्वित करे तो क्या हमारी खाद्य समस्या पूर्या कर से इस हो जायमी १ अगर हम पैदावार के प्रश्न को अञ्छी तरह इस करने में समस्या भार में कर तो तो भी हम पूर्याकप से खाद्य समस्या को

नहीं हल कर सकेंगे। स्राप सभी जानते हैं कि यूरोप स्रमेरिका के सब राष्ट्र उद्योग-धन्धों स्रोर व्यापार पर स्रवलंबित रहते हैं। लेकिन स्राप नहीं जॉनते होंगे कि उन राष्ट्रों की स्रोद्योगिक स्रोर व्यापारिक सरकारें स्रपना बहुत समय कृषि समस्या के स्रध्ययन में लगाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि संयुक्त राष्ट्र स्रमेरिका ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए ग्रामीण समस्या के स्रध्ययन में छोड़ी-छोड़ी बातों को भी नज़र स्रन्दाज नहीं करता है। वहाँ की सरकार स्रपने देश की कृषि संबंधी बातों को ही ब्यौरेवार जाँच नहीं करती बल्कि बराबर स्रपने विशेषकों को चीन के भीतरी भागों में, मंचूरिया में, मंगोलिया में तथा दूसरी जगहों में वहाँ की हालतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजती है। वे चीन की कृषि प्रणाली तथा वहाँ के बीज को उसकी जाँच करने तथा उसे व्यवहार में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र स्रमेरिका ले जाते हैं। हाल में संयुक्त-राष्ट्र स्रमेरिका कृषि पर बहुत जोर देने लगा है। खाद्य सामग्री ढोने के लिए रेलवे की सुविधा, प्राकृतिक स्रापदास्रों को रोकने के तरीके, सभी प्रकार के वैज्ञानिक साधन में सभी उसके एकदम पूर्ण स्रौर स्राधनिकतम हैं।

इतना करने पर भी क्या सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने वास्तव में अपनी खाद्य समस्या इल कर ली है। मैं तो नहीं मोचता हूँ कि उसने इल कर ली है। हर वर्ष संयुक्त-राष्ट्र ग्रापरिमित खाद्य सामग्री विकी के लिए दूसरे देशों में भेजता हैं। वहाँ काफ़ी खाद्य सामग्री पैदा होती है। फिर भी मैं क्यों कहता हूँ कि उसकी खाद्य समस्या इल नहीं हुई है ? क्योंकि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की खेती बारी पूँजीपतियां के नियत्रण में है। व्यक्तिगत पूँजी प्रणाली के अन्दर जो अब तक वहाँ पचलित हैं उत्पादन के तरीके काफ़ी से अधिक विकसित हो गए हैं। लेकिन वितरण के न्यायसंगत तरीकों पर एकदम नहीं ध्यान दिया जाता है। इसलिए जीविका की समस्या नहीं सुलक्त सकी है। समस्या का इल प्राप्त करने के लिए हमें केवल उत्पादन के प्रश्न को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि वितरण के प्रश्न पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। वितरण का न्यायसंगत तरीका पूँजीवादी प्रणाली में असंभव है। क्योंकि इस प्रणाली में समूचे उत्पादन का एक ही उद्देश्य होता है श्रीर वह होना है मुनाफा कमाना । चॅकि खाद्य सामग्री के उत्पादन का उहेश्य मुनाफा कमाना होता है इसलिए जब देश में लाद्य सामग्री का दाम कम रहता है तो यह अधिक मुनाफे के लिए विदेशों में भेज दी जाती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। यहाँ तक कि जब देश में अकाल रहता है और लोगो को खाने की कभी

रहती है श्रीर उनमें बहुत भूखों मरते रहते हैं फिर भी पूँजीपतियों को इसके लिए चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार की वितरण-प्रणाली से जिसका एक-मात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, जीविका की समस्या कभी नहीं सलक सकती है। अगर इस मिन् पड़ सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं तो हमें वितरण की प्रणाली पर भी ध्यान देना चाहिए - जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होगा बल्कि जनता को रोटी देना होगा। बी- में इस समय खाद्य सामग्री की पैदावार कम होती है फिर भी हम हर सा अपरबो अपडे. चावल श्रौर सोयाबीन जापान, यूरोप श्रौर श्रमेरिका मेजते हैं भारतवर्ष की भी यही हालत है। भारतवर्ष में केवल खाद्य सामग्री की भी ही नहीं है बल्कि हर वर्ष वहाँ अकाल भी पडता है। फिर भी हर वर्ष यूरोप को अन भेजने वाले राष्ट्रों में उसका तीसरा स्थान है। इसका क्या मतल है ? इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष पर यूरोप का आर्थिक प्रमुख है। भारतवर्ष अभी भी पूँजीवादी युग में है जबिक उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। इसलिए यद्यपि भारतवर्ष में हर साल अकाल पड़ता है फिर भी उत्पादन के पीछे जो पूँजीपित हैं वे जानते हैं कि करोड़ों भूखों को खाना देने से उन्हें मुनाफा नहीं होगा। इसलिए वे मुनाफा कमाने के लिए खाद्य सामग्री यूरोप के देशों में भेज देते हैं। वे देश में हज़ारों भूखों को मरने देना पसन्द करेंगे पर यूरोपीय देशो में खाद्य सामग्री का भेजना बन्द करना नहीं जाहिंगे। हमारे मिन् पड ्सिद्धान्त का उद्देश्य पूँजीवादी प्रणाली का नाश करता है। चीन में पहले से ही खाद्य सामग्री का अभाव है फिर भी हम हर वर्ष खाद्य सामग्री दूसरे देशों को भेज देते हं क्यांकि प्जीपतियों का समुदाय धन कमाना चाहता है।

त्रगर हम मिन् पड़् सिद्धान्त को लागू करते हैं तो हमारे खाय सामग्री के उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए बल्कि उसका उद्देश्य जनता के मरण-पोषण का प्रबन्ध करना होना चाहिए। इस काम को करने के लिए हमें हर वर्ष खपत के बाद बची हुई खाद्य सामग्री को जमा करके रखना चाहिए। विदेशा म अन्न मंजन के पहल हमें केवल यही नहीं देखना चाहिए कि मोजूदा वर्ष में खाद्य सामग्री की पैदावार काफ़ी है, बिल्क हमें यह भी देखना चाहिए कि आनं वाले दो-तीन वर्षा के लिए भी वह पर्याप्त है या नहीं। तीन वर्षा के खात बराबर खाद्य सामग्री रख कर भी अगर वह अधिक बच जाती है तभी हम उसे दूसरे देशों में भेजेंगे। अगर हम मिन् एड् सिद्धान्त को इस प्रकार लागू कर सके और उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा

के बजाय जनता का भरण-पोषण करना हो तभी हम चीन में प्रचुर खाद्य सामग्री के पैदा होने की त्राशा कर सकते हैं। जीविका के सिद्धान्त श्रौर पूँजीवाद इन दोनों के बीच मौलिक भेद यह है कि पूँजीवाद का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना रहता है जबिक जीविका के सिद्धान्त का उद्देश्य जनता का प्रतिपालन करना है। इस प्रकार के सुन्दर मिद्धान्त से हम पुरानी श्रौर खराब पूँजीवादी प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं।.

चीन की खाद्य समस्या को सुलभाने के लिए मिन् पङ्क सिद्धान्त को लागू करते समय इम प्जीवादी प्रणाली में केवल धीरे-धीरे परिवर्तान कर सकते हैं। हमें तुरत ही इसे उखाड़ फेंकने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इम लोगों का पहला उद्देश्य चीन में प्रचुर खाद्य सामग्री पैदा करना है। जब यह पूरा हो जायगा तो दूसरा कदम बढ़ाना आसान होगा और हम खाद्य सामग्री के मूल्य को बहुत कम कर सकेंगे। त्याज चीन में चावल उतना ही मुल्यवान है जितना मोती श्रौर जलावन उतना ही कीमती है जितनी दाल-चीनी। इसका कारण यह है कि दूसरे देश चीन की खाद्य सामग्री का एक बड़ा भाग ले लंते हैं। हमारा आयात और निर्यात आपस में एक-दूसरे से मेल नहीं खाता है। विदेशी आर्थिक प्रमुख के नीचे रहने के कारण बाहर से चीन में आने वाले मान के बदले दूसरे साधनों के अभाव में हमें खादा सामग्री ही देनी पड़ती है जिसकी जरूरत हमारे ही यहाँ के लोगों को सबसे श्रिधिक हैं। इंसी कारण से चीन में लाखों आदमी बिना खाए रहते हैं। इमारी वर्त्तभान पीढ़ी नष्ट होने के खतरे में है; हमारी आने वाली सन्तान की संख्या कम होगी। सम्पूर्ण देश की जनसंख्या धीरे-धीरे घट रही है श्रीर हम चालीस करोड़ से घट कर इकतीस करोड़ हो गए हैं। ये सभी बातें इसलिए हो रही हैं कि इमने खाद्य समस्या को इल नहीं किया है श्रीर जीविका के सिद्धान्त को नहीं लागू किया है।

खाद्य सामग्री के वितरण की हमारी योजना क्या है ? जब श्रादमी जीविका की खोज करता है तो उसमें भोजन का स्थान प्रमुख रहता है । श्रर्थ-शास्त्रियों ने बेराबर जीवन की तीन श्रावश्यकताश्रों के बारे में कहा है श्रीर वे हैं—भोजन, कपड़ा श्रीर घर । मैं श्रपने श्रध्ययन के कारण एक श्रीर श्रावश्यकता को मानता हूँ जो श्रत्यन्त ही जरूरी है श्रीर वह है यात्रा करने का साधन यानी यातायात के साधन । जीविका की समस्या को हल करने के लिए इन चार श्रावश्यक चीजों के मूल्य को घटाना ही नहीं है बिल्क उन्हें राष्ट्र के सब लोगों के लिए सुलभ भी करना है ।

श्रगर हमें सन् मिन् सिद्धान्तों को लामप्रद बनाना है श्रौर एक नई दुनिया का निर्माण करना है तो इन चार श्रावश्यकताश्रों में से किसी एक का भी श्रभाव किसी को नहीं होना चाहिए। यह जरूरी है कि इन श्रावश्यकताश्रों को पूरी करने की जिम्मेवारी राष्ट्र ले। कोई भी श्रादमी राज के ऊपर दावा कर सकता है श्रगर वह हरेक को इन श्रावश्यकताश्रों की सुविधा नहीं प्रदान करता है। जनता की श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने का भार राज को उठाना चाहिए। रांज के प्रति जनता की क्या जिम्मेवारी है ? जनता के ऊपर बहुत ही निश्चित जिम्मेवारियाँ हैं:—किसान खाद्य सामग्री पैदा करें, श्रौद्योगिक मजदूर मशीन बनाएँ, व्यापारी वर्ग लोगों के मांग की पूर्ति करें, विद्वान श्रपनी प्रतिभा श्रौर योग्यता का उपयोग करें यानी हर श्रादमी श्रपना कर्त्त व्य पूरा करें। तब सभी श्रादमियों को जीवन की चार श्रावश्यकताएँ मिल जाएँगी।

इम मिन् पर सिद्धान्त का श्रध्ययन इसलिए करते हैं कि इन चार श्रावश्यकताश्रों में निहित समस्याश्रों को हल कर सकें। श्राज मैंने खाद्य समस्या की चर्चा से प्रारम्भ किया है। खाद्य समस्या के हल करने का पहला कदम उत्पादन की समस्या को हल करना है ऋौर तब वितरण की समस्या त्राती है। खाद्य सामग्री के न्याय संगत श्रीर उपयुक्त वितरण के लिए हमें हर वर्ष खाद्य सामग्री की रचा करनी चाहिए। जब हम तीन वर्षों तक खाने योग्य काफी खाद्य सामग्री एकत्रित कर लेंगे तभी इम अतिरिक्त सामग्री बाहर भेजेंगे। अनाज बचाने का यह तरीका प्राचीन काल के 'सार्वजनिक श्रनागार' के समान है। हाल के वर्षों में सार्वजनिक श्रनागार की प्रणाली टट गई है श्रीर इसके साथ-साथ विदेशी श्रार्थिक प्रमुत्व के हो जाने के कारण देश में गरीबी फैल गई है। हमारा राष्ट्र दिवालिया हो गया है। इस-लिए यह काल हमारी जीविका की समस्या सुलभाने का अत्यन्त नाजुक काल है। अगर इस वर्तामान समय से फायदा उठाने में चुक गए और भविष्य के लिए उहरे रहे तो हम त्राज से भी त्राधिक कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। हमारे क्योमिन्ताङ ने जनता के तीन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है जिनके श्राधार पर हमारे नए राष्ट्र का निर्माण होगा। जब हम जीविका के सिद्धान्त को लागू करते हैं तो हमें केवल इसके सिद्धान्तों पर ही जोर नहीं देना चाहिए बल्कि इसके व्यावहारिक रूप पर काफी ध्यान देना चाहिए । पहली व्यावहारिक समस्या जिसका हमें समाना करना है वह खाद्य समस्या है। इस समस्या का हल तौँ प्रथम प्रचुर उत्पादन पर दूसरे न्याय-संगत वितरण पर निभ र करता है।

लेकिन उत्पादन के बढ़ जाने श्रौर वितरण का नियन्त्रण हो जाने पर भी लोगों को श्रपनी जिम्मेवारी जरूर पूरी करनी चाहिए । श्रगर सब लोग श्रपनी जिम्मेवारी पूरी करें तो उन्हें निश्चय ही शान्तिपूर्वक सभी चीजें प्रचुर मात्रा में मिलेंगी श्रौर खाद्य समस्या हल हो जायगी । खाद्य समस्या के हल हो जाने से जीविका की दूरी समस्यायें श्रासानीपूर्वक इल की जा सकेंगी।

श्रगस्त १७, सन् १६२४ ई०

## चौथा व्याख्यान

श्राज के मेरे व्याख्यान का विषय 'बस्न समस्या' है। जीविका के सिद्धान्त की पहली मुख्य समस्या खाद्य समस्या है ऋौर दूसरी वस्त्र समस्या। मैं अप्राज दूसरी की चर्चा करूँगा। इम जब विश्व में जीवन के क्रिमिक विकास को देखते हैं तो इमें पता चलता है कि सभी सजीव प्राणि, पौधे या पशु-भोजन पर निभर्र रहते आए है। बिना किसी प्रकार के भरगा-पोषण के जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए वनस्पति संसार श्रीर प्राणि संसार दोनों के लिए लाना अरयन्त अयावश्यक है। लेकिन संसार में मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी है जिसे वस्त्र की समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य श्रौर वास्तव में केवल सभ्य मनुष्य ही वस्त्र पहनते हैं। दूसरे पशुस्रों श्रौर पौधों को कपड़ा नहीं पहनना पड़ता है श्रौर जंगली मनुष्य भी कपड़ा नहीं पहनते हैं। इसलिए जीविका की पहली समस्या भोजन है श्रौर दूसरी वस्त्र है। अफ्रिका और मलेसिया की असभ्य जातियाँ बिना वस्त्र पहने ही रहती हैं इसलिए हमारे ब्रादिम पुरखे भी नंगे ही रहते होंगे। सम्यता के विकास के साथ-साथ ही वस्त्र पहनने की प्रथा चली है। जैसे-जैसे सम्यता त्रागे बढ़ती है वस्त्र समस्या उतनी ही जिटल होती जाती है। त्रादिम लोगो को अपनी शरीर-रचा के लिए प्राकृतिक वस्त्र थे जैसे कि पृशु-पिचयों को प्राकृतिक तौर पर-रोएं त्रीर पंख होते हैं। त्र्यादिम लोगों के शरीर भी बालों से ढके थे। बाद में जब मानव सभ्यता प्रगति कर चरागाह वाले युग (पशु-पालन युग ) में त्राई तो मनुष्य ने मछुली मारना त्रौर शिकार करना सीखा। वह पशुत्रों के चमड़े से परिधान बनाने लगा। चूं कि उसने पशुत्रों के चमड़े से अपने शरीर को ढकने का अभ्यास बनाए रखा इसलिए उसके शरीर पर के बाल बेकार हो गए श्रीर धीरे-धीरे वे फड़ गए। उथों-ज्यों सभ्यता श्रिधिक विकसित होती गई वैसे-वैसे वस्त्र पहने की प्रथा श्रौर भी श्रिधिक बढ़ती गई तथा शरीर पर कम बाल उगने लगे । इसलिए जो जाति सभ्यता में जितनी ब्रागे बढ़ी हुई है उस जाति के लोगों के शरीर पर उतने कम बाल हैं। जब कि जंगली जातियों के लोगों के शरीर पर श्रीर उन जातियों के लोगों के शरीर पर जिन्होंने हाल में उन्नति करना प्रारम्भ किया है, बहुत बाल हैं। चीन श्रौर यूरोप के लोगों की तुलना कीजिए। यूरोप के सभी लोगों को चीन

वालों की अपेद्मा अधिक बाल होते हैं और इसका कारण यह है कि विकास के क्रम में वे उतना आगे नहीं बढ़े हैं जितना की चीन के लोग बढ़े हैं। इस प्रकार हम देखते हैं परिधान का विकास प्रकृति-प्रदत्त शरीर पर के बालों से हुआ है। ज्यो-ज्यो स्नादमी ने उन्नति की वह जगली पशुस्रो को मारने लगा श्रीर उसनं उनके मास को अपना भोजन बनाया श्रीर उनके चमड़ों को अपना परिधान । पशुत्रों के चमड़े ही प्रारम्भिक युग के अपदिमियों के वस्त्र थे। एक बहुत प्राचीन कहावत है—'मांस खाना श्रौर चमड़े पर सोना।' यह कहावत यद्यपि जंगली ऋादिमयों के बताने में व्यवहृत होती हैं परन्तु इससे पता लगता है कि प्राचीन त्रादमी जब पशुत्रां को मारते हैं तो वे उनके (पशुत्रों) के ) मांस खाने में श्रीर उनके चमड़े पहनने में व्यवहार करते थे। तब जब आदिमियों की संख्या कम हों गई और पश्चओं की संख्या हो गई तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए पशुत्रों के पर्याप्त चमड़े नहीं मिलने लगे श्रौर मनुष्यों को दूसरी चीज़ों से वस्त्र बनाने के लिए ध्यान देना पड़ा। कहाँ उन्होंने इस प्रकार की चीज़ो को पाया १ अपने गत व्याख्यान में मैंने कहा था कि पशुस्त्रों का मांस, वृत्तों के फल ग्रौर बीज अद्रमी का त्राम त्राहार है। ब्राहार के समान परिधान की सामग्री भी पशुत्रों त्रोर वनस्पतियों पर निर्भर करती है। इसके लिए कोई दूसरा मुख्य. जरिया नहीं है।

बस्त्र की समस्या के इल की दिशा में इम कहाँ तक बढ़े हैं ? वस्त्र जीवन की एक आवश्यकता है। मानव-सम्यता के विकास में जीवन-मान (Living standards) तीन अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहली अवस्था आवश्यकताओं की है। बिना इन आवश्यकताओं के सचमुच में मानव जीवन नहीं टिक सकता है और उनकी पर्याप्त मात्रा के अभाष में जीवन अपूर्ण रहता है—आधा मरा हुआ और आधा जिन्दा। प्रथम अवस्था की आवश्यकताओं के बिना मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता है। तब मनुष्य दूसरी अवस्था पर आता है और यह अवस्था आराम की है। जब मनुष्य का जीवन-मान दूसरी अवस्था में आता है तो वह केवल जीवन की आवश्यकताओं को ही नहीं खोजता है बिलक आनन्द और आराम भी चाहता है। इसके बाद वह एक कदम और आगे बढ़ता है और तब वह बिलास की समग्री चाहता है। उदाहरण के लिए वस्त्र को लीजिए। प्राचीन काल मं गमी के दिनो में घास का परिधान और जाड़े के दिनो में रोऍ का परिधान काफ़्री समफ़्रा जाता था। लेकिन जब आदमी आराम की अवस्था में आरा

तो वह केवल उन कपड़ों से जो उसके शरीर की स्नावश्यकतात्रों को परा करते थे. संतुष्ट नहीं हुआ। बल्कि वह उस प्रकार का वस्त्र चाहने लगा जो उसके शरीर के अनुकल और आरामदेह था। बाद में आदमी एक कदम और आगे बढ़ा और वह सुन्दर और नफ़ीस वस्त्र चाहने लगा। गर्मा के दिनों में घास के कपड़ों की जगह पर वह हल्का, मुलायम श्रौर चमकदार रेशमी कपड़ों का श्रीर जाड़े में पश्चश्रों के रोएंदार साधारण कपड़ों की जगह सुन्दर श्रीर मलायम ऊनी कपड़ों का व्यवहार करने लगा। इसलिए कपड़ा पहनने का विकास सादा और आवश्यक कपड़े से आरामदायक कपड़े में और **ब्रारामदायक** कपड़े से सुन्दर ब्रीर तड़क-भड़क वाले कपड़े में हुब्रा है। इसी प्रकार से भोजन का भी क्रमिक विकास हुआ है। पहले-पहल मनुष्य केवल 'कञ्ची तरकारी श्रौर मोटे चावल' से श्रपना पेट भर लेता था। उसके बाद वह पकाया हुन्त्रा मांस ब्रौर मीठी तथा रसयुक्त स्वादिष्ट शराब की इच्छा करने लगा। फिर वह पहाड़ों श्रीर समुद्रों में स्वादिष्ट श्रीर मुलायम भोजन खोजने लगा। इसलिए अब इमारे यहाँ केए:न में जो भोज होता है उसमें सभी प्रकार के शिकार, पत्नी और समद्री मछलियाँ-प्रत्येक चीज विचित्र त्रौर स्वादिष्ट परोसी जाती हैं। विलास की सामग्रियाँ प्रचुर रहती हैं और हरेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के नाधन प्रस्तुत रहते हैं-पही भोजन की विलासिता है।

लेकिन जीविका की समस्या को इल करने में इम श्राराम श्रीर विलास के साधनों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इम केवल श्रावश्यकताश्रां की समस्या को इल करने की कोशिश कर रहे हैं। इम चाहते हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्र के चालीस करोड़ श्रादिमियों को श्रावश्यक भोजन श्रीर कपड़ा मिले, खाने श्रीर पहनने के लिए काफी हो। जैसा कि मैंने पहले कहा है चीन की जनसंख्या चालीस करोड़ से कम होकर इकतीस करोड़ पर श्रा गई है। श्रव इम उत्पादन श्रीर माल तैयार करने की बातों की विस्तृत योजना बनाएँ ताकि इन इकतीस करोड़ श्रादिमियों को कपड़ा मिले। हमें वस्त्र की समस्या इल करने का रास्ता हूँ हुना चाहिए श्रव्यथा दो या तीन वर्षों में सम्भवतः हमारी जनसंख्या कई लाख श्रीर घट जायगी। श्रगर इस वर्ष की जाँच से जनसंख्या इकतीस करोड़ होती है तो कई वर्षों के बाद यह संख्या श्रीर भी कम हो जाएगी—मान लीजिए जनसंख्या इकतीस करोड़ से घटकर तीस करोड़ हो जायगी। इतने लोगों के लिए कपड़ा देने की योजना हम विचारपूर्वक श्रीर बड़े पैमाने पर बनाएँ। वस्त-समस्या के इल करने की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि

जीविका: चौथा व्याख्यान

हम अध्ययन करें कि कपड़ा तैयार करने की चीजें पशुत्रों और बनस्पतियों से मिलती हैं। दो प्रकार की चीजें पशुत्रों से और दो प्रकार की चीजें वनस्पतियों से मिलती हैं। ये चार चीजें रेशम, सन, रुई और ऊन हैं। रुई और सन वनस्पतियों से पैदा होते हैं और रेशम तथा ऊन पशुत्रों से प्राप्त होते हैं। रेशम छान् या रेशम के कीड़ों से होता है और ऊन ऊँट तथा दूसरे जानवरों की पीठ पर होता है। मनुष्यों के लिए ये चार चीजें आवश्यक हैं।

पहले हम रेशम पर विचार करें। रेशम कपड़ा तैयार करने की बहुत ही बारीक चीज है श्रीर इसका ईजाद पहले पहल चीन में हुश्रा था। बहुत प्राचीन काल से ही चीन लोग रेशमी वस्त्र पहनते श्राए हैं। यद्यपि पश्चिमी सम्यता हमारी समस्या से बहुत श्रागे बढ़ गई है तथापि जब चीन में रेशम का ईजाद हुश्रा था उस समय पश्चिमी के श्रादमी जंगली ही थे श्रीर वे 'कचा मांस खाते तथा रक्त पान' करते थे। वे रेशमी वस्त्र तो नहीं हो पहनते थे यहाँ तक कि किसी प्रकार का भी कपड़ा नहीं धारण करते थे। उनके शरीर बालों से ढके थे। वे जंगली थे श्रीर प्रकृति-प्रदत्त परिधान पहनते थे। गत दो तीन शताब्दियों में उनकी सम्यता इमारी सम्यता से श्रिधिक उन्नति करने लगी है श्रीर तब से उन्होंने सुन्दर कपड़ों के लिए रेशम का व्यवहार करना सीखा है। श्रव पश्चिम के लोग रेशम का व्यवहार कुछ तो श्रावश्यकता श्रों की पूर्ति के लिए करते हैं।

यद्यपि चीन ने कई हजार वर्ष पहले रेशम का ईजाद किया फिर भी हमारे तीस करोड़ लोगों की वस्त्र-समस्या की कुंजी रेशम नहीं हैं। हमारे पिरधान की ज़रूरी चीजें रेशम की बनी नहीं होती हैं। जनता का एक बहुत बड़ा भाग रेशम नहीं पहन सकता है। हम हर वर्ष जो रेशम पैदा करते हैं उसका श्रिधकांश विदेशों में विलास की सामग्री बनने के लिए चला जाता है। जब प्रथम-प्रथम दूसरे देशों के साथ चीन का न्यापार प्रारम्भ हुत्रा तो चीन का प्रधान निर्यात रेशम था। चीन बहुत बड़े परिसाम में रेशम बाहर भेजता था श्रीर बहुत थोड़े परिमास में श्रुपने यहाँ विदेशी माल मँगाता था। चीन का निर्यात उसके आयात के बराबर नहीं था बिल्क उससे अधिक होता था। रेशम के बाद चीन का मुख्य निर्यात चाय है। जब तक विदेशियों ने हन चीजों को पैदा करना नहीं श्रुरू किया था तब तक चीन का प्रधान निर्यात रेशम श्रीर चाय था। चाय के व्यवहार के पहले सभी विदेशी शराब पिया करते थे। बाद में जब चीन की चाय वहाँ पहुँची तो वे उसे शराब की जगह व्यवहार करने लगे। बाद में उन्हें चाय पीने की आदत पड़ गई और अन्त में

वह एक त्रावश्यक वस्तु बन गई। चूँ कि पहले चीन ही त्राकेला देश था जो रेशम श्रीर चाय पैदा करता था। दूसरे देशों में ये चीजें नहीं होती थीं। चॅंकि चीन में विदेशी माल की अधिक जरूरत नहीं पड़ती थी तथा तब तक विदेशी राष्ट्र बहुत बड़े परिमाण में माल नहीं पैदा करते थे इसलिए हमारे रेशम श्रौर चाय के निर्यात से बहुत दशाब्दियों तक हमारे स्रायात का मूल्य चुकता रहा, अर्थात् इमारे निर्यात और आयात सन्तुलित थे। लेकिन हाल के वर्षों से विदेशी त्रायात प्रतिदिन बढता रहा है जब कि हमारे रेशम श्रौर चाय का निर्यात बराबर घटता जा रहा है। हमारे निर्यात से अब आयात का दाम नहीं चुकता है। विदेशी राष्ट्रों ने चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली है। यरोप में फ्रांस ऋौर इटली काफी रेशम पैदा करते हैं। उन्होने रेशम के कीड़ों के पालने और रेशम कातने का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। **ब्रौर इस दिशा में बहुत से ब्राविष्कार ब्रौर सुधार किए हैं। जापान के** रेशम के उद्योग-धन्धे में केवल चीनी प्रणाली का ही अनुसरण नहीं हुआ है बल्कि सबसे नया विदेशी आविष्कार का भी प्रयोग हुआ है। जापानी रेशम ने गुण में (in quality) भी बहुत उन्नति की है श्रीर जापान के रेशम का उत्पादन भी चीन से बढ़ गया है। जापान की रेशमी चीजें चीन की रेशमी चीजों से उच कोटि की होती हैं। इन कारगों से श्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी रेशम श्रीर चाय के खरीददार बहुत नहीं हैं। दुसरे देशों ने हमारे रेशम और चाय के न्यापार को हम से छीन लिया है। यद्यपि इमारे रेशम श्रौर चाय का निर्यात बराबर घट रहा है फिर भी हमारे पास दूसरी कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हम अपने आयात के बदले में बाहर भेज सकें । इसलिए हर वर्ष हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पचास करोड़ डालर दूसरे देशों को चुकाना पड़ता है। यही तो हमारे ऊपर विदेशी श्रार्थिक प्रमुत्व का अर्थ है। चूँ कि यह प्रमुत्व अधिक से अधिक भयंकर होता जा रहा है इसलिए जीविका की समस्या का हल श्राधिक से श्राधिक कठिन होता जा रहा है। विदेशी रेशम के कारण चीनी रेशम अन्तर्राधीय बाजार से एकदम उठ गया है। चीन का रेशमी माल विदेशी रेशमी माल से निम्न कोटि का होता है। लेकिन चूंकि हमें विदेशी सूती कपड़े और सत ( रुई का सूत ) की त्रावश्यकता अपनी जरूरी चीजें तैयार करने के लिए होती है इसलिए इम अपने यहाँ का रेशम व्यवहार में नहीं लाते हैं। श्रतप्त हमें सस्ते सूती श्रीर जालीदारी कपड़ी के बदले इसे बाहर भेजना पड़ता है।

रेशम के हमारे उद्योग-धन्धे-रेशम पैदा करने श्रीर रेशमी माल तैयार करने के हमारे त्राविष्कार-एक समय बड़े ही त्राच्छे थे। लेकिन हम त्रापनी पहले की सफलता से ही संवाह रहे। हमने उनमें सधार करना नहीं सीखा श्रीर बाद में जब विदेशियों ने हमारे उद्योग-धन्धे की नकल की तथा श्राधनिक विज्ञान का प्रयोग कर उसमें सुधार किया तब वे चीन से अञ्छा रेशम तैयार करने लगे श्रीर बाजार से चीन के रेशम के व्यापार को हटा दिया। जाँच से पता चलेगा कि उत्पादन के खराब तरीकों के कारण चीन के रेशम से व्यापार का ह्वास हुआ। चीन के रेशम के कीडों की बहुत बडी संख्या में बीमारी रहती है। वास्तव में हरेक बार के रेशम की पैदावार में आधे कीड़े खराब ही निकलते हैं ख्रीर वे परिपक होने के पहले ही मर जाते हैं। अगर संयोग-वश जिंदा रह भी गए तो रोगयुक्त कोयों से न तो अञ्जा रेशम निकलता है और न उसका अञ्जा रंग ही होता है। हमारे रेशम कातने का तरीका भी अपूर्ण है। धागों में बहुत टूटन (break) रहती है इसलिए वे रेशमी कपड़े बनने के विदेशी करघों के अनुपयुक्त होते हैं। जिसके फलस्वरूप चीन का रेशम विदेशी रेशम की प्रतियोगिता में खतम हो गया है। कुछ दशाब्दी पहले विदेशों में भी रेशम के उद्योग-धन्धे की प्रणाली चीनी प्रणाली के समान ही थी। जब चीन के किसान रेशम के कीड़े पालते हैं तो उन्हें कमी-कभी तो अच्छा रेशम मिल जाता है और कभी उन्हें एकदम से हानि होती है। किसानों को इसके कारण का कुछ भी पता नहीं है श्रीर वे इसे भाग्य की बात समभते हैं। यही बात विदेशी किसानों के साथ भी थी। तब वैज्ञानिक लोग प्रािखा-विज्ञान के सिद्धान्तों का पता लगाने लगे और प्राणियों के विभिन्न रूपों का ध्यानपूर्वक ऋध्ययन करने लगे, केवल उन रूपों का नहीं जो नम ऋाँखों से दिखाई पड़ते हैं बल्कि उनका भी जो अनुवीद्मण यंत्र से ही देखे जा सकते हैं।

इस प्रकार की जांच करने में पास्तटेर (Pasteur) नामक एक फांसीसी वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि प्राणियों के सभी रोग चाहे वे मनुष्य में हों या रेशम के कीड़ों में, सूक्ष्म जीवधारी या जीवाणु से होते हैं। अगर ये जीवाणु नष्ट नहीं किए जाते हैं तो रोगी अवश्य मर जायगा। बहुत समय लगाकर और बहुत अनुसन्धान करके पासटेर ने अच्छी तरह इन जीवाणुओं के स्वमाव को समस्मा और उनके उन्मूलन का उपाय निकालने में भी वह समर्थे हुआ। इस प्रकार रेशम के कीड़ों को भी बीमारी से छुटकारा मिला। जब फांस और इटली के रेशम के कीड़े पालने वालो को इस तरीके का पता लगा तब बीमार रेशम के कीड़ों की संख्या बहुत घट गई और कोयों से

श्रुच्छे धागे निकलने लगे। तब रेशम का उद्योग-धन्धा बहुत ही प्रगति कर गया। बाद में जापान भी इन तरीकों का श्रध्ययन करने लगा श्रौर उसके रेशम का उद्योग-धन्धा भी उन्नति करने लगा। जो कुछ हो, चीन के मजदूर सदा दिकयानूस श्रौर नए तरीकों को सीखने के प्रति श्रमिच्छ्रक रहे हैं। इसिलए हमारे रेशम का उद्योग-धन्धा धीरे-धीरे लुप्त हो गया। संघाई के रेशमच्यापियों ने श्रव कच्चे रेशम की जाँच करने के लिए श्रौर रेशम की विशेषताश्रों के श्रध्ययन के लिए जाँचगृह खोला है। वे उन तरीकों को श्रपनाने की श्राशा करते हैं जिनसे रेशम में सुधार होगा। केएटन का लिख्नाम् विश्वविद्यालय रेशम के कींडों के श्रपड़ों के सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। सुधरे हुए श्रपड़ों से सुन्दर रेशम श्रौर माल पैदा होते हैं। लेकिन रेशम के उद्योग-धन्धे में सुधार करने के ये वैज्ञानिक तरके केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात हैं। श्रिधकाश रेशम पैदा करने वाले इन तरीकों से वाकिफ नहीं है।

अगर चीन को अपने रेशम के उद्योग-धन्धे में उन्नति करना और रेशम का उत्पादन यहाना है तो उस यहाँ के रेशम पैदा करने वालों को विदेशी वैज्ञा-निक तरीकों को सिखाना होगा और रेशम के कीड़ों के अपडां तथा शहतत के पत्तां में सुधार करना होगा। उन्हे (रेशम पैदा करने वालों को) रेशम के कोवों से घागा निकालने और कच्चे रेशम के गुण, रंग तथा विभिन्न किस्मों को श्रलग करने का तरीका सीखना होगा तथा उन्हें उनमें सुधार करने के तरीकों को भी जानना होगा। तब चीन के रेशम का उद्योग-धन्धा धीरे-धीरे प्रगति करेगा श्रीर तब चीन का रेशम संसार के रेशम के बाजार में होड़ लेने के योग्य हो सकेगा। अगर चीन अपने शहतूत के पत्तों, रंशम के कीड़ों के ग्रयाडों ग्रौर कच्चे रेशम में सुधार नहीं करता है बल्कि प्राचीन तरीकों से ही चिपटा रहता है तो उसके रेशम का उद्योग-धन्धा केवल असफल ही नहीं होगा बल्कि सम्भवतः प्राकृतिक नियमानुसार एकदम से नष्ट हो जायगा । इस समय चीन के बहुत लोग रेशमी कपड़ा नहीं पहनते हैं। हमारा कचा रेशम विदेश इसलिए भेजा जाता है कि उसके बदले हमें सूती कपड़े श्रौर रूई के सूत मिलें। अगर चीन का रेशम निम्न कोटि का है तो दूसरे देश वाले इसे नहीं लेंगे और हमारे रेशम के लिए बाजार नहीं रहेगा। तब चीन केवल अपने धन के इस प्रधान जरिए को ही नहीं खो बैठेगा बल्क उसके पास दूसरी कोई चीज़ कपड़ा बनाने के लिए नहीं रह जायगी क्योंकि वह अपना रेशम सूती कपड़ें और रूई के सूत के लिए बाहर नहीं भेज सकेगा। इसलिए चीन

श्रपनी वस्त्र-समस्या को सल्काने के लिए श्रगर यह चाहता है कि उसके पास वस्त्र तैयार करने की ज़रूरी चीज़े रहें तो वह अपने प्राचीन उद्योग-धन्धों की रता करे। वह अपने रेशम के कीड़ां के अंडो तथा शहतूत के पत्तों में सुधार करे रेशम कातने और रेशम पैदा करने के तरीको में भी सुधार करे। चीन के जालीदार और साटन के कपड़े किसी भी देशी राष्ट्रों के कपड़ों से बढ-चढ कर थे और वे बहुत सुन्दर होते थे। लेकिन अब विदेशी करघों पर बना रेशमी कपड़ा चीन के कपड़े से कहीं उच कोटि का होता है। अभीर चीनी परिवार द्वारा व्यवहार किए जाने वाले अत्युत्तम कपड़े विदेशों से आते हैं। जिससे पता चलता है कि हमारे उन्नतिशील देशी उद्योग-धन्धो का कैसा हास हुआ है। रेशम की समस्या इल करने के लिए ताकि अच्छा रेशम पैदा हो सके हमें केवल रेशम के कीड़ो के अड़ों तथा शहतूत के पत्तो में ही उन्नति श्रीर रेशम के कीड़ों के पालने के उद्योग-धन्धे तथा रेशम के सूत निकालने के तरीकों में ही सधार नहीं करना चाहिए बल्कि मशीन द्वारा रेशम श्रीर साटन बनने के विदेशी तरीकों को भी सीखना चाहिए। तब हम अपने लोगों के व्यवहार के लिए सुन्दर रेशमी वस्त्र तैयार कर सकेंगे। जब घर की माँग पूरी हो जायगी तब अतिरिक्त माल को हम दूसरी चीज़ के बदले में बाहर भेज सकते है।

दूसरी चीज सन है जिससे कपड़ा तैयार होता है । सन का आविष्कार पहलें चीन में हुआ । प्राचीन काल में ही चीन के लोगों ने सन से कपड़ा बनाने का तरीका निकाला था और वह पुराना तरीका आज भी उसी दङ्ग से लागू है । लेकिन चीन की कृषि कभी उन्नति नहीं करती है । इसलिए हाल ही में सन के कपड़े का व्यवसाय दूसरे देशों ने हमसे ले, लिया है । अब विदेशी मशीन से सन का स्त तैयार होता है जो रेशम के समान ही चमकीला होता है । रेशम तथा सन के स्तों को मिलाकर सभी प्रकार के वस्त्र विदेशी मशीनों से तैयार होते हैं । ये कपड़े पश्चिम में बड़े पसन्द किए जाते हैं और चीन में भी लोग इन्हें पसन्द करते हैं । यहाँ यह कपड़ा अभी हाल से ही आने लगा है । लेकिन इससे हमारे सन का उद्योग-धन्धा मिट रहा है । चीन के सभी प्रान्तों में काफ़ी सन पैदा होता है लेकिन इस सन से जो कपड़ा बनता है वह केवल गर्मी में ही व्यवहार किया जाता है और वह एक इस्तु से अधिक नहीं ठहरता है । अगर हम सन के उद्योग-धन्धे की उन्नति करना चाहते हैं तो हमें इसकी कृषि सम्बन्धी बातों (जैसे सन कैसे पैदा करना चाहिए, कैसे खाद देना चाहिए) और इसके माल बनाने के तरीकों (जैसे

सन का बारीक सूत कैसे तैयार करना चाहिए ) का ब्योरेवार श्रौर मौलिक श्रध्ययन करना चाहिए । तब सन के उद्योग-धन्धों का विकास हो सकेगा श्रौर तैयार किया हुश्रा माल सस्ता पड़ेगा। भूत काल में सन का उद्योग-धन्धा पूर्ण्कप से हाथ के अम पर निर्भर था। उस समय किसी प्रकार की मशीन व्यवहार में नहीं लाई जाती थी। हाथ से माल तैयार करने में केवल श्रधिक समय ही नहीं लगता है श्रौर कमजोर सूत ही नहीं निकलता है बल्कि खर्च भी श्रधिक बैठता है। श्रगर हम सन के उद्योग-धन्धे की उन्नति चाहते हैं श्रौर सन का कपड़ा तैयार करना चाहते हैं तो हमारे सामने विस्तृत योजना होनी चाहिए। सम्पूर्ण् रूप।से यानी खेत में पदुश्रा या सन की पैदावार से लेकर कारखानो तक जहाँ कि सन का कपड़ा तैयार होता है हम श्राधुनिकतम वैज्ञानिक तरीकों का व्यवहार करें। श्रगर हम ऐसा सुधार कर सकें तो हमें कपड़े के लिए श्रव्छा श्रौर सस्ता सन मिलेगा।

रेशम श्रीर सन कपड़ा बनाने के लिये कच्चे माल के रूप में पहले पहल चीन में श्राविष्कृत हुआ। लेकिन श्राजकल कपड़ा केवल रेशम श्रौर सन से ही नहीं बनता है बल्कि ऋधिकांश कपड़ा रूई से तैयार होता है ऋौर कपड़ा तैयार करने के लिये ऊन भी बहुत ऋधिक पैमाने पर व्यवहार में लाया जाता है। रूई श्रीर ऊन श्रव हर श्रादमी के वस्त्र के लिए श्रावश्यक हो गये हैं। रूई चीन की अपनी चीज़ नहीं है। सइबा (ceiba tree cotton) रूई ( व्यापारिक च्रेत्र में इसे भारतीय रूई कहते हैं ) भारत से चीन में श्राई है। भारत से कपास का बीज लेकर चीन उसे अपने भिन्न-भिन्न भागों में बोने लगा श्रीर बाद में उसने रूई का कातना श्रीर सूत बुनना सीखकर कपड़े का उद्योग-धन्धा चाल किया । आगे चलकर विदेशी सूती कपड़ा जो देशी कपड़े से अब्छा होता है और सस्ता पड़ता है, चीन में आने लगा। चीन के लोगों ने देशी कपड़े की अपेक्षा विदेशी कपड़े को पसन्द किया और इस प्रकार हमारा देश उद्योग-धन्धा एक कोने में पड़ गया । इसका यह अर्थ है कि कपड़े के श्रावश्यक सामान के लिए चीन को विदेशो पर निभ र रहना पड़ता है। छोटे-छोटे देशी उद्योग-धन्धे ऋब भी वर्तमान हैं जो विदेशी सूत बुनते हैं। इससे ब्राप देख सकते हैं कि दूसरे देशों के द्वारा हमारे कपड़े का उद्योग-घत्या कितना खोखला बना दिया गया है।

मौरत से कपास का बीज पाकर चीन उसे अपने यहाँ हर जगह बोने समी और अब प्रति वर्ष यहाँ की अब्ब्री फसल होती है। संसार के रूई पैदा करने वाल देशों में संयुक्त राष्ट्र का स्थान पहला, भारतवर्ष का दूसरा और

चीन का तीसरा है। चीन श्रच्छे किस्म की रूई बहुत परिमाण में पैदा करता है। पर चॅकि इसके उद्योग-धन्धे विकसित नहीं हैं, इसलिए वह रूई कपड़े या सूत त्र्यादि तैयार करने में नहीं व्यवहार कर सकता है। वह केवल विदेशों में खासकर जापान श्रौर पश्चिमी देशों में उसे भेज देता है। जापान श्रौर पश्चिमी देश चीन की रूई खरीद लेते हैं श्रीर उसे श्रपने यहाँ की रूई में मिला-कर उससे अञ्छा कपड़ा तैयार करते हैं। जापान के स्रोसाका स्थित कपडे के कारलानों में त्राधे से त्रधिक चीन से त्राने वाला कचा माल व्यवहार होता है। चीन से जाने वाली रूई का माल तैयार कर वे उसे (माल को ) चीन में मुनाफे पर बेचने के लिए फिर से भेज देते हैं। चीन में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं स्त्रीर यहाँ दूसरे देशों से उजरत की दर भी बहुत कम है। देशी रूई ब्रोर सस्ते श्रम के रहने पर भी क्यो चीन श्रपनी रूई जापान में कपड़ा तैयार करने के लिए भेजता है ? क्यों चीन स्वयं नहीं कपड़ा तैयार कंरता है ? इसका सीधा कारण यह है कि चीन का उद्योग-धन्धा पिछड़ा हुआ है। इस सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर सकते हैं । जापान का उद्योग-धन्धा बहुत ही उन्नत अवस्था में है अरोर वह सस्ता कपड़ा तैयार कर सकता है। इसलिए कपड़े की समस्या इल करने के लिए पहले इम कृषि श्रीर उद्योग-धन्धों की समस्यात्रों को हल करें। जब तक ये दो समस्यायें हल नहीं होती हैं हम कूषि सबंधी पैदावार नही बढ़ा सकते हैं या सस्ता वस्त्र नहीं तैयार कर सकते हैं। जब तक चीन स्वयं सस्ता कपद्भा नहीं तैयार कर सकता है तब तक उसे विदेशी कपड़ो के आयात पर निभ<sup>°</sup>र रहना पड़ेगा। लेकिन विदेशी राष्ट्र सेवा की भावना से या खिराज के तौर पर ऋपना कपड़ा चीन नहीं मेज रहे हैं। वे अपना माल इसलिए भेजते हैं कि उन्हें अधिक मुनाफा हो । वे एक डालर मूल्य के कपड़े से दो डालर प्राप्त कर सकें। चीनी रुपया विदेशी सुनाफे में जाता है। यही विदेशी ऋार्थिक प्रभुत्व है जिससे इस सताए जा रहे हैं। अगर इस इसका पता लगाएं कि इस क्यों विदेशी प्रमुत्व के नीचे हैं तो इसे पता चलेगा कि इसका कारण हमारे उद्योग-धन्धो का बहुत पिछड़ा हुआ होना है। चीन ऋपनी रूई विदेश भेजता है ऋौर तब विदेशों में तैयार हुए सूती कपड़ों को खरीदता है। हम जो कपड़ा पहनते हैं वह विदेशी है ऋौर इसके लिए हमें बहुत दाम देना पड़ता है। हम जो अधिक दाम देते हैं वह अपने असूत्य रुपये अरीर खाद्य सामग्री के रूप में बाहर मेजते हैं। चीन की स्थिति हास होते हुए परिवार में काली भेड़ के समान है जो स्वयं कुछ न तो पैदा कर सकता है या न अपने वस्त्र और मोजन पैदा करने की चेष्टा ही करता

है श्रोर इसलिए वह श्रपने मोजन श्रोर वस्त्र के बदले में परिवार की श्रमूल्य श्रोर पुश्तैनी सम्पत्ति को भी खो देता है। विदेशी श्रार्थिक प्रभुत्व के नीचे चीन की वर्तमान हालत यही है।

राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर भापरा देते समय मैंने बताया है कि किस प्रकार चीन विदेशी ऋार्थिक प्रमुत्व के कारण प्रतिवर्ष एक ऋरव बीस करोड़ से एक ग्रार्व पचास करोड़ डालर तक का घाटा उठा रहा है। इस डेढ़ श्रारव डालर के घाटे का अधिक भाग इमारे व्यापार को सन्तुलित करने में लगता है, क्योंकि इमारा आयात इमारे निर्यात से मेल नहीं खाता है। गत दो-तीन वर्षों की जुंगी रिपोर्ट के अनुसार इमारे आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से तीस करोड़ टेल ( Taels ) कम है। ये टेल हाइक्वांन् या चुंगी टेल हैं जिनका मूल्य संघाई के चलन में पचास करोड़ डालर श्रौर केएटन के चलन में साठ करोड़ डालर होगा। यही तो इमारे व्यापार के सन्तुलन का मूल्य है। इस कौन-सा माल बाहर से मंगाते हैं ? हमारा प्रधान स्रायात विदेशी सूत श्रौर विदेशी सूती कपड़ा है। इसलिए चीन को मुख्य रूप से रूई के आयात द्वारा घाटा उठाना पड़ता है। चुंगी रिपोर्ट के अनुसार रूई के आयात का मूल्य सालाना बीस करोड़ हाइक्वान् टेल है जो बतीस करोड़ संघाई डालर के मूल्य के बराबर होता है। हमारे द्वारा व्यवहार किये जाने वाले विदेशी कपड़े का यही मूल्य है। इसका यह अर्थ है कि अप्रगर हम अपनी जाँच का श्राधार सबसे हाल की मदु<sup>6</sup>मशुमारी को मानें तो चीन का हर श्रादमी प्रांत वर्ष एक डालर मूल्य का विदेशी कपड़ा पहिनता है। इस प्रकार जीवन की दूसरी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हमें विदेशी चीज़ से करनी पड़ती है। चीन में रूई है श्रौर कम उजरत पर काम करनेवाले मज़दूर भी हैं। पर चूंकि हुम नहीं जानते हैं कि हम अपने उद्योग-धन्धों को कैसे बढ़ावें और अपने अधिकारों को पुन: कैसे प्राप्त करें इसलिए हमें विदेशी कपड़ा पहनना पड़ता है। इसके लिए हमें अपना बहुत-सा धन विदेशियों को देना पड़ता है। जब तक हुम अपना बहुत सा धन बाहर भेजते रहेंगे, तब तक हम विदेशी आर्थिक प्रभुत्व की कठिनाई नहीं दूर कर सकते अगर न इस कपड़े की तात्कालिक समस्या को इल ही कर सकते हैं।

श्चार इस श्चपना लोया हुश्चा श्चिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कहते श्चपनी विक्र-समस्या का हल निकालना चाहिए श्चौर विदेशी सूती माल के श्चासात को कम करना चाहिए। कैसे इम इस समस्या को हल करेंगे १ यूरोपीय युद्ध के समय पश्चिमी ग्रष्ट्रों के पास चीन में भेजने के लिए सूती

कपड़ा नहीं था ऋौर उस समय चीन के व्यवहार के लिए सब सती कपड़ा जापान से आता था। लेकिन जापान उस समय मित्र राष्ट्रों के पास युद्ध का सामान भेजकर चीन को सती कपड़ा भेजने की ग्रपेका अधिक मनाफा कर रहा था। इसलिए जापान के सभी बड़े-बड़े कारखाने मित्र राष्ट्रों को सामान देने के लिए काम करते थे श्रीर केवल छोटे-छोटे कारखाने सूत श्रीर सूती कपड़े चीन भेजने के लिए तैयार करते थे। चीन के बाजार में सूती कपड़े की कमी पड गई थी श्रौर उसका मूल्य ऊपर चढ़ गया था। तब कुछ चीनी व्यापारियों ने, जो लाभ की ऋाषा से पूँजी लगाने को तैयार थे, कई सूत कातने श्रीर कपडा बनने के कारखाने खोलें जो देशी रूई से सूत तैयार करते थे श्रीर उससे कपड़ा बनते थे। बाद में इस प्रकार के बीसों पुतलीवरो का निर्माण संघाई में हुन्ना त्रीर सर्वा ने बहुत त्र्राधिक मुनाफा उठाया। एक डालर पूँजी लगाने पर लाभ में तीन या चार डालर मिल जाते थे श्रीर कई सौ प्रतिशत मुनाफा होता था। जब पुँजीपतियां ने इस बड़े लाभ को देखा तो उन्धेंने श्रधिक धन कमाने के लिए पहले से भी श्रधिक पूँजी सूत कातने श्रौर कपड़ा बुनने के उद्योग-धन्धे में लगायी। रूई के उद्योग-धन्धे का वह उत्कर्ष-काल था श्रीर बहुत से नये धनी पुँजीपति तो 'रूई के राजा' कहलाने लगे। लेकिन ग्रब क्या परिस्थिति है ? पहले के लखपतियों को बहुत घाटा उठाना पड़ा है श्रीर श्रव वे गरीब हो गए हैं। बहुत से पुतलीवरों को जिनका निर्माण युद्धकाल में हुआ था, बन्द कर देना पड़ा है। अगर उन्होंने ( पुतलीघरों के मालिकों ने ) उन्हें ( पुतलीघरों को ) बन्द नहीं किया होता तो वे बुरी तरह कर्ज में द्वब जाते श्रीर उनका दिवाला निकल जाता।

इस प्रकार की अवस्था क्यों आई ? कुछ लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि विदेशी राष्ट्र कपड़ा और स्त चीन भेज सकते हैं क्योंकि य मशीन द्वारा इन चीज़ों को तैयार करते हैं। चूंकि मशीन का बना कपड़ा और स्त हाथ के बने कपड़े और स्त से अच्छे होते हैं आर उनमें कम पूँजी लगानी पड़ती है इसलिए विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीघरों में इसे ले जाकर इससे स्त और कपड़े तैयार कर उन्हें फिर चीन भेज देते हैं। इस टेढ़े-मेढ़े आगे-पीछे की चाल के बावजूद भी वे अच्छा मुनाफा करते हैं। यह कहा जाता था कि उनके इस मुनाफे का कारण यह है कि उनके पास मशीन है। इसलिए चीन के कुछ पूँजीपतियों ने विदेशी राष्ट्रों की नकल थी। उन्होंने स्त कातने और कपड़ा बुनने की बहुत-सी मशीनें खरीदीं और आधुनिक ढंग के बहुत से पुतलीघरों का निर्माण किया। इसमें लगाई गई पूँजी दस

लाल से करोड़ों डालर तक की थी। यूरोपीय युद्ध के समय इन पुतलीघरों ने काफ़ी मुनाफा उठाया लेकिन सबके सब ब्राब घाटा उठा रहे हैं। उनमें बहुत से तो ब्राब बन्द कर दिए गए हैं श्रीर एक समय के 'रूई के राजा' ब्राब 'दीन जन' हो गए हैं। इमारे सूत कातने श्रीर कपड़ा तैयार करने के श्राधुनिक पुतलीघरों में ठीक विदेशी राष्ट्रों की तरह की मशीनें हैं। क्यों तब विदेशी पुतलीघर मुनाफा करते हैं श्रीर हमारे पुतलीघर बन्द हो जाते हैं? तब कैसे विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं श्रीर श्रपने पुतलीघरों तक उसे ले जाने का जहाजी माड़ा देते हैं श्रीर पुनः तैयार कपड़े को चीन में भेजने का मी दूसरी बार जहाजी माड़ा उठाते हैं? फिर, चीन में उजरत की दर विदेशों से कम है श्रीर यह श्राशा करना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि सस्ते देशी श्रम, देशी रूई श्रीर विदेशी मशीनों से चीन के पुतलीघर मुनाफा उठायेंगे जब कि विदेशी पुतलीघर चीन में श्रपना भाव मेजकर घाटा उठायेंगे। लेकिन क्यों वास्तविक फल ठीक इसका उल्टा होता है ?

इसका कारए यह है कि चीन के कपड़े का उद्योग-धन्या विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे दवा हुआँ है। विदेशी राष्ट्र चीन पर केवल आर्थिक प्रभुत्व का ही दबाव नहीं देते हैं। अगर्थिक प्रभुत्व तो प्राकृतिक शक्ति है जिसे हम चीन में वाङ् ताव्—राजकीय मार्ग—कहते हैं। जब विदेशी राष्ट्र किसी समय अपनी अार्थिक शक्ति को कमजोर पाते 'हैं और अपने उद्देश्य में दूसरे प्रकार से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं तब वे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह राजनीतिक शक्ति वह है जिसे हम चीनी भाषा में पा ताबू-शक्ति का मार्ग-कहते हैं। पहले के दिनों में चीन श्रपने यहाँ की हाथ की बनी चीजो से विदेशी मशीन की प्रतियोगिता करता था श्रौर श्रव वह ( हाथ का उद्योग-धन्धा ) नष्ट हो गया है लेकिन वह तो शुद्ध त्रार्थिक समस्या थी। चीन के सूत कातने श्रौर कपड़ा बुनने के जो उद्योग-धन्धे (जिनके पास विदेशी ढंग की मशीनें थीं ) विदेशी राष्ट्रों की प्रतियोगिता करते थे वे युद्ध के बाद बन्द हो गए। इसका कारण त्रार्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। विदेशी राष्ट्र चीन के ऊपर श्रपना राजनीतिक प्रमुख बनाए रखने के लिए कौन से तरीके श्राख्तियार करते हैं ? चीन की मांचू सरकार ने जब विदेशी राष्ट्रीं से युद्ध किया था ख्रौर उसमें वह हार गई थी तो चीन को बाध्य होकर बहुत सी असम सन्धियों पर इस्ताच्चर करना पड़ा था। विदेशी राष्ट्र अब तक उन सन्धियों को चीन को बन्धन में रखने के लिए व्यवहार में ला रहे हैं। जिसके फल्स्वरूप चीन जो कुछ करना चाहता है उसमें वह असफल हो जाता है।

श्रगर चीन दूसरे राष्ट्रों के बराबर होकर स्वतन्त्रतापूर्वक श्रार्थिक मैदान में उनका मुकाबला करता तो वह बिना श्रसफलता के श्रपनी स्थिति बनाए रखने में समर्थ होता। लेकिन जैसे ही विदेशी राष्ट्र राजनीतिक शक्ति का व्यवहार श्रपने श्रार्थिक स्वार्था को बचाने के लिए, करते हैं तो चीन इस वपले में पड़ जाता है कि उसका कैसे विरोध किया जाय या कैसे उन लोगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता की जाय।

इन सन्धियो ऋौर रुई की समस्या के बीच क्या सम्बन्ध है ? जब विदेशी राष्ट्र अपने रुई के सूत को हमारे बन्दरगाहो पर भेजते हैं तो समुद्री चंगी वाले पाँच प्रतिशत उनसे कर वसूल करते हैं। जब सूत चीन के भीतरी प्रदेशों में वितरण होता है तो उसपर ढाई फी सदी लिकिन कर (Likin tax) भी लगाया जाता है। इस प्रकार यद्यपि विदेशी सूत स्रोर कपड़े साढ़े सात भी सदी ही कर देते हैं फिर भी सम्पूर्ण चीन का विस्तृत बाजार उनके लिए खुला रहता है। लेकिन हमारे पुतलीवरों के सूत श्रीर कपड़े की क्या दशा होती है ? मांचू राजकुल के समय चीन के लोग केवल स्वप्न देखते थे। वे केवल निकम्मां की तरह विदेशी प्रस्तावों को सुनते रहे श्रीर चीन के देशी कपड़े पर भी पाँच प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाहर से आने वाले माल पर लगी चंगी कर के बराबर ही था। लेकिन जब चीन का देशी कपड़ा देश के भीतर भागों में वितरण होता है तो उसे विदेशी कपड़े की तरह एक ही बार लिकिन कर नहीं देना पड़ता है बल्कि उसे हर लिकिन कर वसूल करने त्र्याफिस में लिकिन कर देना पड़ता है। जब देशी कपड़े पर इतनी ही चुंगी लगायी जाती है स्रीर इसके स्रलावे उस पर लिकिन कर विदेशी कपड़े की अपेता अधिक लगाया जाता है तो स्वभावतः ही देशी कपड़े का दाम अधिक हो जाता है। जब देशी कपड़ा बहुत महंगा पड़ता है तो उसकी खपत देश में नहीं हो सकती है। इसलिए इमारा देशी कपड़ा विदेशी कपड़े की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता है। विदेशी राष्ट्र चीन के चुंगी कर अौर दूसरे करो के तय करने में सन्धियों का इस्तेमाल करते हैं। न तो चुंगी आफिस और न लिकिन आफिस ही विदेशी मालो पर अधिक कर बढ़ा सकते हैं लेकिन वे चीन के देशी माल पर अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि केएटन का समद्री चुंगी विभाग चीन वालों के नियंत्रण में नहीं है बल्कि विदेशियों के नियंत्रण में है। इम विदेशी माल पर कर बढाने को स्वतंत्र नहीं हैं लंकिन विदेशी लोग चीन के माल पर अगर वह चुंगी आफिस

होकर जाता है तो उस पर स्वतंत्रतापूर्वक कर बैठा सकते हैं। चुंगी श्राफिस के बाद चीन के माल को बहुत जगह लिकिन कर देना पड़ता है जबिक विदेशी माल केवल एक बार लिकिन कर देता है श्रोर तब बिना रुकावट के देश के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है। चूंकि कर की दर विदेशी श्रौर चीनी मालो पर एक नहीं है इसलिए चीन के देशी कपड़े को मुंह की खानी पड़ती है।

य्रोप श्रीर श्रमेरिका के जो समान श्रीर स्वतंत्र राज हैं वे एक-दूसरे के ब्रायात पर स्वतंत्रतापूर्वक कर बैठाते हैं। कोई भी संघि द्वारा बँधा नहीं है। हर देश की सरकार अपनी इच्छानुसार कर के दर में वृद्धि कर सकती है। अपने देश और विदेशी राष्ट्रों की आर्थिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर कर निर्धारण के दर में परिवर्तन किया जाता है। अप्रार किसी देश में बहुत बड़े परिमाण में बाहर भंजने को माल है जो बाहर के दूसरे देशों के देशी माल का स्थान लें सकता है तो उन देशों की सरकारें अपने माल की रज्ञा के लिए श्रीर विदेशी माल को देश के भीतर श्राने से रोकने के लिए उस पर भारी कर बैठाती हैं। यह सरंच्चण श्रायात-कर प्रणाली कहाती है। उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर चीन जापान में अपना माल भेजता है तो उस माल पर जापान कम से कम तीस प्रतिशत चंगी बैठाता है श्रीर जापान में उसका (जापान का ) देशी माल विना चुंगी के वितरण होता है। जापान का कोई थोक माल जिसका मूल्य एक सौ येन् होता है श्रीर उस पर अगर कोई कर नहीं बैठाया जाता है तो वह एक सौ बीस येन पर बाजार में बिकता है श्रीर इस प्रकार बीस येन का सीधा नका होता है। लेकिन अगर चीनी थोक माल का लागत मूल्य एक सौ येन है और वह जापान में जाता है श्रीर उस पर तीस प्रतिशत चुंगी बैठती है श्रीर श्रगर वह एक सौ बीस येन में बिकती है तो सीधे दस येन का घाटा पूँजी में होता है। इस प्रकार जापान चीन के माल को अपने यहाँ आने से रोक सकता है और अपने माल को संरच्चण दे सकता है। इस प्रकार के देशी उद्योग-धन्धों के विकास की रच्चा करने के ब्रीर विदेशी माल को देश में ब्राने से रोकने के तीरके का व्यवहार करना सभी राष्ट्रों की स्त्राम श्रार्थिक नीति है।

श्रगर हम श्रपने जीविका की समस्या का हल करना श्रोर श्रपने देशी उद्योग-धन्धों की रचा करना चाहते हैं ताकि हम पर विदेशी उद्योग-धन्धें का श्राक्रमण न हो सके तो हमें उनकी रचा के लिए पहले राजनीतिक शक्ति हाथ में लेनी चाहिए। लेकिन संधियों के चंगुल में फंसा श्राज का चीन केवल

श्रपना सार्वभौमिक श्रधिकार श्रीर श्रपने उद्योग-धन्धों की रत्ना करने की प्रभुता ही नहीं खो बैठा है बल्कि वास्तव में विदेशी उद्योग-धन्धों की रत्ना कर रहा है। विदेशी उद्योग-धन्धे विदेशी राष्ट्रों के पॅजीवाद के प्रसार, मशीन की उन्नति स्रौर स्रार्थिक प्रधानता से बढ़ते हैं लेकिन विदेशी स्रार्थिक प्रमुख को राजनीतिक शक्ति का सहारा मिलता है। इसलिए यरोपीय युद्ध के समय जब चीन को पश्चिमी सूत अरेर कपड़े से प्रतियोगिता नहीं करनी पडती थी तो चीन के उद्योग-धन्धों को मुनाफा हुआ था। योरोपीय युद्ध के बाद विदेशी माल पुनः चीन में त्राने लगा त्रौर हमारे माल से उसकी प्रतियोगिता शुरू हो गई। जिस कारण हमें बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी। बस्त्र समस्या की सबसे प्रधान बात रूई है। वर्तमान समय में रूई की समस्या का कोई हल नजर नहीं ह्या रहा है। चीन के रूई के उद्योग-धन्धों ह्यभी तक बाल्यावस्था में ही हैं। हमारी मशीनें विदेशी मशीनो की तरह न उतनी अञ्छी हैं और न उतनी काम लायक ही । साथ-साथ हमारे पुतलीघरो का संगठन श्रौर श्रनशासन विदेशी पतलीघरों के ऐसा पूर्ण नहीं है। इसलिए माल पर बिना चुङ्गी-कर स्रोर लिकिन कर दिए भी चीन के कपड़े के उद्योग-धन्धो को दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

दसरे देशों से प्रतियोगिता करने के लिए हमें पश्चिमी राष्ट्रों की कर निर्धारण नीति की नकल करनी चाहिए । इस नीति से उन्हें क्या अनुभव हम्रा है १ कुछ शताब्दी पहले ब्रिटिश उद्योग-धन्धों की गिनती संसार में पहले नंबर की थी। संसार में जिस किसी माल की मी मांग होती थी ग्रेट ब्रिटेन उसकी पूर्ति करता था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उस समय कृषि-युग में ही था। श्रमोरिका के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे ब्रिटिश उद्योग-धन्धों द्वारा नष्ट कर दिए गए श्रीर उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिला। तब संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका ने संरक्षण नीति ऋष्टितयार की ऋौर उसने ब्रिटिश माल पर संरक्षण ऋायात-कर लगाना श्ररू किया। संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में जितना ब्रिटिश माल जाता था सब पर उसके मूल्यानुसार पचास से एक सौ फीसदी तक भारी कर बैठाया जाता था। इससे ब्रिटिश माल का थोक दाम इतना ऋधिक पड़ जाता था कि वह अमेरिका के माल से प्रतियोगिता नहीं कर सकता था। तब बहुत तरह के ब्रिटिश माल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं जाने लगे और इसलिए अमेरिका के उद्योग-धन्धे बढने लगे, यहाँ तक कि वे ब्रिटिश उद्योग-धन्धों से भी त्राज श्रागे बढ गए हैं। कुछ दशाब्दी पहले जर्मनी एक कुषि-प्रधान देश था श्रौर जर्मनों को भी अपनी आवश्यक चीजां के लिए ग्रेंट ब्रिटेन पर निर्भर रहना

पड़ता था। वे भी बृटिश उद्योग-धन्धों के प्रभुत्व के नीचे थे। बाद में जर्मनी ने भी संरक्षण नीति ब्रास्तियार की तो उसके उद्योग-धन्धे पनपने लगे। हाल के वर्षों में जर्मनी के उद्योग-धन्धे दूसरे राष्ट्रों से ब्रागे बढ़ गए हैं।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम चीन के उद्योग-धन्धों को फूलता-फलता देखना चाहते हैं हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी की संरक्षण नीति की नकल करनी चाहिए, विदेशी माल के आक्रमण को रोकना चाहिए और अपने देशी माल की रक्षा करनी चाहिए। वर्तमान काल में पश्चिमी राष्ट्र चीन को अपना औपनिवेशिक बाजार समक्तता है और चीन के सार्व-मौमिक अधिकार तथा उसके आर्थिक जरियों को अपने हाथों में किए हुए हैं। हम जीविका की समस्या का हल अकेले आर्थिक चेत्र में ही नहीं पा सकते। हमें पहले रजनीतिक चेत्र को अपने हाथों में लेना चाहिए। हमें सभी असम सिथों को तोड़ देना चाहिए और चुंगी कर को विदेशी नियंत्रण से अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। तब हम स्वतंत्रतापूर्वक विदेशी माल पर कर बढ़ा सकेंगे और संरक्षण की नीति लागू कर सकेंगे। इस प्रकार की नीति से चीन में विदेशी मालों की बाढ़ रक जाएगी और तब स्वभावतः ही हमारे गृह-उद्योग पनपने लगेंगे।

चीन के लोगों को देशी माल का व्यवहार करना चाहिए श्रीर विदेशी मालो का बहिष्कार करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि कितनी बार हमने इसका श्रान्दोलन किया है लेकिन सम्पूर्ण राष्ट्र ने इस काम को एक होकर नहीं किया। इसलिए त्रांन्दोलन त्रासफल हुआ। संगठित कार्रवाइ करने पर भी हम मुश्किल से सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे राज की राज-नीतिक शक्ति कमजोर है। इस अपने समुद्री चुक्री का नियन्त्रण नहीं कर सकते जो कि विदेशियों के हाथों में है। हम अपनी इच्छानुसार कर को कम या ऋधिक नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास विदेशी मालां को मँहगा करने ऋौर देशी मालों को सस्ता बनाने का कोई उपाय नहीं है। देशी कपड़े से विदेशी कपड़ा अगर सस्ता हो जैसा कि वत्त<sup>6</sup>मान समय में है, तो हम लोगों से यह आशा नहीं कर सकते चाहे वे कितने भी देशभक्त क्यों न हों कि वे देशी माल के खातिर निदेशी सस्ता माल नहीं खरीदेंगे। लोगों को यह कहना कि वे कभी विदेशी कपड़ा न व्यवहार करें और बराबर देशी कपड़ा पहनें हर त्रादमी के व्यक्तिगत सुविधात्रों के त्रानुकूल नहीं होगा त्रीर यह गीति कभी भी में काम नहीं लाई जा सकती है। मान लीजिए कि कोई परिवार प्रति-वर्ष तीस खालर का विदेशी कपड़ा खरीदता है। अब अप्रगर यह परिवार विदेशी कपड़े का बहिष्कार करता है स्त्रीर उसके बदले देशी कपड़ा खरीदता है तो उसे उतने ही कपड़े के लिए पचास या साठ डालर देना पड़ता है। इस-प्रकार उस परिवार को कपड़े पर बीस या तीस डालर प्रति वर्ष अधिक खर्च करना पड़ेगा। देशभक्ति के जोश में एक बार कोई भी इतना त्याग कर सकता है। लेकिन इस तरह की भावुक।। आर्थिक सिद्धान्तो के विरुद्ध पड़ती है और बहुत दिनो तक वह नहीं रह सकती है। अगर हम आर्थिक सिद्धान्त के अनुकूल होना और अपने ध्येय पर भी डटे रहना चाहते हैं तो हमें पहले ऋसम संधियों को तोड़ देना होगा, समुद्री चुङ्गी पर ऋपना नियंत्रण स्थापित करना होगा, कर की दर को बढ़ाने-घटाने में स्वतंत्र होना होगा। इस प्रकार इस विदेशीं तथा देशी मालों का मूल्य एक बराबर कर सकेंगे। तब अगर कोई परिवार तीस डालर मूल्य का विदेशी कपड़ा साल भर में पहनता है श्रीर उतने ही देशी कपड़े के लिए उसे तीस डालर ही लगता है तो यह प्रबन्ध ठीक होगा और तब हम आशा कर सकते हैं कि वह परिवार देशी कपड़ा पहने की अपनी प्रतिज्ञा को एव सकेगा। अगर हम एक कदम श्रीर श्रागे बढ़ें श्रीर विदेशी कपड़े को देशी कपड़े की श्रपेक्षा महना कर दें जिससे विदेशी कपड़ा पहनने वाले जिस कपड़े पर तीस डालर खर्च करते हैं. उतने ही देशी कपड़े पर बीस डालर खर्च कर सके तब हम विदेशी कपड़े के उद्योग-धन्वे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं स्त्रीर हमारा देशी उद्योग-धन्धा उन्नति करने में संमर्थ हो सकता है। इस प्रकार श्राप देखते हैं कि अगर हमें श्रपने मिन् पङ् सिद्धान्त की वस्त्र-समस्या को इल करना है आगे संपूर्ण देश को देशी कपड़ा पहनना है श्रीर विदेशी कपड़े को श्रपने बन्दरगाह पर नहीं आने देता है तो हमें राज की राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा।

श्रपनी वस्त्र-समस्या के हल करने में जिन मुख्य कच्चे मालों पर हमें विचार करना है वे हैं रेशम, सन, रूई श्रौर ऊन । चौथी चीज ऊन चीन में काफ़ी परिशाम में होता है। चीनी ऊन विदेशी ऊन से उच्च कोटि का होता है। लेकिन ऊन का उद्योग-धन्धा चीन में विकसित नहीं हुश्रा है। हम ऊनी कपड़ा नहीं तैयार करते हैं बल्कि कचा ऊन ही दूसरे देशों में भेज देते हैं। दूसरे देश वाले हमारे ऊन को खरीदते हैं श्रौर उससे ऊनी कपड़ा तैयार करते हैं श्रौर पुनः तैयार माल से मुनाफा करने के लिए उसे चीन मेज देते हैं। श्रमर हम श्रपने श्रिधकार को पुनः प्राप्त कर सकें श्रौर राज की शक्ति की ऊन के उद्योग-धन्धे के विकास में लगा सकें तो यह भी कपड़े के उद्योग-धन्धे के साथ-साथ उन्नति करेगा। श्रगर हमारे यहाँ उन्नतिशील ऊन

का उद्योग-धन्धा हो तो चीन के लोगों को ऊनी कपड़ा जिसकी श्रावश्यकता उन्हें जाड़े में पड़ती है , विदेशी राष्ट्रों से नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर हमारे पास खपत से श्रतिरिक्त ऊन बचेगा तो हम रेशम की तरह ही उसे विदेश भेजेंगे। लेकिन ग्रभी तो चीन में ऊन का उद्योग-धन्धा अविकसित अवस्था में है। इसलिए भेड़ों का ऊन लगा हुआ चमड़ा, या भेड़ों का काटा हुआ ऊन. जिनका व्यवहार चीन में नहीं हो सकता है, विदेशियों के हाथों बेच दिया जाता है। विदेश में उससे ऊनो कपड़े अभैर सब तरह के कम्बल तथा नमदा त्रादि बनते हैं। पुनः बना हुत्रा माल चीन भेजा जाता है त्रीर यहाँ हम उसे खरीदते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सूती कपड़े श्रौर श्रीर ऊन के उद्योग-धन्धे विदेशी राजनीतिक श्रीर श्राधिक प्रमुख के नीचे दबे हुए है। वस्त्र-समस्या को हल करने के लिए हम सम्पूर्ण राष्ट्र की महान् ताकत को एक विस्तत योजना बनाने में लगाएँ। पहले हम अपने सार्व-भौमिक अधिकार को प्राप्त करें। इस रेशम, सन, रूई अप्रीर कन सम्बन्धी पैदावार बढाने स्रोर उनका माल तैयार करने के उद्योग-धन्याँ के विकास के लिए राज की शक्ति का प्रयोग करे। कब्चे माल के निर्यात श्रीर तैयार माल के ब्रायात पर कर बढाने के लिए हम समुद्री चुङ्गी को अपने अधिकार श्रौर नियंत्रण में करें ताकि ये देशी उद्योग-धन्धे बच सकें। तब हमारे सूत कातने श्रीर कपड़ा तैयार करने का उद्योग-धन्धा तुरत बढ़ने लगेगा श्रीर कपड़े की समस्या इल हो जाएगी।

चूं कि अव हम कपड़ा तैयार करने की चीज़ों की समस्या के हल को जानते हैं। इसलिए हमें अब वस्त्र की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। मैंने एक बार पहले कहा है कि जाड़े से बचने के लिए किपड़ा पहनने का रिवाज चला। कपड़ा पहनने का प्रथम उद्देश्य शरीर की रचा करता था। लेकिन जैसे जैसे सम्पता बढ़ी कपड़े का व्यवहार शरीर को सजाने के लिए होने लगा और तब कपड़ा पहनने का दूसरा उद्देश्य सुन्दरता बढ़ाना हो गया। जंगली आदमियों के पास अपना शरीर सजाने के लिए किसी प्रकार का परिधान नहीं था इसलिए उन्होंने शरीर पर गोदना गोदा लिया अर्थात् उन्होंने अपने शरीर के चमड़े पर चिह्न बनवाए और उन्हें रंगवा दिया। इमारे पूर्वज इसे वन पन् या शरीर सजाना कहते थे। यद्यपि सम्यता आगे बढ़ी है फिर भी कपड़ा पहनने का प्रधान उद्देश्य आभी तक शरीर को सजाना ही माना जाता है। कपड़ा पहनने के इस उद्देश्य को मुला दिया गया है कि उससे जाड़ा कटता है और शरीर की रचा होती है। आजकल

खर्चीले जीवन श्रौर फजूल की प्रतियोगिता में केवल पहनने की सामग्री ही नये-नये रूपों में बराबर नहीं निकलती है बल्कि रिवाज के श्रनुसार पोशाक बनाने के ढंग में भी परिवर्त्तन होता है। श्रिधिक से श्रिधिक पोशाक श्रौर गहना पहनना श्रमीरी समभा जाता है तथा सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ कुलीनता श्रौर विद्वत्ता पर्यायवाची माने जाते हैं।

जब निरंकुरा शासन का विकास हुन्ना था तो पोशाक का व्यवहार पदों की विभिन्नता के लिए होता था। तब कपड़ा पहनने का तीसरा उद्देश्य वर्ग भेद को जताना हो गया। श्रव प्रजातन्त्र का जमाना है श्रीर सभी वर्ग एक हो गए हैं। प्रजासत्तात्मक राज के श्रंदर सैनिक या नाविक को भी उसके पोशाक के कारण एक खास भद्र वर्ग का नहीं माना जाना चाहिए। कपड़े पहनने के तीन उद्देश्य—शरीर-रचा, शरीर को सजाना श्रीर वर्ग भेद दिखाना—ऊपर बताए गए हैं। उनमें हम एक चौथा उद्देश्य भी जोड़ सकते हैं श्रीर वह है सुविधा। ऐसे समय में जबिक सभी वर्ग बराबर हो रहे हैं श्रीर काम करना पवित्र माना जाने लगा है तो हम पोशाक को श्रावश्यकता की वस्तु समक्तते हैं। इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि हमारी जनता की श्रावश्यक पोशाक निम्न कामों को पूरा करे—वह शरीर की रज्ञा कर, वह सुन्दर देखने में हो श्रीर वह सुविधाजनक हो श्रीर काम में बाधा देनेवाली न हो। इस प्रकार की पोशाक सचसुच में सुन्दर होगी।

जनता की जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए श्रीर कपड़े के उपर्युक्त तीन व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए राज को हर जगह बड़े पैमाने पर कपड़े के कारखानों की स्थापना करनी चाहिए। ये कारखाने देश के हर भागे की जनसंख्या श्रीर ऋतु का ध्यान रखतें हुए लोगों के लिए वस्त्र तैयार करें। हर श्रादमी के कपड़े की श्रावश्यकता पूरी होनी चाहिए। किसी भी श्रादमी को इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। सान मिन् सिद्धान्त वाली सरकार का जनता के प्रति कपड़े की श्रावश्यकता के सम्बन्ध में यही कर्त व्य है।

श्रीर जनता को भी सचमुच में राज के प्रति श्रपने नागरिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए या उसे नागरिकता के श्रधिकार को छोड़ देना भाहिए। जो नागरिक होने के श्रयोग्य हैं वे राज के मालिक नहीं हो सकते हैं। श्रालसी तथा धुमकड़ राज श्रीर जनता के ऊपर परान्नमोजी जैसे हैं। सरकार उन्हें कानून द्वारा काम करने के लिए बाध्य करे श्रीर उन्हें श्रच्छे मजदूर के रूप में वदलने की कोशिश करे ताकि वे राज के श्रधिकार श्रीर सुविधात्रों में भाग लेने के योग्य हो सकें। जब ब्रालसी मनुष्य नहीं रहेगा ब्रौर सब लोग उत्पादन में हिस्सा बटाएँगे तब खाने ब्रौर शरीर ढकने के लिए काफ़ी सामग्री मिलेगी, रहने के लिए ब्रारामदायक घर होंगे ब्रौर लोग संतुष्ट रहेंगे ब्रौर जीविका की समस्या हल हो जायगी।\*

श्रास्त २४, सन् १६२४ ई॰

<sup>#</sup>जीविका के सिद्धान्त पर दिए जाने बार्ज और सभी व्याख्याबा का